# अथ (मत्यार्थप्रकाशस्य सूर्वापत्रस्।

| de the state of the state of                  | and heart in a Day I |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| ' विषयाः                                      | एष्टत:-एष्टम्        |
| भृमिका …                                      | 1 ?-0                |
| १ समुल्ल                                      | क्रः ॥               |
| <i>इंध्व</i> न्नामव्याच्या ्                  | १-२०                 |
| गः, तानरग्रसमीना                              | २०-२२                |
| २ समुस्य                                      | : 11                 |
| दालशिदाविषयः                                  | २३–२५                |
| भृतप्रेतादिनिषेधः 🕌                           | २४-२६                |
| - जन्मपत्रस्टर्यादि <i>ग्रहर्ग</i> ५          | मा २७-३१             |
| ३ समुहत                                       | <b>4</b> -11         |
| <i>ञ्चच</i> यनाऽध्यापनिष                      | ,३२-७६               |
| गुत्मन्त्रव्याख्या                            | ३२-३५                |
| गाणायामशिता                                   | 11・ダガーゼの             |
| यज्ञपात्राकृतयः                               | . 30                 |
| सन्ध्याग्निहोत्रीपदेशः                        | ₹. ₹७–₹≈             |
| होमफलनिर्णदः                                  | 35-28                |
| ' उपन्यनसमीता                                 | . 38                 |
| व्यवच्यापदेशः                                 | 1 80-A0              |
| व्रह्मचर्यकृत्यवर्शनम्                        |                      |
| पञ्चधापरीच्याध्याप                            | <b>1</b>             |
| पटनपाटनविशेपविधि                              |                      |
| ्रान्थनामाएयानामाएय<br>स्त्रीशृद्धाध्ययनविधिः | 130'. 15-02          |
| लारह्माव्य <b>प्रणाताय</b>                    | · 16 .04             |
|                                               |                      |

### विषयाः पृष्टतः-पृष्ठस् १ समुल्लासः॥

समावर्त्तनविषय: 00 दृरदेशे विवाहकरणाम् विवाहे खोपुरुपपरीचा अल्पवयास विवाहनिषेधः ...८०-८३ गुणकर्मानुसारेण वर्णव्यवस्थाट३-६२ विवाहलत्तरणानि ... ६२-६३ स्त्रीपुरुपव्यवहारः e3-£3... पश्चमहायज्ञाः 808-23.... पाखि धडितरस्कारः 808-808 मातरुत्थानादि धर्मक्रत्यम् १०५–१०७ पाखरिडलन्नगानि 309-008 .... गृहस्थधर्माः .... 330-,388 परिडतलज्ञणानि .... १११-११३ मूखलन्नणानि ११२ विद्यार्थिकृत्यवर्णनम् ....११२-११३ पुनर्विवाहनियोगविषयः ११३-१२२ गृहाश्रम श्रेष्टचम् .. १२२-१२५ ५ समुल्लासः॥

वानप्रस्थाश्रमविधिः ... १२६-१२= संन्यासाश्रमविधिः ....१२८-१४०

सत्यार्थप्रकाशस्य सुचीपत्रम् विषर पृष्ठत:-पृष्ठम् विषयाः एष्टन:-पृष्टम् <sup>ए</sup>मुल्लामः॥ ६ समुल्हासः॥ ईश्वरविषय: राजधर्मविषय: ... 888-8=8 ....?=¥-२१E ईश्वरविषय ।त्तराणि १⊏५-१६१ . १४१–१४२ समात्रयकथनम् ईश्वरस्तुतिम<sub>ापासनाः</sub> १६१–१**ः** ६ राजलन्तरणानि ...१४२-१४६ ...१४६-१४८ **इेश्वर**ज्ञानप्रव दग्डव्याख्या 264-266 ईश्वरस्य स्ति राजकर्त्तव्यम् ...१४=-१४६ 339-039 ... ईश्वरावतारां दू अष्टादशन्यसननिपेधः ..१४६-१५० ... १६६-२०६ जीवस्यस्वात् मन्त्रिद्तादिराजपुरुष २००-२०१ जीवेश्वरयो∬ वर्णनम् २०१–२१० १५०-१५२ लचणानि गन्त्र्यादिषुकार्यनियोगः…१५२–१५४ ईश्वरस्य सर्नागुणकथनम् द्रगेनिर्माणव्याख्या ...१५४-१५५ २१०-२१२ वेदविपये 1 ...१५५-१५६ युद्धकरणप्रकार: २१२-२१६ राज्यप्रजारच्यादिविधिः १५६-१५६ क्षांचासः ॥ ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम् ...१५६-१६१ सृष्युत्पत्य. ET) २१७-२४३ ईश्वरभिन्न, करग्रहणप्रकार: …१६१–१६२ तिरुपा-दानकारग मन्त्रकरणप्रकारः •••१६२–१६३ २१७–२२४ सृष्टी नार्ग श्रासनादि पार्गुएयव्याख्या रिकरणम् १६३-१६५ २२४-२३५ राजामित्रोदासीनशत्रुषु वर्त्तनम् मनुष्याः शतुभियुद्धकरणप्रकारश्च १६५-१७१ स्थाना २३५–२३६ व्यापारादिषुराजभागकथनम् आय्य ' गाच्या २३६-२३६ इश्वर. **EUS-8US** त्त्वम् २३६-२४३ अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मेण लासः॥ न्यायकर्णाम् . १७३-१७४ विद्य.. ... २४४-२४= सानिकर्त्तव्योपदेशः .. १७५-१७७ वनः .... 38=-288 साच्यानते दराइविधिः . १७७-१७६ हें लासः॥ चौर्यादिषु दराडादिन्याख्या ेषयः २७०-२=० ग्र 8=1-301 भ···! ٠ २८०-२८६

### उत्तराद्धः॥

विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम् ११ समुल्लासः॥ **अनुभृमिका** ... ...२=७-२== श्रायीवर्त्तदेशीयमतमतान्तर-खएडनमएडनविषय: २८€-४१८ मंत्रादिसिद्धिनिराकरणम् २⊏६ं–२६६ वाममार्गनिराकरणम् ...२६६-३०२ अद्वेतवाद्समीचा ...३०२-३१४ भस्मरुद्राचितिलकादिस०..३१४–३१⊏ वैष्णदमतसमीचा …३१८–३२३ मृत्तिंपूजासमीना ... ३२३-३३२ पञ्चायतनपूजास० ...३३२-३३५ गयाश्राद्धसमीचा ... ३३५ जगन्नाथतीर्थसमीन्ना ...३३५–३३७ रामेश्वरसमीचा …३३७–३३⊏ कालियाकन्तसोमनाथादि ....३३⊏–३३६ समीना द्वारिकाज्वालामुखीसमीचा३३६-३४१ हरद्वारवद्रीनारायणादि ... ३४१–३४३ समीचा गङ्गास्त्रानसमीचा 🤎 ३४३–३४५ नामस्मरणतीर्थशब्दयोर्व्या० गुरुमाहात्म्यसमीन्ना ३४५-३४६ **अष्टादशपुराणसमी**त्ता ∙ ३४६–३४८ शिवपुरागसमीना ...३४⊏–३५० भागवतसमीचा । . ३५०--३५७

विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम् स्र्योदिग्रहपूजासमीत्ता ...३५७-३५६ **ञ्चौर्ध्वदैहिकदानादिसमी**चा३६०-३६२ एकादश्यादित्रतदानादि समीन्ना ३६२-३६६ **मारणमोइनोच्चाटनवाममार्ग** समीना ३६६-३७१ शैवमतसमीक्ता ३७१ शाक्तवैष्णवमतसमीन्ना. ३७१-३७६ कवीरपन्थसमीचा ३७६-३७७ नानकपन्थसमीना . 025-005 दादूरामस्त्रेह्यादिपन्थ समीचा きこっしきこう गोकुत्तिगोस्वामियतसमीचा३८३-३६१ स्वामिनारायणमतसमीत्ता३६१-३६६ माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मप्रार्थना समाजादिसमीचा . ३६६-४०३ **ऋार्य्यसमाजविषयः** 803 तन्त्रादिविषयकप्रश्नोत्तराणि 308-508 ब्रह्मचारिसंन्यासिसमीचा . 808-888 **आर्यावर्त्तायराजवंशावली** 888-88= १२ समुल्लामः॥ 885-850

**अनुभू**यिका

षृष्ठतः-पृष्ठम् विषया: नास्तिकमतसमीचा ... ४२१-४२३ चारवाक्तमतसमीचा ... ४२३-४२७ चारवाकादिनास्तिकभेदाः ४२७ वौद्धसौगतमतसमीचा ... ४२७-४३५ सप्तभद्गीस्याद्वादी ....४३५-४३७ जैनवौद्धयोरैक्यम् .. ४३७-४४१ **ग्रास्तिकनास्तिकसंवादः ४४१-४४४** जगतोऽनादित्वसमीत्ता....४४४-४४८ जैनमृते भृमिपरिमार्गम् .. ४४⊏−४४६ जीवादन्यस्य जड्त्वं पुद्गलानां पापे प्रयोजनकत्वं च .... ४४६-४५२ जैनधर्मप्रशंसादिसमीद्या ..४५२-४७२ जैनमतमुक्तिसमीचा ... ४७२-४७४

जैनसाधुलचणसमीचा ...४७४-४८१ जेनतीर्थद्वर(२४) व्याख्या४⊏१–४⊏३ जैनमते जम्बृद्दीपादिवि० ४⊏४–४⊏६ १३ समुल्लासः॥

अनुभूमिका .. ... ४६०-४**६**१ कृश्वीनमतसमीज्ञा 🕠 ४६२-५१४

विषयाः पृष्ठत:-पृ त्तयव्यवस्थापुस्तकम् .... ५१४-५१७ 430 गएनापुस्तकम् समुएलाख्यस्य द्वितीयंपुस्तकम् प्र७-४१=

राज्ञां पुस्तकम् कालदृत्तस्य १ पुस्तकम् ...५१८-५१६ **ऐयृवा**ख्यस्यपुस्तकम् उपदेशस्य पुस्तकम् ....५१६-५२० मत्तीरचितं इङ्जीलाख्यम् ५२०-५३५ मार्करचितं इञ्जीलाख्यम् ...५३५ लूकरचितं इङ्जीलाख्यम् .... ५३५ योहनरचितसुसमाचारः ५३६-५३७ योहनप्रकाशितवाक्यम् . ५३७-५५०

१४ समुल्लासः॥ **ञ्चनुभूमिका .. ५५१–५५**२ ं यवनमतकुरानाख्यसमीन्ना५५३–६२२ स्वमन्तव्यामन्तव्यविषयः ६२३-६३०

॥ इत्युत्तराद्धः ॥







जि हिं स समय मैंने यह ग्रन्थ "सत्यार्धप्रकाश" बनाया था उस समय या कि हिंदी उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पटनपाटन में संस्कृत ही दोलां कि श्रीर जन्मभूमि की भाषा गुजरानी होने के कारण से गुम्ह को उस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा श्रश्च यन गई थी। श्रुव भाषा बोलाने और लिखने का अभ्यास तेन्या है त्नित्ये उस ग्रह को भाषा ज्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार न्यवाया है। को हती है कि विना भाषा की परिपाटी सुप्रनी किंदन थी परना पर्य के कि हती है कि ग्रा में परना की परिपाटी सुप्रनी किंदन थी परना पर्य के कि हती है कि ग्रा में परा है कि हिंदी थी वर निकाल शोधकर टीन २ उस्टी गई है ।।

यह ग्रन्थ १४ चौदह समुल्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है। इस में १० दश समुल्लास पूर्वार्थ और ४ चार उत्तरार्द्ध में वने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात् स्वासिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप समें थे अब वे भी छपवा दिये हैं॥

प्रथम समुह्वास में ईश्वर के श्रोंकारादि नामों की व्याख्या। द्वितीय समुद्धास में सन्तानों की शिचा। तृतीय समुद्धास में ब्रह्मचर्य्य, पठनपाठन व्यवस्था, सत्या सत्य अन्थों के नाम श्रीर पढ़ने पढ़ाने की शीति। चतुर्थ समुह्यास में विवाह श्रीर गृहाश्रम का व्यवहार। पञ्चम समुद्धास में वानप्रस्थ श्रीर संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुच्चास में राजधर्म। सप्तम समुद्धास में वेदेश्वरविषय। अप्टम समुहास में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवस समुह्यास में विद्या, श्रविद्या, बन्ध श्रीर मोच्न की ट्याख्या दश्वें समुहास में आचार, अनाचार और भच्याभच्य विषय एकादश समुहास में श्रायीवत्तीय मतमतान्तर का खगढ़न सराडन विषय। द्वादश समुद्धास में चार्वाक, वौद्ध श्रीर जैनमत का विषय त्रयोदश समुह्यास में ईसाईमत का विषय। चौदहवें समुद्धास में मुसलमानों के मत का विषय। श्रीर चौदह समुहासों के श्रन्त में श्राय्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है जिसको मैं भी

चथावत् मानता हूं॥

मेरा इस ग्रन्थ के वनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का मकाश समभा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जेसा है उसको वेसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पत्तराती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने मे प्रष्टत्त होता है इसलिये वह सत्य मंत को माप्त नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान् आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समभ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परि-त्याग करके सदा ज्ञानन्द मे रहें। मनुष्य का ज्ञात्या सत्यासत्य का जानने-वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ ग्रासत्य में भुक जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी वात नहीं रक्खी है और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्यजाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥

इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा और जो कोई पत्तपात से अन्यथा शंका वा खएडन मएडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हां जो वह मनुष्यमात्र का हितेपी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य २ समभने पर उसका मत संगृहीत होगा। यद्यपि आजकल वहुत से विद्वान पत्येक मतों में हैं वे पत्तपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो २ वातें सव के अनुकूल सव में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध वातें हैं उनका त्याग कर परस्पर पीति से वर्चे वर्चां तो जगृत् का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध वड़कर अनेकविध दुःख की दृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जोकि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःखतागर में डुवा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लच्य में धर प्रदृत्त

होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विध्न करते हैं। परन्तु "सत्यमेव जयते नावृतं सत्येन पन्धा विततो देवयानः" अर्थात् सर्वता सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानी का मार्ग त्रिस्तृत होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप लोग परोपकार करने से उटासीन होकर कभी सत्यार्थमकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृद निश्चय है कि "यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्"यह गीता का वचन इं इसका अभिषाय यह है कि जो २ विद्या और धर्मशाप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं ऐसी वातों को चित्त मे थर के मैने इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता वा पाठकगए। भी मथम मेम मे देख के इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें । इसमें यह अभित्राय रक्खा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य २ वातें हैं वे २ सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों मे मिथ्या वार्ते हें उन २ का खएडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मनमतान्तरों की गुप्त या प्रकट बुरी वातों का प्रकाश कर विद्वान् अविद्वान् सव साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है, जिससे सब से सब का विचार होकर परस्पर मेमी हो के एक सत्य मतस्थ होने। यद्यपि में आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न दुया यार वसता है तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की भूटी वातों का पन्यान न कर याथानय्य प्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन-निपालं। के लाथ भी वर्त्तता हूं कैसा स्वडेशवालों के साथ मनुष्योक्षित के विषय में वर्त्तता है वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सजनों को भी वर्नना योग्य है दयंकि में भी जो किसी एक का पचपाती होता तो जैसे शान प्रता के रामन की स्तुति, मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते हैं वस में भी होता, परन्तु ऐसी दानें भनुष्यपन में बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु वलवान् होकर निर्वेलों को राग्य देन जीन मार भी उल्लेन है। जब मनुष्य श्रारीर पाके वसा ही कर्मकरते है तो ये मनुष स्वभाषयुक्त नहीं किन्तु पशुवत है। श्रीर जो बलवान होतर िर्दा री रक्ता रस्ता है वरी पनुष्य कहाना है स्थार जो स्वार्थवश हो हर पर तिमात रतना र ना है नर नाना पत्रुओं का भी बना भाई है। से जाता। हो है विषय में विशेष कर ११ स्वास्ट्रिय समुद्धास तक लिए। है

इन समुद्धारों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुफ-को सर्वथा मन्तव्य हे छोर जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त वातों का खराडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। जो १२ वारहवें समुल्लास में दर्शाया चार्वाक का मन यद्यपि इस समय चीएगस्तसा है छोर यह चार्वाक बौद्ध जैन से वहुत सम्यन्य अनीरवरवाटादि में रखता है यह चार्वाक सब से बड़ा नाम्तिक है उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में वहुत से अनर्थ पृष्टत हो जाय चार्वाक का जो मत है वह तथा बोद्ध और जैन का जो मत है वह भी १२ वें समुल्लास में संदोप से लिखा गया है छोर वोद्धो तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल हैं और कुछ थोड़ासा विरोध भी है और जैन भी वहुत से अंशों में चार्वाक श्रोर दोद्धों के साथ मेल रखता है श्रोर थोड़ीसी वातों में भेद है। इसलिये जेनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुल्लास में लिख दिया है यथायोग्य वहीं समभ लेना जो इसका भेद है सो २ वारहवें समुद्धास में दिखलाया है बौद्ध श्रोर जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के दीपवंशादि पाचीन ग्रन्थों मे वौद्धमतसंग्रह सर्वदर्शनसंग्रह मे दिखलाया है उसमें से यहां लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक है उनमें से ४ चार मृल स्त्र, जैसे—१ आवश्यकस्त्र, २ विशेष आवश्यकस्त्र, ३ दशवैकालिकसूत्र छोर ४ पानिकसूत्र । ११ ग्यारह अङ्ग, जैसे-१ ब्याचारांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, ५ भगव-तीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगदृदशासूत्र, ६ अ-नुत्तरोववाईसूत्र, १० विपाकसूत्र, ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र । १२ वारह उपांग, जैसे-१ उपवाइसूत्र, २ रायपसेनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पन्नवणासूत्र, प्र जंबुद्दीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीस्त्र, ६ कप्पियासूत्र, १० कपवड़ीसयासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र और १२ पुप्यचूलिया-सूत्र । ५ कल्पसूत्र, जैसे-१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीयसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र । ६ छः छेद, जैसे-१ महानिशिथबू-हद्वाचनासूत्र, २ महानिश्रीथलघुदाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनि-रुक्तिसूत्र, ५ ख्रोचनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्य्यूषणासूत्र । १० दश पयन्तासूत्र, जैसे-१ चतुस्सरणसूत्र, २ पच्यवाणसूत्र, ३ तदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञानसूत्र,

४ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गर्गाविजयसूत्र, = मर्गासमाधि-सृत्र, ६ देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र योगोद्धारसूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। ५ पश्चाङ्ग, जैसे-१ पूर्व सव ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव और सव मूल मिल के पंचांग कहाते हैं, इनमें दृंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रन्थ हैं कि जिनको जनी लोग मानते हैं । इनके मत पर विशेष विचार १२ वारहवे समुल्लास में देख लीजिये। जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोंप हैं श्रीर उनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना अन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह वात उन-की मिथ्या है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जैनमत से वाहर नहीं हो सकता। हां! जिसको कोई न माने और न कभी किसी जेंनी ने माना हो तव तो अग्राह्य हो सकतां है परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थविषयक खएडन मएडन भी उसी के लिये समभा जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी है कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते है र्झांग् दृसरे मतस्य को न देते न सुनाते और न पढ़ाते इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव वाने भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं है-मकता। भूट वात को छोड़ देना ही उत्तर है॥

१२ वें समुद्धास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लोग वायविल को अपना प्रमेपुन्तक मानते हैं उनका विशेष समाचार उसी १२ तेरहवें समुद्धास में हे विये होंग १४ चें। इहवें समुद्धास में मुसलमानों के मतिवषय में लिखा है ये लोग उनान को अपने मन का मृल पुस्तक मानते हैं उन का भी विशेष ज्यावार १४ वें समुद्धान में दे विवये। छोर उसके आगे वेदिक मत के विषय में लिया है जो कोई उस अन्यकत्तों के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से दे वेगा उसर्य हैं। इह भी अभिनाय विदित्त न होगा क्यों कि वाक्यार्थवोध में चार कारण हों. हो आजावत्ता, योग्यता, आमित छोन तात्पर्य। जब उन चारों वालों पर जान देन को पुरूष अन्य को देन्वता है तब उसको अन्य का अभिनाय पर जान देन को पुरूष अन्य को देन्वता है तब उसको अन्य का अभिनाय विदित्त होता है। "आजावत्ता" किसी विषय पर वक्ता को श्रीर

वाक्यस्थपदों की त्राकांचा परस्पर होती है। "योग्यता" वह कहाती है कि निससे जो होसके जैसे जल से सींचना । "आसत्ति" जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को वोलना वा लिखना। "तात्पर्य" जिसके लिये वक्ता ने शब्दोचारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना । वहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिमाय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेष कर मतवाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फँस के नष्ट हो जाती है इसलिये जसा में पुराख, जैनियों के प्रन्थ, वायविल और कुरान को प्रथम ही वुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोपों का त्याग तथा अन्य मनुष्यजाति की उन्नति के लिये भयल करता हूं, वैसे सब को करना योग्य है। इन मनों के थोड़े २ ही दोप प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें। क्योंकि एक मनुष्य जाति में वहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु वना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से विह: है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देख कर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचा-रेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समभोंगे इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल समभता और अपना अभिशय सव सज्जनों के सामने धरता हूं। इसको देख दिखला के मेरे अम को सफल करें। और इसी प्रकार पत्तपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तन्य काम है। सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सचिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे॥

श्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरिशिरोमिणिषु ॥
 श्रीत भूमिका ॥

स्थान महाराणाजी का उदयपुर } (स्वामी) दयानन्दसरस्वती. भाद्रपद शुक्कपच संवत् १६३६.



## ग्रथ सत्याथप्रकाशः॥

त्रोइम शनी मित्रः शं वर्तणः शनी भवत्वयामा। शन्द्र न्द्रो वृह्त स्पतिः शनो विद्या ए स्क्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मानि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं विद्यामि ऋतं विद्रिप्यामि स्तयं विद्यामि ऋतं विद्रिप्यामि सत्यं विद्यामि तन्मामंवतु विद्यामि स्तयं विद्यामि तन्मामंवतु विद्यामि स्तयं विद्यामि तन्मामंवतु विद्यामि स्वतु । अवंतु मामवतु विद्यामि त्या श्रामिवा । श्रामिवा श्रामिवा । श्रामिवा श्रामिवा । श्रामिव

अर्थ-( आरेम् ) यह आंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्यों कि इसमें जो घ, ड और म् तीन अक्षर मिलकर एक ( ओ रम् ) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के वहुत नाम आजाते हैं, जैसे-अकार से विराट्, अग्नि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य श्रीर प्राज्ञादि नामों का वाचक श्रीर प्राह्क है। उसका ऐसाही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सव नाम परमेश्वर ही के हैं। ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट् आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड प्थिवी खादि भूत, इन्द्रादि देवता ख्रौर वैद्यकशास्त्र में शुण्ठ्यादि ख्रोपधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( प्रश्न ) केवल देवों का प्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) आपके प्रहण करने में क्या प्रमाण है ? (प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे मैं उन-का ब्रह्ण करता हूं। (उत्तर) क्या परमेश्वर अविद्ध छौर उससे कोई उत्तम भी है ? पुन: ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जव परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इस-से आपका यह कहना सत्य नहीं। क्योंकि आपके इस कहने में वहुतसे दोष भी श्राते हैं जै से-"डपिश्यवं परित्यज्यानुपिश्यतं याचत इति वाधितन्याय:" किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये और वह जो उसको छोड के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां अमण करे उसको वृद्धि-मान् न जानना चाहिये क्यों के वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपरिथत अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये अम करता है इसलिये जैसा वह पुरुष वुद्धिमान् नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ। क्योंकि आप उन विराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणिसद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असम्भव और सनुपश्चित देवादि के प्रहण में अम करते हैं इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि ''हे भृत्य! त्वं सैन्धवमानय" अर्थात् तू सैन्धव को लेमा, तब उसको समय अर्थात् प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवण का। जो खस्वामी का गमनसमय हो तो घोडे और मोजनकाल हो तो लवस को ले आना टिचत है। श्रौर जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ल भावे तो उसका स्वामी उस पर कुछ होकर कहेगा कि तू निर्बुछि पुरुष है, गमनसमय से लवण भीर भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था १ तू प्रकरणीयत् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुभ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इससे तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिछ हुआ कि जहां जिस-का प्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का प्रहण करना चाहिये तो ऐसा ही हम और धाप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये !!

### ॥ अथ सन्त्रार्थः ॥

क्यो३म् खम्ब्रह्म ॥१॥ यजुः० अ०४०। मं०१७॥ देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में 'स्रोम्' आदि परमेश्वर के नाम आते हैं। श्रोमित्येतदचरमुद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषद् सं०१॥ श्रोमित्येतदचरमिद् सर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३ ॥ माराडुक्य० मं० १॥ सर्वे वेदा यत्पदमामननित तपाशंसि सर्वाणि च यद्दिनत । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रबीम्यो-मित्येतत्॥ ४॥ कठोपनिषत्। वर्ही २। सं० १५॥ प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्मामं स्वमधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्॥ ५॥ एतमेके वदन्त्यिनं मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥ सनु० घन १२। श्लो० १२२। १२३॥ स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्तोऽच्चरस्स परमः स्वराट्।

स इन्द्रस्त कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कैवल्य उपनिषत्॥ इन्द्रं मित्रं वर्रणम्ग्निसांहुरथो दिव्यस्स स्रुप्णों गुरुत्मान् । एकं सिद्वप्रां बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मात्रिश्वांनमाहुः ॥ ८ ॥ च्छ० मं० १ । अनु० २२ । सू० १६४ । मं० ४६ ॥ मृर्रिस भूमिर्स्यादेतिरित विश्वधाया विश्वस्य भुवंनस्य ध्वीं । पृथिवीं यंच्छ पृथिवीं दृश्क पृथिवीं मा हिं स्तीः ॥ ६ ॥ यजु० अ० १३ । मं० १८ ॥ इन्द्रो सहा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्य्यमरोचयत् । इन्द्रोह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्द्रवः ॥ १० ॥ सामवेद० ७ । प्र० ३ । अ० ८ । सू० १६ । अ० २ । खं० ३ । सू० २ । मं० ८ ॥ प्राणाय नमो यम्य सर्विमेदं वेशे । यो भूतः सर्वेस्येश्वरो यस्मिन्तसर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ यो भूतः सर्वेस्येश्वरो यस्मिन्तसर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥

अथरवंदे कागड ११ । अ०२ । सू० १ । सं०१ ॥

धर्य—यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे २ प्रमाणों में धोद्धारादि नामों से परमात्मा का प्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं । जैसे लोक में द्रिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इसमे यह खिद्र हुजा कि कहीं गौणिक, कहीं काभिक और कहीं माभाधिक अथीं के वाचक हैं। "ओ२म्" आदि नाम सार्थक हैं जैसे (ओ३म् खं०) "अवतित्योम, आकाशिभव व्यापक वान् खम, सर्वेभ्यो वहत्वाद ब्रह्म" रक्षा करने भे (ओ२म् ) धाशावन व्यापक होने से (खम्) और सब से बड़ा होने से (शह्म) ईश्वर का नाम है और जो कभी

मण नहीं होता दर्मा का दपासना करनी योग्य है खन्य की नहीं ॥ २॥ ( खोमि-

रंपत्तक ) मप न्यादि ज्ञान्त्रों में परनेश्वर का प्रधान और निज नाम ( ओइम्) को

इता है धान्य गय गौतिक नाम हैं॥ ३॥ (, सर्वे चेट्रा०) क्योंकि सब वेद सब

धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन श्रौर मान्य करते श्रौर जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके व्रह्मचर्ग्याश्रम करते हैं उसका नाम "श्रो३म्" है ॥ ४ ॥

(प्रशासिता॰) जो सब को शिचा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाशस्वरूप समाधिस बुद्धि से जानने योग्य है उमको परमपुरुष जानना चाहिये॥ ५॥ श्रौर स्वप्रकाश होने से "अगिन" विज्ञानस्वरूप होने से "मनु" सब का पालन करने भौर परमैश्वर्यवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवनमूल होने से "प्राण्" छौर निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम "व्रह्म" है।। ६ ॥ ( स व्रह्मा स विष्णु : ) सव जगत् के वनाने से ''ब्रह्मा'' सर्वत्र व्यापक होने से ''विष्णु'' दुष्टों को दण्ड देके रुलाने से "रुद्र" मङ्गलमय और सब का कल्याग्यकर्त्ता होने से "शिव" ''यः सर्वे परनुते न क्षरित न विनर्यति तदक्षरम्'' ''यः स्वयं राजते स स्वराट्'' ''योऽनिनिरिव कालः कलथिता प्रलयकत्ती स कालान्निरीश्वरः'' (अन्र) जो सर्वत्र व्याप्त ऋविनाशी (स्वराट्) स्वयं प्रकाशस्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलयमें सब का काल और काल का भी काल है इस्रालिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है॥७॥ ( इन्द्रं मित्रं ) जो एक ऋदितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं 'खुपु शुद्धेपु पदार्थेषु भवो दिव्यः" शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः" ''यो गुर्वात्मा स गरुत्मान्" ''यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान् स मातारिश्वा" ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थी में व्याप्त ( सुपर्ण ) जिसके हत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं (गरुत्मान्) जिसका आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है ( मातरिश्वा ) जो वायु के समान ष्णनन्त बलवान् है इस्रालिये परमात्मा के दिन्य, सुपर्ग, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं, शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥८॥ ( भूमिरिधि ) ''मवन्ति भूतानि यस्यां सा भूभि.'' जिपमें सब भूत प्राणी होते हैं इस्रातिये ईश्वर का नाम "भूमि" है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे॥ ९॥ (इन्द्रो महा०) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इमिलिये यह प्रमाण लिखा है।। १०।। (प्राणाय) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामां करके परमेश्वर ही का प्रहण होता है। क्योंकि भो३म् भौर अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का प्रहण होता है जैसा कि न्याकरण, निकक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के न्याख्यानों से पर-मेश्वर का प्रहण देखने में आता है वैसा प्रहण करना सब को योग्य है, परन्तु

''छो ३म्'' यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमे-श्वर के बहण में प्रकरण और विश्वण नियमकारक हैं इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, ज्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकत्ती आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का बहण होता है और, जहां २ एसे प्रकरण हैं कि—

> ततो विराइजायत विराजो अधि प्रहर्षः । श्रोत्रोद्वायुरचं प्राणरच मुखांद्वग्निरंजायत । तेनं देवा अयंजन्त ।

पुरचाद्भृमिमथी पुरः ॥ यजुः॰ अ०३१ ॥

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशा-द्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अक्चः पृथिवी । पृथिव्या आष्पयः । ओषिभयोऽसम् । अस्राद्वेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽसरसमयः ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्द वल्ली प्रथमानुवाक का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराद्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अगिन, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि जहां र उरंपित, स्थित, प्रलय, अल्प्झ, जद हर्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां र परमेश्वर का प्रहण नहीं होता। वह उरंपित आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहारों हैं पृथक है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहारों कां प्रहण होता है। किन्तु जहां र सर्वज्ञादि विशेषण हों वहा र परमात्मा और जहां र इच्छा, हेप, प्रयत्न, सुख, दु:स और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां र जीव का प्रहण होता है ऐसा सर्वत्र समक्ता चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता हससे विराद् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जद और जीवादि पदार्थों का प्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अव जिस प्रकार विराद्धा माने से परमेश्वर का प्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिसे प्रमाण जानो। 'प्रय भोद्वारार्थ । (वि) उपस्री पूर्वक (राजु दिग्तों) इस घातु से क्विप प्रत्यय करने से ''विराद्'' शब्द सिद्ध होता है। ''यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्रा-

श्रित प्रकाशयित स विराद्" विविध श्रर्थात् जो बहु प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इससे विराद् नाम से परभेश्वर का ग्रहण होता है। ( अञ्चु गितपूजनयो.) भग, श्राम, इण् गत्यर्थक धातु हैं इनसे "स्थिनि" शब्द सिद्ध होता है "गतेस्त्रयोऽधी: ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कार:" "योऽश्विति श्रन्थतेऽगत्यद्वत्येति सोऽयमिन." जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने श्रीर पूजाकरने योग्य है इपसे उस परमेश्वर का नाम "अग्नि." है। ( विश प्रवेशने ) इस धातु से "विश्व" शब्द सिद्ध होता है "विश्वनित प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यित्तिन्य" शब्द सिद्ध होता है "विश्वनित प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यित्तिन्य यो वाऽऽकाशादिपु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व ईश्वर." जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें ज्याप्त होने प्रविष्ट हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण श्रकारमात्र से होता है। "उयोतिवें हिरण्य तेजो वे हिरण्यामित्यैतरेये शतपथे च ब्राह्मणे" "यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्यित्तिनित्तिमत्तमधिकरणं स हिग्ण्यगर्भ "जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होने जिसके श्राधार रहते हैं श्रथवा जो सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होने जिसके श्राधार रहते हैं श्रथवा जो सूर्यादि तेजवाले स्था का गर्भ नाम सत्यित्ति और निवासस्थान है इस प उम्र परमश्वर का नाम "हिरण्यगर्भ" है। इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है:—

हिर्ग्युगर्भः समवर्त्ततार्ये भूतस्यं जातः पृतिरेकं आसी-त्। स दाधार पृथिवीं चामुतेमां कस्मे देवायं हिविषां विधेम॥ यजुः० श्र० १३। मं० ४॥

इत्यादि स्थलों में "हिरण्यगर्भ" से परमेश्वर ही का प्रहण होता है। (वा गितगन्थनयोः) इस धातु से "वायु" शब्द सिद्ध होता है (गन्धनं हिसनम्) "यो वाति चराऽचरक्र जगद्धराति बिलनां बिलग्ठः स वायुः " जो चराऽचर जगत् का धारण्, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इससे उस हैंश्वर का नाम "वायु" है (तिज निशाने) इस धातु से "तेजः" और इससे तिद्धत करने से "तेजस" शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंत्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम "तेजस" है। इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से प्रहण होते हैं (ईश ऐश्वरें) इस धातु से "ईश्वर" शब्द सिद्ध होता है "य ईष्टे सर्वेश्वर्यवान् वर्त्तते स ईश्वरः" जिसका सत्य विचार-शिल झान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम "ईश्वर" है।

( दो अवखण्डने ) इस धातु से ''छादिति'' और इससे तद्धित करने से ''आदिख'' शब्द सिद्ध होता है "न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदिति. अदितिरेव आ-दित्य " जिसका विनाश कभी न हो उद्यी ईश्वर की "त्रादित्य" संज्ञा है। ( ज्ञा भव योधने ) "प्र" पूर्वक इस धातु से "प्रज्ञ" और इससे तद्धित करने से "प्राज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "य प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञ: +प्रज्ञ एव प्राज्ञ: '' जो निभ्नोन्त, ज्ञानयुक्त सम चराऽचर जगत् के व्यवहार को यथावत् जानता है इससे ईश्वर का नाम "प्राज्ञ" है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वसे ही अन्य नामार्थ भी खाँकार से जाने जाते हैं। जो ( शक्रो मित्र. शं व० ) इस मन्त्र में भित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्यों कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की कीजाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उस-को परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुस्य कोई न हुआ, नहें और न होगा। जब तुल्य नहीं तो इससे अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामध्ये और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुगा हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म 'स्वभाव भी सत्य होते हैं इस्रालिये मनुष्यां को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और चपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्यों कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वेज महाशय विद्वान, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध न्यवहार देखने से उन्हीं का प्रहण करना चाहिये ? (उत्तर) यहा उनका प्रहण करना योग्य नहीं क्यों कि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदा-सीन भी देखने में आता है इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का प्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है इससे भित्र कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का प्रहण यहां होता है। हां! गौण अर्थ में मित्रादि

शब्द से सुहदादि मनुष्यों का प्रहण होता है। ( निमिदा स्नेहने ) इस धातु - से आंगादिक ''क्'' प्रत्यय के होने से ''मित्र'' शब्द सिद्ध होता है। ''मेद्यति हिन-ह्मित स्निट्यते वा स मित्र.'' जो सव से स्नेह करके श्रौर सव को प्रीति करने योग्यः हें इससे उस परमेठवर का नाम भित्र है। ( वृब् वरणे, वर ईप्सायाम् ) इन धातुः से उणादि "उनन् पत्यय होने से "वरुण" शब्द सिद्ध होता है "यः सर्वान् शिष्टान् मुमुन्नन्धर्मात्मनो वृग्गोत्यथवा यः शिष्टेमुमुक्षुभिधमीत्मभिन्नियते वर्य्यते वा स वरुणः परमेश्वरः" जो म्रात्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करनेवाले श्रौर धर्मा-त्मात्रों का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु श्रौर धर्मात्माश्रो से प्रहरा किया जातः है वह ईर्वर "वरुण" संज्ञक है। अथवा "वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ." जिस-लिये परमेइवर सव से श्रेष्ठ हैं इसीलिये उसका नाम "वरुए" है। (ऋ गतिपा-पर्णयो: ) इस धातु से ''यत्'' प्रत्यय करने से ''श्रर्थ्य'' शब्द सिद्ध होता है श्रौर ''ऋर्य्य'' पूर्वक ( माड् माने ) इस धातु से ''कनिन्'' प्रत्यय होने से ''श्रर्यमा'' शब्द सिद्ध होता है "योऽर्यान् खामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽर्यमा'' जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यो का मान्य श्रौर पाप तथा पुण्य करनेवालों को पाप और पुण्य के फलो का यथावत् सत्य २ नियमकर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम "अर्थमा" है। (इदि परमैश्वर्ये) इस धातु से "रन्" प्रत्यय करने से ''इन्द्र'' शब्द सिद्ध होता है ''य इन्द्ति परमैश्वर्यवान् भवति स इन्द्र: परमेश्वर:'' जो ऋखिल ऐश्वर्ययुक्त है इससे उस परमात्मा का नाम ''इन्द्र'' है। ''बृहत्'' शब्द पूर्वक (पा रक्ष्णे) इस धातु से ''डति" प्रत्यय बृहत् तकार का लोप श्रौर सुडागम होने से ''बृहस्पति'' शब्द सिद्ध होता है ''यो बृहता-माकाशादीनां पतिः स्वामी पालियता स वृहस्पतिः" जो वर्डो से भी वड़ा श्रौर वडे श्राकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इससे उस परमेश्वर का नाम "वृहस्पति" है। ( विष्लः व्याप्तौ ) इस धातु से "नु" प्रत्यय होक्र "विष्णु" शब्द सिद्ध हुन्ना है ''वेवेष्टि, व्याप्नोति चराऽचरं जगत् स विष्णु.'' चर श्रौर श्रचररूप जगत् मे व्यापक होने से परमात्मा का नाम "विष्णु" है। "उक्रमहान् क्रम. पराक्रमो यस्य स उरु-क्रमः" श्रमन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम "उरुक्रम" है। जो परमा-त्मा ( उक्कमः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्रः ) सब का सुहृत् श्रविरोधी है वह ( शम् ) सुखकारक वह ( वरुणः ) सर्वेत्तम वह ( शम् ) सुख्खरूप वह ( श्रर्थमा ) न्यायाधीश वह (शम्) सुखप्रचारक वह (इन्द्रः) जो सकल ऐश्वर्यवान्

श्रीर ( शम् ) सकल ऐश्वर्यदायक वह ( वृहस्पति: ) सवका श्रिश्यिशता वह ( शम् ) विद्याप्रद श्रीर ( विष्णु: ) जो सबमें व्यापक परमेश्वर है वह ( न. ) हमारा कल्याणकारक ( भवतु ) हो ॥

(वायों ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) (वृह चृहि वृद्धौ ) इन घातुन्त्रों से "ब्रह्म" शब्द सिद्ध होता है। जो सबके ऊपर विराजमान सबसे घड़ा श्रनन्तवलयुक्त परमात्मा े है उस ब्रह्म को हम बमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर ! (त्वमेव प्रत्यक्षम्ब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म बदिप्यामि ) में श्राम ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि श्राप सब जगह में व्याप्त होके सबकों नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋतं विदेष्यामि ) जो आप की नेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा ( सत्यं विदृष्यामि ) सत्य बोद्धं, सत्य मानूं और सत्य ही कहंगा ( तन्मामवतु ) सो आप मेरी रक्षा की जिये ( वद्वकारमवतु ) सो आप मुक्त आप्तं सत्यवक्ता की रक्षा की जिये कि जिससे आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आपकी आज़ा है वहीं धर्म श्रीर जो उससे विरुद्ध वही श्रधमी है ( श्रवतु मामवतु वक्तारम् ) यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थ के लिये हैं जैसे 'काश्चित् कञ्चित् प्रति वदति त्वं धामं गच्छं गच्छ" इसमें दो बार किया के उचारण से तू शीव ही श्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहा कि छाप मेरी अवज्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से सुनि-ं श्चित और अधर्म से घ्णा सदा करू ऐसी कुपा मुक्त पर की जिये, में आपका बडा उपकार मानुगा ('श्रों शान्ति. शान्ति: शान्ति.) इसमें तीन वार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविधताप श्रर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दु:ख हैं एक "आध्यात्मिक" जो आत्मा शरीर मे अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खेता श्रीर ब्वर ं पींडादि होते हैं। दूसरा ''श्राधिभौतिक'' जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा "आधिदैविक" अर्थात् जो आतिवृष्टि, आतिशीत, आतिउच्याता मन श्रीर इन्द्रियों की श्रज्ञानित से होता है। इन तीन प्रकार के छेशों से आप हम ं सोगों को दूर करके कल्याणकारक कमों में सदा प्रवृत्त रखिये क्योंकि आप ही कल्या-. एसक्रंप, सव संसार के कल्याएकत्ती और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याए के दाता हैं। इसिलेये प्राप खर्य श्रपनी करुणा से सब जीवों के हृद्य में प्रकाशित हुजिये कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड के परमानन्द को प्राप्त हों श्रीर दु.खों से पृथक् रहे "सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" इस यजुर्वेद के

वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन श्रौर जंगम श्रर्थात् जो चलते फिरते हैं ''तस्थुषः" श्रश्राणी श्रर्थात् स्थावर जड पदार्थ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने श्रीर स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम "सूर्य्य" है। ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से ''श्रात्मा" शब्द सिद्ध होता है ''योऽतित व्याप्रोति स स्त्रात्मा'' जो सब जीबादि अगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है 'परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सृक्ष्मेभ्यः परोऽतिसूक्ष्मः स परमात्मा" जो सब जीव स्त्रादि से उत्कृष्ट स्त्रीर जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म स्त्रीर सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे ईश्वर का नाम "परमात्मा" है। सामध्यवाले का नाम ईरवर है 'ध्य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठ स परमेश्वरः'' जो इंश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम "पर-मेश्वर" है। ( पुञ् अभिषवे, पृद्ध् प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुत्रों से "सविता" शब्द सिद्ध होता है ''अभिषव. प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम् । यश्चराचरं जगत् मुनोति सृते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः" जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "सविता" है। (दिवु क्रीड़ाविजिगीषाव्यवहारद्यु-विस्तुतिमोद्मद्स्वप्रकान्तिग्तिषु) इस धातु से "देव" शब्द सिद्ध होता है (क्रीड़ा) जो शुद्ध जगत् को क्रीड़ा कराने (विजिगीषा) धार्मिको को जिताने की इच्छायुक्त ( व्यवहार ) सब को चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता ( द्याति ) स्वयंप्रकाशस्व-रूप सव का प्रकाशक (स्तुति ) प्रशंसा के योग्य (माद ) आप आनन्दस्वरूप श्रीर दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद् ) मदोन्मत्तों का ताडनेहारा ( स्वप्न ) सव के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करनेहारा (कान्ति) कामना के यांग्य और (गति) क्रानस्वरूप है इसलियं उस परभेश्वर का नाम "देव" है । अथवा "यो दीव्यति की इति स देव." जो अपने खरूप में आनन्द स आप ही कीडा करे अथवा किसी के सहाय के विना की डावत् सहज स्वभाव से सव जगत को वनाता वा सव क्रीडार्ऋों का आधार है ''विजिगीषते स देव." जो सब का जीवनेहाग स्वयं श्रजेय श्चर्थात् जिसको कोई भी न जीत सके ''ठयवहारयति स देव.'' जो न्याय श्रीर श्चन्यायरूप न्यवहारों का जनानेहारा श्रीर उपदेष्टा ''यश्चराचरं जगत् चोतयित'' जो सब का प्रकाशक "य स्तूयते स देव:" जो सब मनुष्यों को प्रशंमा के योग्य श्रीर निन्दा के योग्य न हो ''यो मोदयति स देवः'' जो स्वयं श्रानन्दम्बरूप श्रीर दूसरों को आनन्द कराता जिसको दु:ख का लेश भी न हो "यो मायति म देव."

जो सदा हर्षित, जोकरहित और दूसरा को हर्षित करने और दु खो से पृथक् ग्यने वाला "य स्वापयति स देव." जो प्रख्य के समय अन्यक्त में सब जीवों को भुलाता "य. कामयते काम्यते वा स देव " जिसके सव मत्य काम छार जिमकी प्राप्ति की कामना सब जिप्ट करते हैं तथा "यो गच्छित गम्यते वा म देव:" जो सव में ज्यात और जानने के योग्य है इमसे उस परमेडवर का 'नाम ''टेव'' है। ( कुवि आच्छादने ) इस धातु से ''कुवेर'' शब्द सिद्ध होता है । ''यः सर्व कुवित स्वच्याप्याच्छाद्यति स कुवेरो जगदीऽवरः" जो श्रपनी च्याप्रि से सवका श्राच्छा-दन करे इससे उस परमेश्वर का नाम "कुवेर" हैं। (प्रथ विस्तारे) इस धातु से 'प्रिवी" शब्द मिद्ध होता है " य. पृथतं सर्वेजगद्विस्तृणाति स पृथिवी " जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम पृथिकी है। (जल वातने) इस धातु से "जल" शब्द सिद्ध होता है " जलित घातयित दुष्टान्, संघातर्यात-अव्यक्तपरमाण्वादीन् तद् ब्रह्म जलम्'' जो दुष्टों का ताटन और श्रव्यक्त तथा परमाणुत्रो का श्रन्योऽन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" संज्ञक कहाता है। (काश्र दीप्तौ ) इस धातु से "आकाश" शब्द सिद्ध होता है ''य. सर्वत. सर्व जंगत् प्रकाशयति स आकाश " जो सव आर से जगत् का प्रकाशक है इमिलिये उस परमात्मा का नाम "आकाश" है। ( श्रद भक्ष्णे ) इस धातु से ''श्रन्न'' जन्द सिद्ध होता है ॥

अधतेऽत्ति च भृतानि तस्मादन्नं तदुच्यते॥ १॥

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ २॥ तैत्ति० उपनि० । अनुवाक २ । १० ॥ अत्ताचराचरअह-णात् ॥ वेदान्तदर्शने अ० १ । पा० २ । स० ६॥

जो सव को भीतर रखने सब को प्रहण करने योग्य चराचर जगन् का प्रहण करनेवाला है इससे ईश्वर के 'श्वन्न' 'श्वन्नाद'' श्रोर 'श्वन्ता'' नाम हैं। और जो इसमें तीन वार पाठ है सो श्वाहर के लिये हैं जैमे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहने श्रोर नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के वीच में सव जगन की श्ववस्था है। (वम निवासे) इस घातु से 'वसु'' गटद सिद्ध हुश्वा है। 'वमन्ति भूतानि यिसम्बथवा य सर्वेषु वसति स वसुरिश्वर.'' जिसमें सब श्वाना- ज्ञादि भूत वसते हैं श्रोर जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का

नाम "वसु" है। (रुदिर् श्रश्रुविमोचने) इस धातु से "णिच्" प्रत्यय होते से "रुद्र" शब्द सिद्ध होता है। "यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्र:" जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम "रुद्र" है।।

### यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत् कर्भणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उस-को वाणी से वोलता, जिसको वाणी से वोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दु:खरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन-को कलाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "कह" है॥ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः।

#### आपा नारा इति आका आपा व नर पूनव ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मन्० अ॰ १। श्लोक १०॥

स श्रनेश्चर." जो सव में सहज से प्राप्त धैर्यवान है इससे उम परमेश्वर का नाम "शनैश्चर" है। (रह त्यागे) इस धातु से "राहु" शब्द सिद्ध होता है "यो रहति परित्यजित दुष्टान् राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वर " जो एकान्त स्वरूप जिस-के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोडने खीर श्रन्य को छुड़ाने-हारा है इससे परमेश्वर का नाम ''राहु" है। (कित निवासे रोगापनयने च) इस धातु से "केतु" शब्द सिद्ध होता है "यः केतयात चिकित्सति वा स केतुरी-थर." जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सव रोगों से छुडाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम ''केतु'' है। (यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से ''यज्ञ'' शब्द सिद्ध होता है ''यज्ञो वै विष्णु " यह ब्राह्मण्यन्थ का वचन है। "यो यजति विद्वद्विरिज्यते वा स यज्ञ." जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता श्रीर सब विद्वानों का पूज्य है श्रीर मझा से हे के सब ऋषि मुनियों का पूच्य था, है और होगा इससे उम परमातमा का नाम ''यज्ञ'' है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। (हु दानादनयो:, श्रादाने चेत्येके ) इस धातु से "होता" शब्द सिद्ध हुन्ना है "यो जुहोति स होता" जो जीवाँ को देने योग्य पदार्थों का दाता और प्रहण करने योग्यों का प्राहक है इससे उस ईश्वर का नाम ''होता'' है। (बन्ध वन्धने) इससे ''वन्धु'' शब्द सिद्ध होता है ''यः स्व-स्मिन् चराचरं जगद् वध्नाति बन्धुबद्धमीत्मनां सुखाय सहायो वा वर्त्तते स बन्धु." जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से ऋपनी २ परिधि वा नियम का उहायन नहीं कर सकते। जैमे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण श्रीर सुख देने से "वन्धु" संज्ञक है। (पा रच्चणे) इस धातु मे ''पिता'' शब्द सिद्ध हुन्ना है ''यः पाति सर्वान् स पिता'' जो मन का रक्षक जैसे थिता श्रपने मन्तानों पर सदा कृपाल होकर उनकी उन्नति चाहता है वैमे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे रसका नाम है। "य. वितृणां विता स वितामह." जो वितास्त्रों का भी विता है इससे उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है। "यः पितामहाना पिता स प्रिपतामह." जो पिताओं के पिनरों का पिता है इससे परमेइवर का नाम 'प्रिवतामह'' है। 'यो मिमीने मानयति सर्वाश्वीवान् स माता" जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी श्रपने सन्तानों का मृग्य श्रीर उन्निन चाहनी है वैसे परसेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे

परमेश्वर का नाम "गाता" है। (चर गतिभक्षणयोः) श्राड्पूर्वक इम घातु से "श्राचार्य" शब्द निद्ध होता है "य श्राचार याहयति सर्या विद्या वा वांधयति स श्राचार ईश्वर." जो सत्य श्राचार का प्रहण करानेहारा श्रीर सव विद्याश्रो की प्राप्ति का हेतु होके मय विद्या श्राप्त कराता है इमसे परमेश्वर का नाम "श्राचार्य" है। (गृशब्दे) इस धातु से "गुरु" शब्द बना है "यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदि-शित स गुरु."।।

स पूर्वेपामिप गुरु: कालनानवच्छेदात्।। योग सू०।

### समाधिपादे सू० २६॥

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की श्राहि में श्रानि, वायु, श्रादित्य, श्राद्वि श्राह्मीर ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु श्रीर जिस-का नाश कभी नहीं होता इसिलेंग्ये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है। (श्रज गित-के पणयोः, जनीं प्राद्धुमांवे) इन धातुश्रों से "श्रज" शब्द बनता है "योऽजित सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रश्रत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपित जानाति वा कदाचित् न जायते सोऽज." प्रति सर्वावें के श्रवयव श्राकाशादि भूत परमाणुश्रों को यथायोग्य मिलाता शरीर जो सत्र प्रश्रुति के श्रवयव श्राकाशादि भूत परमाणुश्रों को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता श्रीर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस-से उस ईश्वर का नाम "अज" है। (बृहि बृद्धौ) इस धातु से "ब्रह्मा" शब्द सिद्ध होता है "योऽखिलं जगित्रमाणिन बृंहति बर्द्धयित स ब्रह्मा" जो सम्पूर्ण जगत् को रच के बढाता है इमिलिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है। "सत्यं ज्ञानमनन्त को रच के वढाता है इमिलिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है। "सत्यं ज्ञानमनन्त शक्कां यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है "सन्तिति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्। यक्जानाति चराऽचरं जगत्तव्ज्ञानम्। न विद्यतेऽन्तोऽविधिमयोदा यस्य तदनन्तम्। सर्वेभ्यो वृहत्त्वाद् ब्रह्मा" जो पदार्थं हों उनको सत् कहते हैं उनमें साधु होने से

सबभ्या वृहत्त्वाद् श्रक्ष जा प्रवाप हा ज्यात का जाननेवाला है इससे परमेपरमेश्वर का नाम सत्य है। जो चराऽचर जगत् का जाननेवाला है इससे परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है। जिसका अन्त अविध मर्यादा अर्थात् इतना लम्बा,
श्वर का नाम "ज्ञान" है। जिसका अन्त अविध मर्यादा अर्थात् इतना लम्बा,
श्वर का नाम "अनन्त"
श्वी हा, छोटा, वड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम "अनन्त"
है। (हुदाञ्च दाने) आइपूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नव्यपूर्वक "अनादि"
है। (हुदाञ्च दाने) आइपूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नव्यपूर्वक "अनादि"
शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "अस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "अस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "अस्मात् पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न
शब्द सिद्ध होता है "अस्म परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न

सत्यार्थप्रकाशः ॥ १६ का नाम अनादि है। ( दुनदि समृद्धौ ) आह्पूर्वक इस घातु से 'आनन्द'' शब्द बनता है "श्रानन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा य सर्वाञ्जीवानानन्दयति स श्रानन्द " जो आनन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धर्मा-त्मा जीवों को स्नानन्दयुक्त करता है इससे ईश्वर का नाम "स्नानन्द" है। ( स्रम भुवि ) इस धातु से "सत्" शब्द सिद्ध होता है "यदिस्त त्रिषु कालेषु न वाध्यते सत्सद् ब्रह्म" जो सदा वर्त्तमान श्रर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्त्तमान कालों में जिसका वाध न हो उस परमेश्वर को "सत्" कहते हैं। (चिती संज्ञाने) इस धातु से "चित्" शब्द सिद्ध होता है "पश्चेतित चेतयित संज्ञापयित सर्वान् सञ्जनान् यांगिनस्तिचित्पर ब्रह्म'' जो चेतनस्वरूप सव जीवों को चिताने श्रौर सत्याऽसत्य की जनानेहारा है इसलियं उस परमात्मा का नाम "चित्" है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को ''सच्चिदानन्दस्वरूप'' कहते हैं। ''यो नित्यध्रुवोऽचलो-Sविनाशी स नित्य " जो निश्चल श्रविनाशी हैं सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। ( शुन्ध शुढ़ों ) इससे ''शुद्ध'' शब्द सिद्ध होता है ''यः शुन्धति सर्वान् शोधयि वा स शुद्ध ईश्वर " जो स्वयं पिवत्र सव ऋशुद्धियों से पृथक् ऋौर सव की शुद्ध-करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। ( वुध अवगमन ) इस धातु से "क" प्रत्यक्ष होने से "वुद्ध" शब्द सिद्ध होता है "यो वुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स युद्धो जगदीश्वर." जो सदा सव को जाननेहारा है इससे ईश्वर का नाम "वुद्ध" है। ( मुन्ल मोचने ) इस धातु से 'मुक्त'' शब्द सिद्ध होता है ''यो मुश्वित मोचयाते ' वा मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वर:" जो सर्वदा श्रशुद्धियों से श्रलग श्रीर सब मुमुक्षुश्रों

वा मुमुश्रून् स मुक्तो जगदीश्वरः" जो सर्वदा श्रश्चित्वयों से श्रलग श्रीर सव मुमुश्चश्रों को छेश से छुडा देता है इसिलये परमात्मा का नाम "मुक्त" है "श्रतएव नित्यगुद्ध- युद्धमुक्तसभावो जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य गुद्ध वृद्ध मुक्त है। निर् श्रीर श्राड्पूर्वक (डुक्र्ज्ञ् करणे) इस धातु से "निराकार" शब्द सिद्ध होता है। "निर्गत आकारात्स निराकारः" जिसका श्राकार कोई भी नहीं श्रीर न कभी शरीर धारण करता है इसिलये परमेश्वर का नाम "निराकार" है। (श्रव्ज् व्यक्तिम्रज्ञणका- नितातिषु) इस धातु से "श्रव्जन शब्द और निर् उपसर्ग के योग से "निरव्जन" शब्द सिद्ध होता है "श्रव्जनं" व्यक्तिम्रश्चणं कुकाम इन्द्रिये. प्राप्तिश्चेत्यस्माद्योःनिर्गतः

पृथग्भृतः स निरञ्जन " जो ज्यक्ति अर्थात् आकृति, म्लेच्छाचार, दृष्टकामना श्रीर पतुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक् है इससे ईश्वर का नाम "निरञ्जन" है। (गए संन्याने) इस धातु से "गण्" शब्द सिद्ध होता श्रीर इसके

प्रथमसमुहास: ॥ १७ मागे ''ईश'' वा ''पति'' शब्द रखने से ''गणेश'' श्रीर ''गणपति'' शब्द सिद्ध होते रें "ये प्रकृत्याद्यों जहां जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पाल-को वा'' जो प्रकृत्यादि जड़ श्रीर सब जीव प्रख्यात पदार्थी का स्वामी वा पालन रनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम "गणेश" वा "गणपित" है। "यो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वरः" जो संसार का श्रिधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम "विश्वेश्वर" है। "यः फूटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः" जो सव व्य-वहारों में ज्याप्त और सब ज्यवहारों का आधार हो के भी किसी ज्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम "कूटस्थ" है। जितने देव शन्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही "देवी" शब्द के भी है। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं, जैसे-"व्रक्ष चितिरीश्वरश्चेति" जव ईश्वर का विशेषण होगा तब "देव" जय चिति का होगा तय "देवी" इससे ईश्वर का नाम "देवी" है। ( शक्लू शकों ) इस घातु से ''शक्ति'' शब्द बनता है ''यः सर्वे जगत् कर्तुं शक्नोति सं, शक्तिः" जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इसालिये उस परमेश्वर का नाम ''शक्ति'' है। ( श्रिच् सेवायाम् ) इस धातु से ''श्री'' शब्द सिद्ध होता है ''यः श्रीयते संव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भियोगिभिश्च स श्रीरीश्वरः" जिसका सेवन सब जगत् विद्वान् श्रौर योगीजन करते हैं इससे उस परमात्मा का नाम ''श्री" है। ( लक्ष दर्शनाङ्गनयोः ) इस धातु से "लक्ष्मी" शब्द सिद्ध होता है "यो लक्षयाति पश्यत्य-द्भते चिह्नयति चराचरं जगद्थवा वेदैराप्तैयोगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी: सर्वप्रिये-श्वर.'' जो सब चराचर जगत् को देखता चिह्नित श्रर्थात् दृश्य वनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पापाण, चन्द्र, सूर्य्यादि चिह्न बनाता तथा सव को देखता सव शोभात्रों की शोभा श्रीर जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "लक्ष्मी" है। ( सृ गतौ ) इस घातु से ''सरस्' उससे मतुप् श्रौर डीप् प्रत्यय होने से ''सरस्वती'' शब्द सिद्ध होता है "सरोविविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती" जिसको विविध विज्ञान श्रर्थात् शब्द श्रर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इससे उम परमे-इवर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वीः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानी-इवर:'' जो श्रपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से श्रपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परगात्मा का नाम

'सर्वशक्तिमान'' है। ( ग्रीञ् प्रापगे) इस धातु से ''न्याय'' शब्द सिद्ध होता है 'प्रमागौरर्थपरीक्षणं न्यायः'' यह वचन न्यायसूत्रो पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का है 'पक्षपातराहित्याचरणं न्याय." जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपान रहित धर्मरूप श्राचरण है वह न्याय कहाता है "न्यायं कर्तु शीलमस्य स न्यायकारी इवरः" जिसका न्याय अर्थात् पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है। (दय दानगतिरक्ष-णिहिसादानेषु ) इस घातु से "द्या" शब्द सिद्ध होता है "द्यते द्दाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया वही दया विद्यते यस्य स दयाछुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्व विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम ''द्यालु'' है। 'द्रयोभीने द्विता द्वाभ्यामित द्वीत वा सैव तदेव वा द्वेतम्, न विद्यते द्वैतं द्विती-चेश्वरभावो यस्मिस्तद्वैतम्'' अर्थात् ''सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म'' दो का होना वा दोनो से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत श्रथवा द्वैत इससे जो रहित है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति-चाला वृक्ष पाषाणादि, स्वगत अर्थात् शरीरमें जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद हैं वैसे दूसरे स्वजातीय ईदवर विजातीय ईरवर वा श्रपने श्रात्मामें तत्त्वान्तर वस्तुओं में रहित एक परमेक्वर है इससे परमात्मा का नाम "श्रद्धैत" है। ये ते गुणा वा यैर्गणयन्ति ते गुणा., यो गुणेभ्या निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः" जितने सत्त्व, रजस्, तमः, रूप, रस, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुण, श्रविद्या, श्ररपज्ञता, राग, द्वेप और अविद्यादि छेश जीव के गुण हैं उनसे पृथक् है, इसमें "अश-टदमस्पर्शमरूपमन्ययम्" इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द, स्पर्श, रूपा-दि गुणरहित है इससे परमात्मा का नाम ''निर्गुण'' है। ''यो गुणैः सह वर्त्तते स सगुण " जो सव का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता श्रनन्त वलादि गुणों से युक्त है इस-लिय परमेश्वर का नाम ''सगुणा' है जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से ''सगुणा' श्रीर इच्छादि गुणों से रहित होने से "निर्गुण" है वैसे जगत् और जीव के गुणों से पृथक् होने से परमेश्वर "निर्गुण" और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से "सगुण" है। अर्थात् एमा कोई भी पटार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पथक हो। जैसे चेतन के गुणों में पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्भुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वें भें ही जड़ के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से

सहित होने से मगुण। ऐमे ही परमेश्वर में भी समभना चाहिये। "श्रन्तर्यन्तु नि-यन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी'' जो सब प्राणि श्रीर श्रशिणरूप जगत् के भीतर व्यापक होके सत्र का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "श्रन्त-र्यामां है। "यो धर्मे राजते स धर्मराजः" जो धर्म ही में प्रकाशमान श्रीर प्रधर्म मे रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर "'यम्मराज" है। (यमु उपरमे) इस धातु से "'यम" शब्द सिद्ध होता है "य: सर्वान् प्राणिनो नियच्छिति स यमः" जो सब प्राणियों को कर्मफल देने की व्यवस्था करता श्रौर सत्र श्रान्यायों से पृथक् रहता है इसलिये परमात्मा का नाम ''यम'' है। (भज सेवायाम् ) इस धातु से ''भग'' इससे मतुष् होने से "भगवान्" शब्द सिद्ध होता है "भगः सकलैश्वर्थ सेवन वा विद्यते यस्य स भगवान्'' जो समय्र ऐरवर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसिल्चिय उस ईश्वर का नाम "भगवान्" है। ( मन ज्ञाने ) धातु से "मनु" शब्द बनता है "यो मन्यते स मनुः" जो मनु अर्थात् विज्ञानशील श्रौर मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम ''मनु'' है। (पूपालनपूरणयो:) इस धातु से "पुरुष" शब्द सिख हुआ है "य: खब्या-प्तथा चराऽचरं जगत् पृ्णाति पूरयति वा स पुरुष." जो सब जगत् मे पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "पुरुष" है। (डुभृव् धारणपोषण्याः )"विश्व" पूर्वक इस धातु से "विश्वम्भर" शब्द सिद्ध होता है "यो विश्वं विभर्ति धरित पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः" जो जगत् का धारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "विश्वम्भर" है। (कल संख्याने) इस धातु से "काल" शब्द बना है "कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स काल." जो जगत् के सव पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "काल" है। ( शिष्ट विशेषणे ) इस धातु से ''शेष" शब्द सिद्ध होता है ''यः शिष्यते स शेप." जो उत्पत्ति श्रौर प्रलय से शेष श्रर्थात् वच रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम 'शेष" है। ( श्राप्ल ज्याप्ती ) इस धातु से 'श्राप्त' शब्द सिद्ध होता है ''य' सर्वोन् धर्मोत्मन स्राप्नोति वा सर्वेर्धर्मोत्मभिराप्यते छलादिरहितः स स्राप्तः'' जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्मात्रों को प्राप्त होता श्रीर धर्मात्मात्रों से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम "आप्त" है। (डुकुञ् करणे) "शम्" पूर्वक इस धातु से "शद्धर" शब्द सिद्ध हुआ है "य. शङ्कल्याणं सुखं करोति स शङ्करः" जो कल्याण अर्थात् सुख का करनेहारा है इससे

उस ईश्वर का नाम "शक्कर" है। "महत्" शब्द पूर्वक "देव" शब्द से "महादेव" सिद्ध होता है "यो महतां देव. स महादेव " जो महान् देवों का देव अर्थात्
विद्वानों का भी विद्वान् सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसिलये उस परमात्मा का
नाम "महादेव" है। (प्रीञ् तर्पणे कान्तों च) इस धातु से "प्रिय" शब्द सिद्ध
होता है "य. प्रणाति प्रीयते वा स प्रिय:" जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों
को प्रसन्न करता और सब के कामना के योग्य है इसिलये उस ईश्वर का नाम
"प्रिय" है। (भू सत्तायाम्) "स्वयं" पूर्वक इस धातु से "स्वयम्भू" शब्द सिद्ध
होता है "यः स्वय भवति स स्वयम्भूरीश्वर." जो आप से आप ही है किसी से
कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम "स्वयम्भू" है। (कु शब्दे)
इस धातु से "कदि" शब्द सिद्ध होता है। "यः कौति शब्दयति सर्वा विद्या स
कविरीश्वरः" जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसिलये उस परमेश्वर का नाम "कवि" है। (शिवु कल्याणे) इस धातु से "शिव" शब्द सिद्ध
होता है "वहुलमेतिन्निदर्शनम्" इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप
और कल्याण का करनेहारा है इसिलये उस परमेश्वर का नाम "शिव" है॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं उनमे से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक २ नाम है इससे यह मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत् हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं, उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो गक्ता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि आखों को पढते हैं।

(प्रश्न) जैमे अन्य प्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मङ्गलाचरण करते हैं वैभे आपने कुछ भी न लिया और न किया ? (उत्तर) ऐसा हमको परना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मङ्गल करेगा तो उसके मन्य में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमङ्गल ही रहेगा इमिन्य ''मङ्गलाचग्ण शिष्टाचारान क्लर्ट्यनाच्छुनित्रश्चेति" यह सांख्यज्ञास के अ० ५ था परित्य स्व है। इमका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पच्चपातरहित सत्य वहां के देश देश देश है उसी का यथावन सर्वत्र और सदा आचरण करना मङ्ग-

लाचरण कहाता है। यन्थ के श्रारम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है न कि कहीं मङ्गल श्रीर कहीं श्रमङ्गल लिखना। देखिये महाशय महर्षियों के लेख को—

### यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि॥

यह तैतिरीयोपनिपद् प्रपाठक ७। श्रानु० ११ का वचन है। हे सन्तानो ! जो ''श्रानवय'' श्रानिन्दनीय श्रार्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको करने योग्य हैं श्राधम्मयुक्त नहीं इमिलिये जो श्राधुनिक प्रन्थों में ''श्रीगणेशाय नमः'' ''सीतारामा-भ्यां नमः'' ''राधाकृष्णाभ्यां नमः'' ''श्रीगुरुचरणारिवन्दाभ्यां नमः'' ''हनुमते नमः'' ''दुर्गाये नमः'' ''वदुकाय नमः'' ''भैरवाय नमः'' ''शिवाय नमः'' ''सरस्वत्ये नमः'' ''नारायणाय नमः'' इत्यादि लेख देखने में श्राते हैं इनको बुद्धिमान् लोग वेद श्रीर शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही सममते हैं क्योंकि वेद श्रीर ऋषियों के प्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता श्रीर श्राष्ट्रमन्थों में ''ओ३म्'' तथा 'श्राथ' शब्द तो देखने में श्राते हैं । देखो—

"अथ शब्दानुशासनम्" अधेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः

प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये ।

"ऋथातो धर्मजिज्ञासा" अधित्यानन्तर्थे वेदाध्ययनानन्त-रम् । इति पूर्वभीमांसायाम् ।

"त्रघातो धर्मं व्याख्यास्यामः" अथिति धर्मकथनानन्तरं धर्मलच्चगां विशेषेगा व्याख्यास्यामः । वैशेषिकदर्शने ।

"अथ योगानुशासनम्" स्रथेत्ययमधिकारार्थः ।

योगशास्त्रे ।

"श्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तिनृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" सांसा-रिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तिनृत्यर्थः प्रयत्नः कर्त्तव्यः । सांख्यशास्त्रे ।

"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इदं वेदान्तसूत्रम्।

"श्रोमित्येतदत्तरमुद्गीयमुपासीत" इदं छान्दोग्योप-

निपद्वचनम्। "स्रोमित्येतदत्त्रामिदशं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्" इदं च

माग्डूक्योपनिषद्वचनम् ॥

यं सव उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के अन्थों में ''श्रो३म्'' श्रोर ''अथ'' शब्द लिखे हैं वैमे ही (श्रीग्न, इट्, श्रीग्न, ये त्रिपप्ताः परियन्ति ) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं ''श्रीगणेशाय नमः'' इत्यादि शब्द कहीं नहीं श्रोर जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में ''हिंगः स्रो३म्''

लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या करपना से सीखें हैं बेटाटि आस्त्रों में एडिं। अहर आदि में कहीं नहीं हमिलेंगे ''ब्रोडिम' वा

हैं वेदादि शास्त्रों में ''हरि'' अब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये ''श्रो३म्' वा ''श्रय'' अब्द ही अन्य के श्रादि में लिखना चाहिये। यह किब्चित्मात्र ईश्वर के विषय

में लिया इसके आगे जिल्ला के विषय में छिला जायगा ॥ इति श्रीमद्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

आमह्यानन्द सरस्वता स्वाानक्टत सत्यायश्रकाः सुभाषाविभूषितईश्वरनामविषये प्रथमः

समुल्लासः सम्पूर्णः॥



### अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः॥

### मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य ! वह सन्तान वडा भाग्यवान् ! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों। जिसना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किमी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर श्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इसलिये (मात्रमान्) अर्थात् "प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्" धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जवतक पूरी विद्या न हो तबतक सुशीलता का उपदेश करे।।

माता और पिता को अतिउचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड के जो ज्ञान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे वैसे यृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि जिससे रजम् बीर्ज्य भी दोषों से रहित होकर अत्युक्तम गुण्युक्त हो। जैसा अतुगमन की विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का ममय दे उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रहे १२ दिन धनमे एकादशी अमेर त्रयोदशी रात्रि को छोड़के वाकी दश रात्रियों में गर्भाधान करना उक्तम है और त्रयोदशी रात्रि को छोड़के वाकी दश रात्रियों में गर्भाधान करना उक्तम है और रजोदर्शन के दिन से लेके १६ वी रात्रि के पश्चान् न समागम करना। पुन. ज्ञातक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तवतक और गर्भस्थिति के पश्चान एक जयतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तवतक और गर्भस्थिति के पश्चान एक जयतक ऋतुदान का हो। जब दोनों के अरीर में आरोग्य, परस्पर प्रमञ्जा, किमी वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के अरीर में आरोग्य, परस्पर प्रमञ्जा, किमी वर्ष तक संयुक्त न हों। जैसा चरक और सुश्रुत मे भोजन छादन का विधान और

मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें श्रीर वर्तें गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये। पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का सङ्ग न करे। बुद्धि, वल, रूप, श्रारोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहै कि जवतक सन्तान का जनम न हो।।

जब जन्म हो तब श्रच्छे सुगन्धियुक्त जल से वालक का स्तान नाड़ीछेदन करके सुगन्धियुक्त घुतादि के होम \* और स्नी के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रवन्ध करे कि जिससे वालक और स्त्री का शरीर क्रमश. आरोग्य और पुष्ट होता जाय। । ऐसा पदार्थ उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। प्रस्ताका दूध छ. दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें जो कोई दरिद्र हों धायी को न रख सकें तो वे गाय वा वकरी के दूध मे उत्तम श्रोषधि जो कि वुद्धि पराक्रम आरोग्य करनेहारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो औटा छान के दृध के समान जल भिला के वालक को पिलावें । जन्म के पश्चात् वालक श्रीर उसकी माता को दूसेर स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहा रक्खें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रक्लें छोर उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो श्रीर जहां धायी, गाय, वकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समकें वैसा करें क्योंकि प्रसूता की के शरीर के अंश से वालक का शरीर होता है इसीसे स्वी ; प्रसवसमय निर्वल होजाती है इसलिये प्रस्ता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के ं लिये स्तन के छिद्र पर उस श्रोपधि का लेप करे जिससे दूध स्त्रवित न हो। ऐसे करने से दृसरे महीने में पुनरिप युवित होजाती है। तवतक पुरुप ब्रह्मचर्य से . बीर्च्य का निप्रह रक्खे, इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुप करेंगे उनके उत्तम सन्तान दीर्घायु वल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सव सन्तान उत्तम वल । पराक्रमयुक्त दीर्घायु धार्मिक हों । स्त्री योनिसङ्कोचन, शोधन श्रीर पुरुष वीर्घ्य का स्तम्भन करे । पुन: सन्तान जितने होंगे वे भी सव उत्तम होंगे ॥

यालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों श्रीर किसी शक्त में फुचेष्टा न करने पावें। जब बोलने लगे तब उसकी माता वालक की जिहा

प्रयालक के जन्म समय में "जातकर्ममंस्कार" होता है उसमें हवनादि वेदोक कम्म होते हैं वे 'सम्कारविधि' में सविस्तर लिख दिये हैं।

जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उचारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न श्रथीत् जैसे "प" इसका ओष्ठ स्थान श्रौर स्पष्ट प्रयत्न दोनो श्रोष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्स्त्र, दीर्घ, प्रुत अक्षरों को ठीक २ वोल सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर, श्रक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, श्रवसान भिन्न २ श्रवण होवे। जब वह कुछ २ वोलने और सममने लगे तब सुन्द्र वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण, उनसे वर्त्तमान और उनके पास वैठने श्रादि की भी शिचा करें जिससे कहीं उनका श्रयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग मे रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ मे लोलुपता, ईर्ज्या, द्वेषादि न करे, उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श ख्रौर मर्दन से वीर्य की चीरणता नपुसकता होती श्रौर हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इससे उसका स्पर्श न करें। सदा सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन श्रादि गुर्णों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी श्रवरों का श्रभ्यास करावें। श्रन्य देशीय भाषात्रों के श्रक्षरों का भी। उसके पश्चात् जिनसे श्रच्छी शिचा, विद्या, धर्म परमेश्वर, माता, पिता, त्राचार्य, विद्वान्, त्रातिथि, राजा, प्रजा, कुदुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे २ वर्त्तना इन वातो के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसहित कण्ठस्थ करावे । जिनसे सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न श्रावे श्रौर जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं उन-का भी उपदेश करेंदें जिससे भूत प्रेत आदि मिध्या वातों का विश्वास न हो।

# गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्। प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥

#### मनु० ऋ०५। ६५॥

अर्थ-जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत हैं उस-का दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठानेवालों के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह होचुका तय उसना नाम मृत होना है अर्थात् वह अमुकनामा पुरुष था, जितने उत्पन्न हों वर्त्तमान में आ के न गें, दे भूतस्थ है इससे उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से हे के ब्राज पर्धनत है विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको शक्का, कुसङ्ग, कुसंस्कार होता है उनके

भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शांकिनी, डांकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दु.खदायक होते हैं। देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाए पुण्य के वर्ग होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दु.ख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ? अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थाविद्या के पढने सुनने श्रीर विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक श्रौर उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उनका श्रोषधसेवन श्रोर पध्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्त्रार्थी, भङ्गी, चमार, शृष्ट, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट मोजन, डोरा, धागा आदि मिध्या मन्त्र यन्त्र वांधते वंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान त्रादि की दुर्दशा श्रौर रोगों को बढ़ाकर दु.ख देते फिरते हैं। जब श्रांख के अधे और गाठ के पूरे उन टुर्नुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि "महाराज । इस लड़का, छड़की, स्त्री श्रौर पुरुष को न जाने क्या होगया है ?" तव वे वोलते हैं कि ''इसके शरीर में वडा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी ष्ट्रागई है जवतक तुम इसका उपाय न करोगे तवतक ये न छुटेगे और प्राण् भी ले लेंगे। जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से काड़ के इनको निकाल दें" तव वे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज! चाहे हमारा सर्वस्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये" तव तो उनकी वन पडती है। वे धूर्त कहते हैं 'अच्छा लाखो इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेट श्रौर प्रहटान कराश्रो"। मांम, मृद्द्ग, ढोल, थाली लेके उसके सामने वजाते गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है "में इमका प्राण ही ले ल्गा" तव वे श्रंघे उस भद्गी चमार श्रादि नीच के पर्गों में पड के कहते हैं ''आप चाहें सो लीजिये इसको वचाइये" तब वह धूर्त बोलता है 'भें हनुमान हू, लाश्रो पक्की भिठाई, तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट श्रौर लाल लगोट" "में देवी वा भैरव हूं, लाम्रो पांच वोतल मद्य, वीस मुर्गी, पाच वकरे, मिठाई भार वस्त्र" जब वे कहते हैं कि "जो चाहों सो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने रृदने लगना है, परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उनकी भेट पांच जूता दंडा वा चपेटा लाने गारे तो उसके हनुमान् देवी श्रीर भैरव मट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, प्योंकि वह उनका केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनार्थ डोंग है॥

श्रीर जब किसी प्रह्मस्त प्रहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं ''हे महाराज ! इसको क्या है ?" तब वें कहते हैं कि ''इस पर सूर्यादि कूर प्रह चढ़े है, जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूना, दान करात्रों तो इसको सुख होजाय नहीं तो बहुत पीटित होकर गरजाय तो भी आश्चर्य नहीं"। (उत्तर) किहेये ज्योतिवित् जैसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक हैं वे ताप और प्रका-शादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दु ख श्रोर शान्त होके सुख दे सकें ? (प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दु खी हो रहे हैं यह प्रहो का फल नहीं है ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। ( प्रश्न ) तो क्या ज्योति:शास्त्र झूठा है ? ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें श्रंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची, जो फल की लीला है वह सब झूठी है। (प्रश्त ) क्या जो यह जनमपत्र है सो निष्फल है ? (उत्र ) हां, यह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम "शोकपत्र" रखना चाहिये क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है, तब सबको आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक जनमपत्र बन के प्रहों का फल न सुनें। जब पुरोहित जनमपत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं "महाराज! आप बहुत श्रच्छा जन्मपत्र बनाइये" जो धनाट्य हो तो वहुतसी लाल पीली रेखात्रों से चित्र विचित्र श्रौर निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कहते हैं "इसका जन्मपत्र अच्छा तो है ?" ज्योतिषी कहता है "जो है सो सुना देता हू, इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिनका फल धन ह्य और प्रतिष्ठावान, जिस सभा में जा वैठेगा तो सब कें ऊपर इसका तेज पहेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा" इत्यादि वार्ते सुनके पिता आदि बोलते हैं "वाह २ ज्योतिषीजी आप वहुत श्रच्छे हो" ज्योतिपीजी सममते हैं इन बातों से कार्य्य सिद्ध नहीं होता तव ज्योतिषी वोलता है कि ''यह प्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये प्रह क्रूर हैं अर्थात् फलाने २ प्रह के योग से ८ वर्ष में इसका मृत्युयोग है'' इसको सुनके माता पितादि पुत्रे के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूवकर ज्योतिपीजी से कहते हैं कि ''महाराजजी । स्त्रव हम क्या करें ?'' तब ज्यातिषीजी कहते हैं ''उपाय करों" गृहस्थ पूछे "क्या उपाय करें" ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि 'ऐसा २ दान करों, प्रह के मन्त्र का जप करास्त्रों खोर नित्य ब्राह्मणों को भोजन

२८ कराश्रोगे तो श्रनुमान है कि नवमहों के विघ्न हट जायेंगे" श्रनुमान शब्द इसलिये है कि जो मरजायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुतसा यल किया और तुमने कराया उनके कर्म ऐसे ही थे। और जो वचजाय तो कहते हैं कि देखों, हमारे मन्त्र, देवता श्रीर बाह्यणों की कैसी शक्ति है ! तुम्हारे लडके को बचा दिया । यहां यह वात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रूपये उन धूर्तों से ले लेने चाहियें। ख्रौर जो वचजाय तो भी ले लेने चाहियें ख्रौर क्योंकि जैसे ज्योतिपियो ने कहा कि ''इसके कर्म श्रौर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं वैसे गृहस्य भी कहें कि ''यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से वचा है तुम्हारे करने से नहीं" और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियो को दिया था।। श्रव रह गई शीतला श्रीर मन्त्र तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं कोई कहता है कि ''जो हम मन्त्र पढ़ के छोरा वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता श्रौर पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विच्न नहीं होने देते" उनको वहीं

उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम श्रौर कर्मफल से भी वचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कित्ने ही लडके मर जाते हैं श्रौर तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं श्रौर क्या तुम मरण से वच सकोगे ? तव वे कुछ भी नहीं कह सकते श्रौर वे धूर्त जान छेते हैं कि यहा हमारी दाल नहीं गलेगी। इस-से इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोडकर धार्भिक, सव देश के उपकार कर्ता, निष्कपटता से सव को विद्या पढ़ानेवाले, उत्तम विद्वान् लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड-ना चाहिये। और जितनी छीला रसायन, मारण, मोहन, उचाटन, वशीकरण ष्यादि करना कहते हैं उनको भी महापामर समभना चाहिये, इत्यादि मिध्या वातों का उपदेश वाल्यावस्था ही में सन्तानों के हृत्य में डाल दें कि जिस-में स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़के दुख न पावें श्रौर वीर्य की रक्षा में श्रानन्द और नाश करने में दु खप्राप्ति भी जना देनी चाहिये। जैसे 'देखो जिस के शरीर में मुरक्षित वीर्थ रहता है तव उसको श्रारोग्य, बुद्धि, वल, पराक्रम वढ के बहुत सुरा की प्राप्ति होती है। इसके रत्त्रण में यही रीति है कि विपयों की

कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्त सेवन,

संगापरा श्रीर स्पर्श प्रादि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रहकर उत्तम शिक्षा श्रीर पृश् विशा को प्राप्त होवे । जिसके बरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महा-कुलक्ष्ण और जिसका प्रमेह रोग होता है वह दुर्वल, निस्तेज, निर्वुद्धि, उत्साह, साहय, धैर्य, यल, पराक्तमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा प्योर विद्या के प्रहरण, बीर्य की रत्ता करने में इस समय चूकोगे नो पुन. इस जन्म में तुमको चह श्रमृत्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक एम लोग गृहकमीं के करनेवाले जीते हैं तभीतक तुमको विद्या प्रह्ण प्रार दारीर का यल बढ़ाना चाहिय" इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता र्धार पिता करें इसिटेंव ''मातृमान् पितृमान्'' शब्द का प्रहण उक्त वचन में किया है अर्थान जनम से ५ वे वर्ष तक वालकों को माता, ६ ठे वर्ष से ८ वे वर्ष तक पिता शिक्षा फरे फ्रीर ९ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज ख्रपने सन्तानों का उपनयन करके क्याचार्यग्रल में अर्थान जहा पृर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करनेवाली हैं। वहां लड़के 'श्रोंर लड़िकयों को भेज दें श्रीर शूद्रादि वर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्याम के लिय गुरुकुल में भेज दे। उन्हीं के सन्तान विद्वान, सभ्य श्रीर मुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना हीं करते रहते हैं, इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:-

# सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोचितैः। लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः॥ अ०८।१।८॥

श्रर्थ—जो माता पिता और श्राचार्य सन्तान श्रीर शिष्यों का ताड़न करते हैं जोर जो वे जानो श्रपने सन्तान श्रीर शिष्यों को श्रपने हाथ से श्रमृत पिला रहे हैं श्रीर जो सन्तानों वा शिष्यों का लाड़न करते है वे श्रपने सन्तानों श्रोर शिष्यों को विष पिला के नष्ट श्रष्ट कर देते हैं क्योंकि लाड़न से सन्तान श्रीर शिष्य दोषयुक्त तथा पिला के नष्ट श्रष्ट कर देते हैं श्रीर सन्तान श्रीर शिष्य लोग भी ताड़ना से असन्न श्रीर ताड़ना से गुण्युक्त होते हैं श्रीर सन्तान श्रीर शिष्य लोग भी ताड़ना से असन्न श्रीर लाइन से श्रप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा श्रध्यापक लोग ईष्यों, लाइन से श्रप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा श्रध्यापक लोग ईष्यों, वेष से ताड़न न करें किन्तु अपर से भयपदान श्रीर भीतर से ख्रपादिष्ट रक्खें। वेस अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, श्रालस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, भिध्याभाजेसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, श्रालस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, भिध्याभापण, हिंसा, कृरता, ईर्ध्या, द्वेष, मोह श्राद्दि दोषों के छोड़ने श्रीर सत्याचार के प्रहण पण, हिंसा, कृरता, ईर्ध्या, द्वेष, मोह श्रादि दोषों के छोड़ने श्रीर सत्याचार के प्रहण करने की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, करने की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी,

मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती। जैसी हानि प्रतिज्ञा को भिध्या करनेवाले की होती है वैसी श्रन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये श्रर्थान् जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'भैं तुम को वा तुम मुक्त से श्रमुक समय में भिल्गा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको में दूंगा" इसको वैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा इसलिये सदा सत्य-भाषण श्रीर सत्यप्रतिज्ञायुक्त सव को होना चाहिये। किसी को श्रभिमान न करना चाहिये, छल, कपट वा कृतव्नता से अपना ही हृदय दु खित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर श्रीर-याहर श्रौर रख दूसरे को मोह में डाल श्रौर दूमरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयो-जन सिद्ध करना। "कृतघ्नता" उसको कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना । क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड गान्त और मधुर वचन ही वांछे श्रौर वहुत वकवाद न करे। जितना वोलना चाहिये उससे न्यून वा श्रिधिक न वोले। वडों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर वैठावे प्रथम "नमस्ते" करे उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे, सभा में वैसे स्थान में वठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, संपन्न होकर गुर्णों का प्रहण और दोषों का त्याग रक्खे, सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे॥

#### यान्यस्माकर्थं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ तैत्ति० प्रपा० ७ । अनु० ११ ॥

इसका यह श्राभिप्राय है कि माता थिता श्राचार्य श्रापने सन्तान श्रीर शिष्यों को सदा सत्य उपदेश कर श्रीर यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कमें हैं उन उनका प्रहण करो श्रीर जो २ दुष्ट कमें हों उनका त्याग कर दिया करो, जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश श्रीर प्रचार करें। किसी पाखण्डी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वाम न करें श्रीर जिम २ उत्तम कमें के क्षिये माता, पिता श्रीर श्राचार्य श्राज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, श्रक्छे श्राचरण के श्लोक "निधण्डु" "निकक्त" "श्रष्टाध्यायी" श्रथवा अन्य सूत्र वा

वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हैं। उन २ का पुन: श्रर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे। जैसे प्रथम समुहास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मानके उस-की उपामना करें जिम प्रकार आरोग्य, विद्या और बल शाप्त हो उसी प्रकार भोजन छात्न और व्यवहार करे करावें अर्थात् जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से छालग रहें, छाज्ञात गम्भीर जल मे प्रवेश न करें क्योंकि जलजनतु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने तो डूय ही जा सकता है "नाविज्ञाते जलाशये" यह मनु का वचन है, अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्तानादि न करे ॥

# दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्।

सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्॥मनु० अ०६। ४६॥

अर्थ - नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के जल पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन वोले, मन से विचार के आचरण करे।

माता शत्रुः पिता वैरी येन वालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा॥ चाग्यक्यनीति अध्या० २। श्लो० ११॥

वे माता और पिता श्रपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत श्रीर क़ुशोभित होते हैं जैसे हंसों के वीच में बगुला। यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परमधर्म श्रीर कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिचायुक्त करना । यह बालशिक्षा मे थोडासा लिखा इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुन समभ लेंगे॥

# इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते बालशिचाविषये द्वितीयः

संमुल्लासः सम्पूर्याः॥ २॥



#### अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः ॥

श्रव तीसरे समुद्धास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, शिश्रा, गुण, कर्म श्रीर स्वभावरूप श्राभूषणों का धारण कराना माता, पिता, श्राचार्य श्रीर सम्वन्धियों का मुख्यकमें है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूगा श्रादि रत्नों से युक्त श्राभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का श्रातमा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि श्राभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासिक श्रीर चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। संसार मे देखने में आता है कि श्राभूषणों के योग से वालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है।

> विद्याविलासमनसो धृतशीलशिद्धाः, सत्यवता रहितमानमलापहाराः। संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये,

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभावयुक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो श्राभिमान श्रोर अपवित्रता से रहित,
श्रान्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दु.लों के
दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कमों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर
श्रीर नारी घन्य हैं। इमलिये श्राठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की श्रीर
लड़िक्यों को लड़िक्यों की पाठशाला में भेज देवे। जो श्रध्यापक पुरुष वा स्त्री
दुष्टाचारी हो उनमे शिक्ता न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही
पड़ाने श्रीर शिक्षा देने योग्य हैं। दिज श्रपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत श्रीर
फन्याश्रों का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त श्राचार्य कुल श्रर्थात श्रपनी २
पाठशाला में भेज दें, विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये श्रीर

वे लड़के और लड़किया की पाठशाला दो कोप एक दूसरे से दूर होनी चाहिये, जो वहां 'अध्यापिका और 'प्राप्यापक पुरुष वा भूत्य अनुचर हो वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री प्रार पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहै। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का प्रार पुरुषा की पाठगाला में पाच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थान् जनतक वे वहाचारी वा वहाचारिणी रहे तवतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्णन, एकान्तसंवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान श्रौर सङ्ग इन प्राठ प्रकार के मैथुना से अलग रहे और अध्यापक लोग उनको इन वातो स यचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर श्रौर श्रात्मा से वलयुक्त होके फानन्द को नित्य वढा सके । पाठशालात्रों से एक योजन स्रर्थात् चार कोस दूर प्राम ना नगर रहै। सब को तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिये जायँ, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिंद्र के सन्तान हों, सब को तपस्वी होना चाहिय। उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिता-श्रों से न भिल सकें श्रीर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सके, जिससे संसारी चिन्ता से गहित होकर केवल विद्या बढाने की चिन्ता रक्खें। जव भ्रमण करने को जावे तव उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें।

# कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रच्णम्॥ अ०७ । श्लोक १५२॥

इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवे वा आठवे वर्ष से आगे कोई अपने लडकों और लडिकयों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न भेजे वह दण्डनीय हो, प्रथम लडकों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूमरा पाठशाला में, आचार्य्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़िकयों को अर्थसहित गायत्री सन्त्र का उपदेश करदें वह मन्त्र यह हैं

अर्भ भूभुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेग्यं भगी देवस्यं धी-महि । धियो यो नः प्रचोदयत् ॥ यजु० अ० ३६।

सं० ३॥

इस मन्त्र में जो प्रथम ( श्रो३म् ) है उसका ऋर्थ प्रथमसमुहास मे कर दिया है वहीं से जान लेना। अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ सक्षेप स लिखते हैं "भूरिति वै प्राण." "य प्राणयति चराऽचर जगत् स भू स्वयम्भूरीश्वर." जो सव जगत् के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके "भू" परमेश्वर का नाम है। "भुवरित्यपान" "य सर्व दु.खमपा-नयति सोऽपान " जो सब दु खों से रहित, जिसके मङ्ग से जीव सब टु.खों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम "भुव " है । "स्वरिति ज्यान:" "यो विविध जगद व्यानयति व्याप्नाति स व्यानः" जो नानाविध जगत् मे व्यापक होके सव का धारण करता है इसिलये उस परमेश्वर का नाम ''स्वः'' है । ये तीनों वचन तैत्तिरीय त्रारण्यक प्रपा० ७ त्रानु० ५ के हैं ( सवितु. ) 'यः सुनोत्युत्पा-द्यति सर्वे जगत् स सविता तस्य" जो सव जगत् का उत्पादक और सव ऐश्वर्य का दाता है ( देवस्य ) 'धो दीव्यति दीव्यते वा स देव.'' जो सर्व सुखों का देन-हारा श्रीर जिसकी प्राप्ति की कामना सव करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्) "वर्त्तुमर्हम्" स्वीकार करने योग्य आति श्रेष्ट (भर्ग ) "शुद्रस्वरूपम्" शुद्धस्वरूप श्रौर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) ''घरेमहि" धारण करे किस प्रयोजन के लिये कि (य.) "जगदीश्वर." जो सविता देव परमात्मा ( न ) "अस्माकम्" हमारी ( धिय: ) "नुद्धि" बुद्धियों को ( प्रचोदयात् ) "प्रेरयेत्" प्रेरणा करे अर्थात् बुरे कामो से छुड़ाकर अच्छे कार्मों में प्रवृत्त करे ''हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य-शुद्वद्रमुक्तस्वभाव । हे श्रज निरञ्जन निर्विकार । हे सर्वान्तर्यामिन् । हे सर्वाधार जगत्पते । सकलजगदुत्पादक । हे अनादे । विश्वम्भर । सर्वव्यापिन् । हे करुणा-मृतवारिधे । सवितुरेवस्य तव चदों भूभुव स्वर्वरेण्य भगीऽस्ति तद्वय धीमाहे द्धीमहि धरेमिह ध्याचेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह । हे भगवन् । य सविता देव परमेश्वरो भवानस्माक धिय अचोदयान् स एवास्माक पूज्य उपासनीय इष्टदेवा भवतु नातोऽन्य भवनुत्य भवतोऽविकं च किचत् मन्यामहे" हे मनुष्यो । जो सव समर्थी में ममर्थ मिन्चटानन्दानन्तस्वरूप, नित्य गुद्ध, नित्य गुद्ध, नित्य मुक्तस्वभाववाला, कृपामागर, ठीक २ न्याय का करनहारा, जन्म मरणादि छृशरहित, आकार रहित, मत के घट २ का जाननेवाला, सब का वर्त्ता पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व या पोप्पण कर्नहारा, सकल एश्रर्ययुक्त, जगन का निर्माता, शुद्धस्वरूप श्रीर जो

प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है itra ke को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा केंद्र के जिले वुद्धियों का अन्तर्यासिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटा के हे ्या । ज्ञान चार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान इस गहर लोग नहीं करें । क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न ऋधिक है ,वहीं हर न्द्र हास्तर पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है ॥ सद हर्नों है इस प्रकार गायत्री-मन्त्र का उपदेश करके संनध्योपासन की जो स्नान, श्र 万田 11 1年 मन प्राणायाम आदि क्रिया है सिखलावें। प्रथम स्नान इसलिये है कि जिर क्यांस्ट होर शरीर के वाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इसमे प्रमाण । ये हीन श्रद्भिगीत्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । सुनं सुन्पा सब ऐसी विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ शं न देन मनु० अ० ५। रलोक १०६॥ वरण्यम्) जल से शरीर के बाहर के अवयव, मत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थ गुद्धस्वस्य सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान स्रथ। नहप जा पृथिवीं से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से वृद्धि, दृढ़-निश्चय पवित्र हो ; ( यः ) हैं। इससे स्तान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इसमे प्रमाण. धिय ) योगाङ्गानुष्टानादशुद्धिचये ज्ञानदीतिराविवेकख्यातेः॥ मों से योग० साधनपादे स्० २८॥ तित्य-जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्ष्ण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि क र्जाधार नाश श्रीर ज्ञानाका प्रकाश होता जाता है, जबतक मुक्ति न हो तबतक उसह ह्ना-श्रात्मा का ज्ञान बराबर वढता जाता है।। र्गमहि दह्यन्ते ध्मायमानानां धातृनां हि यथा मलाः। मेश्वरो तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राग्यस्य नियहात्॥ तोऽन्य समथौं मनु० ग्र० ६। ७१॥ जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वालां। वैसे प्रागायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोप क्षीग हो कर निर्मल हो जाते रहित्

. विश्व

र जो

हैं। प्राणायाम की विधि:-

#### प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग० समा-धिपादे सू० ३४ ॥

जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल वाहर निकल जाता है वसे प्राण को वल से वाहर फेंक के वाहर ही यथाञक्ति रोक देवे जब वाहर निकालना चाहे तव मूलेन्द्रिय को ऊपर खीच रक्खे तवतक प्राण वाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण वाहर अधिक ठहर सकता है जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में ( श्रो३म् ) इसका जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता होती है। एक "वाह्यविषय" अर्थात् वाहर ही अधिक रोकना । दूमरा "आभ्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के। तीसरा "स्तम्भवृत्ति" अर्थात् एक ही वार जहा का तहां प्राण को यथाद्यक्ति रोक देना । चेंथा ''वाह्याभ्यन्तराक्षेपी' अर्थात् जय प्राण भीतर से वाहर निकलने लगे तय उस-से विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तव भीतर से वाहर की ओर प्राण को धका देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं। वल पुरुपार्थ वटकर वृद्धितीत्र सूक्ष्मरूपू होजाती है कि जो वहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीव ग्रहण करती है। इससे मनुष्य के शरीर मे वीर्घ्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर वल पराक्रम जिते-न्द्रियता सव जास्त्रों को थोडे ही काल में समभ कर उपस्थित कर लेगा छी भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छादन, वठने, उठने, बोलने, चाछने, बडे छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपामन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। 'आचमन ' उतने जल को हथेली में ले के उमके मूल और मध्य-देश मे श्रोष्ठ लगा के करे कि वह जल कण्ठ के नीचे हृद्यतक पहुचे न उससे श्रविक न न्यून । उससे कण्ठस्य कफ और पित्त की निवृत्ति योडीमी होती है पञ्चात् ''मार्जन'' अर्थान् मध्यमा श्रीर अनामिका अंगुली के अप्रभाग से नेत्रादि श्रङ्गों पर जल छिडके उमसे ब्रालस्य दृर होता है जो श्रालस्य श्रौर जल प्राप्त न हो नो न करे उन. समन्त्रक प्राणायाम मनमापिकमण, उपस्थान पीछे परमेरवर की स्तुति प्रार्वेना और उपासना की रीति सिखलाव। पदचात् 'अधर्मप्रा्' अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाय-चित्त से करे।।

# अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः। सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारगयं समाहितः॥

मनु० अ०२। १०४॥

ξ

जङ्गल में ऋथीत एकान्त देश में जा सावधान हो के जल के सभीप स्थित हो के नित्यकर्स को करता हुआ सावित्री अर्थीत् गायत्री मन्त्र का उच्चारण अर्थ- ज्ञान और उसके अनुमार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन में करना उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का सङ्ग सेवादिक से होता है। सन्ध्या और आग्निहोत्र साय प्रात दो ही काल में करे दो ही रात दिन की सन्धिवेला हैं अन्य नहीं, न्यून से न्यून एक घटा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्यापासन भी किया करे। तथा स्योद्य के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उसके लिये एक किसी धातु वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ अडुल चौकोन उतनी ही

गिहरी और नीचे ३ वा ४ अडुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावें अर्थात् ऊपर जितनी चौडी हो उसकी चतुर्थाश नीचे चौड़ी रहै। उसमें चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्टों के टुकडे उसी वेदि के परिमाण से वडे छोटे करके उसमें रक्खे

उसके मध्य में अग्नि रखके पुन: उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे एक प्रोच्नणीपात्र

प्रकार का और एक इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात् घृत रखने का

पात्र और चमसा टिट्ट ऐसा सोने चांदी वा काष्ठ का वनवा के प्रश्तिता आरे प्रोच्चर्णी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा छेवे प्रश्नीता जल रखने और प्रोच्चर्णी इसलिये हैं कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है। पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रों से होम करे।।

श्रों भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । श्रूभुवः स्वरग्निवाय्वादित्ये- स्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि श्राग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढकर एक २ आहुति देवे श्रीर जो श्राधिक अहित देना हो तो —

#### विश्वांनि देव सवितर्दुं <u>शितानि</u> पर्रा सुव । य<u>ङ्</u> द्रं त<u>न्न</u> स्रासुव ॥ यजु० अ० ३० । ३ ॥

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र स आहुति देवे "श्रों, "भू " और "प्राण" श्रादि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इनके अर्थ कह चुके हैं "स्वाहा" बट्ट का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा मे हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के मुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे है वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये।

(प्रश्न) होम से क्या उपकार होता है १ ( उत्तर ) सव लोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु श्रीर जल से रोग, रोग से प्राणियों को दु ख श्रीर सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्ता होता है। (प्रश्न) चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो वडा उपकार हो, अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। ( उत्तर ) जो तुम पटार्यविद्या जानते तो कभी ऐसी वात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का आभाव नहीं होता। देखों जहां होम होता है वहा से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का प्रहरण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी।इतने ही से समक लो कि अग्नि में डाला हुआ पटार्थ सूक्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है। (प्रश्न) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प श्रीर श्रतर श्राटि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर मुखकारक होगा। ( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को वाहर निकाल कर शुद्र वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि उसमें भेटक शक्ति नहीं है और अरिन ही का माम र्थ्य है कि उस वायु श्रीर दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न श्रीर हलका करके चाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है। ( प्रश्न ) त्ये मन्त्र पट फे होम करने का क्या प्रयोजन हैं ? ( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि निममें होम करने के लाभ विदित होजायँ और मन्त्रों की त्रावृत्ति होने से र एण्डाब रोहे येट पुस्तकों का पठन पाठन छोर रक्षा भी होते। (प्रक्त) क्या इस हैं। म करने के विना पाप होता है ? ( इत्तर ) हां । क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर

से जितना दुर्गन्य उत्पन्न हो के वायु और जल को त्रिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उनसे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये। श्रौर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुखिवशेष होता है जितना घृत श्रोर सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखो सनुष्यो का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न सावे तो उनके शरीर श्रीर श्रात्मा के बल की उन्नति न होसके इससे श्रच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इस-लिये होम करना श्रात्यावश्यक है। (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी श्राहुति करे श्रीर एक २ त्र्याहु।ति का कितना परिमाण है ? (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलहर आहुति ऋौर छः २ माशे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इससे अधिक करे तो वहुत अच्छा है। इसलिये आर्यवरिशरो-मिण महागय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे। जवतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक आर्यावर्त्त देश रोगों से रहित श्रीर सुर्खों से पूरित था, श्रव भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय। ये दो यज्ञ श्रर्थात् एक ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढाना सध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपामना करना। दूसरा देवयज्ञ जो अभिनहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा सग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और ऋग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

# ब्राह्मग्रह्मयागां वर्गानामुपनयनं कर्नुमर्हति । राजन्यो इयस्य । वैश्यो वैश्यस्येवेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं सन्त्र-वर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे श्रध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्य, क्षत्रिय श्रीत्रय श्रीर वैश्य तथा वैश्य एक वैज्य वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वेश्य, क्षत्रिय श्रीर जो कुलीन ग्रुमलक्षणयक्त शृद्र हो तो का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है। श्रीर जो कुलीन ग्रुमलक्षणयक्त शृद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड के सब शास्त्र पढ़ावे, शृद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, उसको मन्त्रसंहिता छोड के सब शास्त्र पढ़ावे, शृद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक श्रचार्यों का है। पश्चात् पाचवें वा श्राठवे वर्ष से लड़के लड़को की यह मत अनेक श्रचार्यों का है। पश्चात् पाचवें वा श्राठवे वर्ष से लड़के लड़को की पाठशाला में जावें। श्रीर निम्नलिखित पाठशाला में श्रीर लड़की लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावें। श्रीर निम्नलिखित नियमपूर्वक श्रध्ययन का श्रारम्भ करें॥

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्य गुरौ त्रैवेदिकं त्रतम्। तद्धिकं पदिकं वा प्रहणान्तिकमेव वा॥ मनु० त्र० ३।१॥

अर्थ—आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थान् एक २ वेट के साङ्गो-पाज पढ़ने में वारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिल के छव्त्रीस वा नो वर्ष तथा जव तक विद्या पूरी न कर लेवे तवतक ब्रह्मचर्य रक्खे !!

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश्शाति वर्षाणि तत्त्रात सवनं, चतुर्विश्शत्यच्चरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हिद्य सर्वे वासयन्ति ॥ १॥

तञ्चेदेतस्मिन् वयासे किञ्चिदुपतपेत्स त्र्यात्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यंदिन सवनमनुसंतनुतोति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सियेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २॥

अय यानि चतुश्चत्वारिः श्द्रपीणि तन्माध्यंदिनः सवनं चतुश्चत्वारिः श्द्रच्या त्रिष्टुप् त्रेष्टुमं माध्यंदिनः सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः आणा वाव रुद्रा एते हीद् । सर्वे छे रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयासि किञ्चिद्यपत्रेपत्स त्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यंदिन सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति । माहं प्राणाना रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगवो ह भवति॥ १॥ श्रथ यान्यष्टाचत्वारि श्रद्धारिया तनृतीयसवनमष्टाच-त्वारि श्रव्यारा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्या-दित्यान्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद सर्वमा-ददते॥ ५॥

तं चेदेतिस्मिन् वयिस किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा श्रादित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत ए-त्यगदो हैव भवति ॥ ६॥

यह छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन है। ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम श्रौर उत्तम, उनमे से कनिष्ठ-जो पुरुष श्रन्न-रसमय देह स्रोर पुरि स्रथात् देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ स्रयात् स्रतीव शुभगुणों से सङ्गत स्त्रीर सत्कर्ताव्य है इसको स्त्रावश्यक है कि २४ वर्ष पर्व्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का प्रहर्ण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर मे प्राण बलवान् होकर सव शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास मे संतप्त करे श्रीर वह श्राचार्य वैसा ही उपदेश किया करे श्रीर ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रक्खे कि जो भें प्रथम ऋवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूगा तो मेरा झरीर ऋौर आत्मा आरोग्य बलवान् हो के शुभगुर्खों को वसानेवाले मेरे प्राण होगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखो का विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा श्रौर आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है-जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रिया, अन्त:करण अंर आत्मा वलयुक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने श्रीर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं। जो में इसी प्रथम वय में जैसा श्राप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करू तो मेरे ये स्ट्ररूप प्राग्ययुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इन ब्रह्मचर्य

को बढान्त्रों जैसे में इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञस्त्ररूप होता हूं ऋौर उसी आचार्यकुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करों। उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ब्रह्मण करते हैं। जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय मे विद्या और गुणब्रह्मण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप अव्खिष्ठत ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात् चारसी वर्ष पर्यन्त आयु को वढावें वैसे तुम भी बढाओं। क्योकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रिहत होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियौवनं सम्पूर्णता किञ्चि-त्परिहाणिश्चोति। स्राषोडशाद्वृद्धिः। स्रापञ्चित्रं विनम्। स्राच्दवारिंशतः सम्पूर्णता। ततः किञ्चित्परिहाणिश्चोति॥ पञ्चितंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे। समत्वागतवीयौ तो जानीयात्क्कशको भिषक्॥

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान ३५ ष्रध्याय का वचन है। इस शरीर की चार श्रवस्था हैं एक (यृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरी (यौवन) जो २५ वे वर्ष के श्रन्त श्रीर २६ वें वर्ष के श्रादि में युवावस्था का श्रारम्भ होता है। बीसरी (सम्पूर्णता) जो पिश्वीसर्वे वर्ष से लेके चालीसर्वे वर्ष पर्यन्त सब धातुश्रों की पृष्टि होती है। चौथी (किश्वित्परिहाणि) जब सब साङ्गोन्पाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पृष्ट होती है। चौथी (किश्वित्परिहाणि) जब सब साङ्गोन्पाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पृष्ट होते पूर्णता को प्राप्त होते हैं तद्नन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० वा, वर्ष उत्तम समय विवाह का है श्रर्थात् उत्तमोत्तम तो अडतालीसर्वे वर्ष में विवाह फरना। (प्रश्न ) क्या यह बहाचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? (उत्तर) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष बहाचर्य करे तो १६ वर्ष पर्यन्त कन्या, जो

पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रक्खे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष श्रीर २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करनेवाले पुरुष श्रीर स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण-पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकें तो भले ही रहे परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय श्रीर निर्दोष योगी स्त्री श्रीर पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वंग को थाम के इन्द्रियों को श्रपने वश में रखना।

मृतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। श्रमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। श्रमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। श्रान्तहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च। श्रातिंथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। श्रातिंथयश्च स्वाध्या-यप्रवचने च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च।

यह तैतिरीयोपनिषद् प्रपाठ ७। श्रानु० ९ का वचन हैं, पढ़नें पढ़ानेंवालों के नियम हैं। (ऋतं०) यथार्थ श्राचरण से पढ़ें श्रीर पढ़ावें (सत्यं०) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें (तप०) तपस्वी श्रर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें श्रीर पढ़ावें (दमः०) वाह्य इन्द्रियों को चुरे श्राचरणों से रोक के पढ़ें श्रीर पढ़ातें जायें (श्रानः०) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोपों से हटा के पढ़तें पढ़ातें जायें (श्रान्वः०) श्राहवनीयादि श्राग्न श्रीर विद्युन् श्रादि को जान के पढ़ते पढ़ातें जायें श्रीर (श्राग्नहोंत्रं०) श्राग्नहोंत्र करते हुए पठन श्रीर पाठन करें करावें (श्रातिथयः०) आतिथियों की सेबा करते हुए पढ़ें श्रीर पढ़ावें (मानुपं०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहैं (प्रजा०) सन्तान

श्रीर राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन ) वीर्य की रक्षा श्रीर वृद्धि करते हुए पढ़ते पढाते जाये (प्रजाति.०) श्रपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढते पढाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः । यमान्पतत्यकुर्वागो नियमान् केवलान् भजन् ॥

मनु० ऋ० ४ । २०४ ॥

यम पाच प्रकार के होते हैं॥

तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिय्रहा यमाः॥

योग० साधनपादे सूत्र ३०॥

श्रथीत् (श्रिहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना श्रीर सत्य ही करना (श्रस्तेय) श्रर्थात् मन वचन कर्म से चोगी का त्याग (ब्रह्मचर्य) श्रर्थान् उपस्थेन्द्रिय का संयम (श्रपरिव्रह्) श्रत्यन्त लोल्जपता छोड स्वत्वाभिमानरिहत होना इन पांच यमो का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन श्रर्थात्:—

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रागिधानानि नियमाः ॥ योग० साधनपादे सू० ३२ ॥

( जीच ) अर्थात् स्नानादि से पवित्रता ( सन्तोप ) सम्यक् प्रसन्न होकर निरु-द्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसक उतना करना हानि लाभ में हर्प वा जोक न करना ( तप ) अर्थात् कप्टसेवन से भी धर्मयुक्त कमों का अनु-प्रान ( स्त्राध्याय ) पढना पढ़ाना ( ईश्वरप्राणियान ) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पाच नियम कहाते हैं। यमों के विना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे को यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह स्त्रति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगित अर्थात् ससार में गिरा रहता है —

> कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः॥ मन्० अ०२।२८॥

श्चर्य- अत्यन्त कामातुरता श्रोर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान श्रौर वेदविहित कर्म किसी से न होसकें इसलिये .-

स्वाध्यायेन व्रतेहींमैस्त्रेवियेनेज्यया सुतैः। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥

मनु० ३४० २। २८॥

अर्थ-(स्वाध्याय) सकल विद्या पढने पढ़ाने (व्रत) ब्रह्मचर्य्य सत्यभाषणादि नियम पालने (होम ) श्राग्निहोत्रादि होम सत्य का बहण असत्य का त्याग श्रीर सत्य विद्यात्रों का दान देने (त्रैविद्येन ) वेद्स्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के प्रहण् (इज्यया) पक्षेप्ट्यादि करने ( सुतै: ) सुसन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञै: ) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव अर्थेर स्रातिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा शिल्प-विद्या विज्ञानादि यहाँ के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद श्रीर परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है। इतने साधनों के विना

माह्मण् शरीर नहीं वन सकताः इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु। संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥

मनु०२। ५५॥

अर्थ-जैसे विद्वान सार्थि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों मे खेँचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निप्रह में प्रयत्न सव प्रकार से करे क्योंकि

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंश्यम्। सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति॥

मनु० २ । ६३ ॥

अर्थ--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित वड़े २ दोषों को प्राप्त होता है भौर जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है:-

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमारच तपांसि च ।
न वित्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥

मनु० २ | १७ ।। को दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यहा, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते.—

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके । नातुरोधोऽस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ १ ॥ नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्। ब्रह्माहुतिहुतं पुरायमनध्यायवषद्कृतम् ॥२॥

वेट के पढ़ने पढ़ाने सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मन्त्रों में

श्रनध्यायविषयक अनुरोध (श्राप्रह) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अन-ध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं वन्द नहीं किये जा सकते

वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोडना क्योंकि अनध्याय में

भी श्रीनहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ वोलने में सदा पाप श्रीर सत्य वोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही हुरे कर्म करने में सदा श्रत-ध्याय श्रीर श्रच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

श्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्यायशोवलम् ॥

मनु० २। १२१ ॥

मनु० २ । १०५ । १०६ ॥

जो सदा नम्र मुजील विद्वान् श्रीर वृद्धों की सेवा करता है उसकी श्रायु, विद्या, कीर्ति श्रीर वल ये चार सदा यदते हैं श्रीर जो ऐसा नहीं करते उनके श्रायु श्रीद चारों नहीं वढते ॥

श्राहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्। वाक् चैव मधुरा श्लच्गा प्रयोज्या धर्मिनिच्छता ॥१॥ यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। स वै सर्वमवाभोति वेदान्तोपगतं फलम्॥१॥ मनु॰ २।१५६।१६०॥

विद्वान् श्रोर विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरद्युद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कर्याण के मार्ग का उपदेश करें श्रोर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोले जो धर्म की उन्नति चाहै वह सदा सत्य में चले श्रोर सत्य ही का उपदेश करे।।।।। जिस मनुष्य के वाणी श्रोर मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वहीं सब वेदान्त श्रथीत् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है।। २।।

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव । अमृतस्यैव चाकाङ्चेदवमानस्य सर्वदा ॥

मनु० २। १६२॥

वहीं त्राह्मण समप्र वेद श्रीर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है श्रीर अपमान की इच्छा श्रमृत के समान किया करता है।।

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः श्नै। गुरौ वसन् संश्चिनुयाद् ब्रह्माधिगामिकं तप.॥

मनु॰ २। १६४॥

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढाते चले जायें॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥ मनु० २।१६८॥ जो बेंद को न पढ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सिहत शृद्रभाव को जीव ही प्राप्त होजाता है ॥

> वर्जयेन्सधु मांसञ्च गन्धं साल्यं रसान् स्त्रियः। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्।। १॥

अभ्यङ्गमञ्जनं चाच्णोरुपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्त्तनं गीतवादनम् ॥२॥ चूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्।

स्त्रीणां च प्रेच्चणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ ३ ॥ एकः श्यीत सर्वत्र न रेतः स्कन्द्येत्कचित्।

कामाद्धि स्कन्दयन्नेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥ ४॥

मनु० २। १७७-१८०॥

ब्रह्मचारी श्रीर ब्रह्मचारिणी मद्य, मास, गन्ध, माला, रस, स्त्री श्रीर पुरुष का सङ्ग, मद खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गो का मदैन, विना निमित्त उप-रथेन्द्रिय का स्पर्श, श्राखों मे श्रद्भजन, जूते श्रीर छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्प्या, द्वेप, नाच, गान श्रीर वाजा वजाना ॥ २ ॥ द्यूत, जिस

किसी की कथा, निन्दा, मिध्याभाषण, क्षियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकमों को सदा छोड देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे बीट्येस्खिलत कभी न करें, जो कामना से वीर्य्यस्थिति करदे तो जानों कि अपने ब्रह्मचर्यव्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमन्च्याचार्ये। उन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद् । धर्मं चर । स्वाध्यायानमा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धन-माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदित-व्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुश्लान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यं न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव ।

पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकथं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इता-णि। ये के चारमच्छ्रेया थं सोब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्व-सितव्यम्। श्रद्धया देयम्। अश्रद्धया देयम्! श्रिया दे-यम् । ह्रिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । श्रथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ता अस्न-कामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्त्तेरन्। तथा तत्र वर्त्तेथाः। एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ॥ तैत्तिरीय० प्रपा० ७। ऋनु० ११। कं० १। २। ३। १॥

श्राचार्य श्रन्तेवासी श्रर्थात् श्रपने शिष्य श्रोर शिष्याश्रों को इस प्रकार उप-देश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर, प्रमादरित होके पढ़ पढ़ा, पूर्ण ब्रहा-चर्य से समस्त विद्याश्रों को प्रह्म श्रीर श्राचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से श्रारोग्य श्रीर चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की मत कर, प्रमाद से पढ़ने श्रीर पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव=विद्यान् वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने श्रीर पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव=विद्यान् श्रीर माता पितादि की सेवा मे प्रमाद मत कर जैसे विद्यान् का सत्कार करे उसी श्रीर माता, पिता, श्राचार्य्य श्रीर श्रीतिथ की सेवा सदा किया कर, जो श्रीनिन्दत प्रकार माता, पिता, श्राचार्य्य श्रीर श्रीतिथ की सेवा सदा किया कर, जो श्रीनिन्दत प्रभीयुक्त कर्म हैं उन सत्यभापणादि को किया कर, उनमे भिन्न मिण्याभापणादि कभी मत कर, जो हमारे सुचरित्र श्रर्थात् धर्मयुक्त कर्म हो उनका प्रहण कर श्रीर कभी मत कर, जो हमारे सुचरित्र श्रर्थात् धर्मयुक्त कर्म हो उनका प्रहण कर श्रीर विद्वान् धर्मात्मा त्राह्मण है, उन्हीं के समीप बैठ श्रीर उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से देना, श्रश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लड्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये। जब कभी तुम को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पत्तपातरहित योगी श्रयोगी श्रार्टिचत्त धम की कामना करनेवाले धर्मात्माजन हों जैसे वे धर्ममार्ग में वर्तें वैमे तू भी उसमे वर्ता कर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिपत् और यही । शक्षा है । इसी प्रकार वर्त्तना और श्रपना चालचलन सुधारना चाहिये। श्रकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह किहीचित्।

### यद्यक्ति कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ मनु०२। ४॥ मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो र कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है।

श्राचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च। तस्माद्सिनन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः॥१॥ थाचाराइच्युतो विष्रो न वेदफलमश्नुते। ञ्राचारेगा तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्॥ २॥

मनु० १ । १०८ । १०६ ॥ पहने. मुनने. मुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यहीं है कि जो वेद और वेदानु-कृत न्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का श्राचरण करना इसलिये वमीचार में सदा युक्त रों।। १॥ क्योंकि जो वर्माचरण से रिह्त है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुख-

रूप पात्रों प्राप्त नहीं हो सकता श्रीर जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वहीं सन्तर्गं सुन्द की प्राप्त होता है ॥ २ ॥

# योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः। स साधिभर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥ मनु०२।११॥

जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदिनन्दक नास्तिक को जाति, पिक्क और देश से बाह्य कर देना चाहियें, क्योंकि:-

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतचतुर्विधं प्राहुः साचाद्धर्मस्य लच्चगम्॥

मनु०२।१२॥

वेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषो का आचार जो सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म्मे और अपने आत्मा मे प्रिय धर्थात् जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लच्चण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पच्चपातरहित न्याय सत्य का प्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पच्चपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का प्रहण्कप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं।

स्त्रर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमागां परमं श्रुतिः ॥ मनु० २ । १३ ॥

जो पुरुष ( अर्थ ) सुवर्णादि रत्न और ( काम ) स्त्रीमेवनादि में नहीं फैनते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की उन्हा करें ये पेरहारा धर्म का निश्चय करे क्योंकि धर्माऽधर्म का निश्चय विना वेट के ठीक २ गर्डी होता॥

इस प्रकार आचार्य्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विगयकर राजा इतर

क्षत्रिय वैज्य और उत्तम जूह जनो को भी विद्या का अभ्यास अवज्य करावें क्योंकि जो ब्राह्मण है वे ही केवल विद्याभ्यास करे और चत्रियादि न करे तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती | क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते है जीविका के आधीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत् परीक्षक दण्ड-दाता न होने से ब्राह्मणादि सव वर्ण पाखण्ड ही में फँस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तव ब्राह्मण् भी अधिक विद्याभ्यास स्त्रीर धर्मप्य में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड क्रूठा व्यवहार भी नहीं कर सकने श्रौर जब चत्रियादि श्रविद्वान् होते हैं तो वे जैसा श्रपने मन में आता है वैसा ही करते कराते है। इसलिये त्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्यान्यवहार मे पक्षपाती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तव कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिध्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले ब्राह्मण श्रोर संन्यासी तथा ब्राह्मण श्रीर संन्यासी को सुनियम मे चलानेवाले क्ष-त्रियादि होते हैं इसलिये सत्र वर्णों के स्त्री पुरुषों से विद्या और धर्म का प्रचार श्रवस्य होना चाहिये। श्रव जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ श्रच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है-परीक्षा पाच प्रकार से होती है। एक-जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकृत हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी-जो २ सृष्टिकम से अनुकूल वह २ सत्य और जो सृष्टिकम से विरुद्ध है वह सव श्रसत्य है जैसे कोई कहे कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ े ऐसा कथन सृष्टिकम से विरुद्ध होने से असत्य है। तीसरी-"आप्त" अर्थात् जो थाभिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ प्राह्म र्पार जो २ विरुद्ध वह २ अयाहा है। चौथी-अपने आत्मा की पवित्रता विद्य के श्रमुकूल श्रर्थात् जेसा श्रपने को सुख प्रिय और दु ख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समभ लेना कि में भी किसी को दु.ख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। श्रीर पाचर्वा-श्राठा प्रमाण अर्थान् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, जन्द, ऐतिहा, श्र-र्थापत्ति, सन्भव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्ष्णादि में जो २ सूत्र नीचे लिएने में २ सव न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो ॥

# इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमञ्चपदेश्यमञ्यभिचारि व्यवसायात्मकस्प्रत्यच्चम् ॥ न्याय० । अ०१ । आहिक १ । सूत्र ४ ॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्च, जिह्ना और प्राण्य का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरण्रहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते है परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि "तू जल ले आ" वह लाके उसके पास धर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहां "जल" इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मँगानेवाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण्य का विषय है। "अव्यक्षिचारि" जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यन्न नहीं कहाता। "व्यवसायात्मक" किसी ने दूर से नदी की बाद्ध को देख के कहा कि "वहां वस्न सूख रहे हैं जल है वा और कुछ है" "वह देवदन्त खड़ा हैवा यजदन्त" जवतक एक निश्चय न हो तवतक वह प्रत्यन्त ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं॥

दूसरा श्रतुमानः— श्रथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो

#### दष्टञ्च ॥ न्याय०। अ०१। आ०१। सू०५॥

जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात् जिसका कोई एक देश वा मम्पूर्ण पदार्थ किमी स्थान वा काल से प्रत्यच हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यच होने । से अटप्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के आगिन, जगत् मे सुख दु ख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक ''पूर्ववन'' जैसे बावलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ले हुए विद्याधियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह "पूर्व-वत्" । दूसरा "शेपवत्" अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आच-रण देख के सुख दु ख का ज्ञान होता है इसी को "शेपवत्" कहते हैं। तीसरा "सा-मान्यतोदृष्ट" जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साध-मर्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सक-ता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो स-कता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि "अनु अर्थात् प्रत्यत्तस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्" जो प्रत्यत्त के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यत्त देखें विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।

तीसरा उपमान. —

#### प्रसिद्धसाधम्योत्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० । अ०१। आ०१। सू०६॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्त साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं। "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी मृत्य से कहा कि "तू विष्णुमित्र को युलाला" "वह बोला कि मैंने हसको कभी नहीं देखा" उसके खामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात् नीलगाय होती है, जब वह वहा गया और देवदत्त के सहज उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उसको छे आया। अथवा किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है।

चौथा शब्दप्रमाणः--

### ञ्राप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या०। ञ्र०१। ञ्रा०१।सू०७॥

जो श्राप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारिप्रय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उमी के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जो जितने पृथियों से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थी का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है।

जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण

पांचवां ऐतिह्यः-

# न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाग्यात् ॥

#### न्याय० । ग्र० २ । ग्रा० २ । सू० १ ॥

जो इतिह अर्थात् इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिहा है।

छठा श्रर्थापत्ति:--

"अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः" केनचिदुच्यते "सत्सु घनेषु वृष्टि. सित कारणे कार्य्य भवतीति किमत्र प्रसच्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसित कारणे च कार्य न भवति" जैसे किसी ने किसी से कहा कि "बादल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है" इससे विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना बादल वर्षा और विना कारण कार्य्य कभी नहीं हो सकता॥

सातवां सम्भवः—

"सम्भवित यस्मिन् स सम्भवः" कोई कहे कि "माता पिता के विना सन्तानो-त्पत्ति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र मे पत्यर तराये, चन्द्रमा के दुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया" इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बाते मृष्टि-कम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है।

त्राठवां श्रभावः—

"न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः" जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हाथी ले आ" वह वहां हाथी का अभाव देखकर जहा हाथी था वहां से ले आया । ये आठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द में ऐतिहा और अनुमान में अर्थापित नम्भव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं। इन पांच प्रकार की परीचाओं से मंनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं।

# धर्मिविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवा-यानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञांनान्निःश्रेय-सम्॥ वै०। अ०१। आ०१। स्०१॥

जव मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर "साधर्म्य" अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जह "वैधर्म्य" अर्थात् पृथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छ पदार्थों के नत्त्वज्ञान अर्थान् स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तव उससे "नि:श्रेयसम्" मोक्ष को प्राप्त होता है ॥

# पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्यागि॥ वै०। अ०१। आ०१। सू० ५॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिशा, श्रात्मा श्रोर मन ये नव द्रव्य हैं।

### क्रियागुणवत्समवायिकारणिमति द्रव्यलच्रणम् ॥

वै०। अ०१। आ०१। सू०१५॥

"क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यास्मिस्तन् क्रियागुण्यन्'' जिसमें क्रियागुण और केवल गुण रहे उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथिवी, जल, तेज, वायु, सन और श्रात्मा ये छ. द्रव्य किया और गुण्याले हैं। तथा श्राकाश, काल श्रीर दिशा ये तीन क्रियारहित गुण्याले हैं (समवायि) "समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि प्राप्वृत्तित्व कारणं समवायि च तत्कारण् च समवायिकारण्म" "लक्ष्यते येन तह-क्षण्म्" जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण् पूर्वकालस्य हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जैसा श्रांख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण् कहते हैं।

#### रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी ॥ वै०। ञ्च० २। ञ्चा० १। स्०१॥

म्प, रस, गन्ध, स्पर्शवाली पृथिवी है। उसमें रूप, रस और स्पर्श अनि जल फ्रीन वायु के योग से हैं॥ व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वै०। अ० २। आ० २। स्०२॥

पृथिवी मे गन्ध गुण खाभाविक है। वैसे ही जल में रस, श्रान्त में रूप, वायु में स्पर्श श्रीर श्राकाश में शब्द खाभाविक है।

रूपरसस्पर्शवत्य त्रापो द्रवाः स्निग्धाः ॥ वै० । अ०२ । त्रा० १ । सृ० २ ॥

रूप, रस छौर स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श छाग्नि और वायु के योग से हैं।।

अप्सु शीतता॥ वै०। अ०२। आ०२। सू०५॥ श्रीर जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै०। अ०२। आ०१। सृ०३॥

जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक श्रौर स्पर्श वायु के योग से है॥

स्पर्शवान् वायुः॥ वै०। अ०२। आ०१। सृ०४॥

स्पर्श गुणवाला वायु है। परन्तु इसमे भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं॥

त स्राकाशे न विद्यन्ते ॥ वै०। स्र०२। स्रा०१। स्०५॥

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं। किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है।।

निष्क्रमगं प्रवेशनसित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥ वै०। अ०२। ष्रा०१। सृ०२०॥

जिसमे प्रवेश श्रीर निकलना होता है वह श्राकाश का लिझ है ॥
कार्यान्तराप्रादुर्भावाच शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥
वै०। श्र० २। श्रा० १। सू० २५॥

श्रान्य पृथिवी श्रादि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुणवाले भूमि श्रादि का गुण नहीं है। किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है॥

अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं चित्रमिति काललिङ्गानि॥

वै०। अ०२। आ०२। स्०६॥

जिसमें अपर पर ( युगपत् ) एकवार ( चिरम् ) विलम्व ( क्षिप्रम् ) शीप्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥

वै०। अ०२। आ०२। स्०६॥

जो नित्य पदार्थों में न हो श्रोर श्रनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा है ॥

इत इदिमिति यतस्ति दिश्यं लिङ्गम् ॥ वै०। ऋ०२।

न्ना०२। सू० १०॥

यहा से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं॥

अदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥

वै०। अ०२। आ०२। सू० १४॥

जिस श्रोर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। श्रोर जहा श्रस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी श्रोर दिल्ला श्रोर वाई श्रोर उत्तर दिशा कहाती है।

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै०। ग्र०२।

श्रा० २। सू० १६॥

इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नर्ऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायबी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ॥

# इच्छाद्वेषप्रयत्तसुखदुःखज्ञानान्यात्मनोत्ति ॥ न्याय०। अ०१। सू०१०॥

जिसमें (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दु:ख, (ज्ञा्न) जानना गुण हों वह जीवात्मा कहाता है। वैशेषिक में इतना विशेष है॥

प्राणाऽपानिनेमेषोन्मेषजीवनमनोगतीिन्द्रयान्तर्विकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० । अ०३। आ०२।सू०४॥

(प्राणा) बाहर से वायु को भीतर छेना (अपान) भीतर से वायु को निका-लना (निमेष) आंख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात् झान (गितं) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयों का प्रहण करना (अन्तर्विकार) क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दु.ख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिझ अर्थात् कर्म और गुण है।

## युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ न्याय० । अ० १ । स्रा० १। सू० १६ ॥

जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसकी मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं.--

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोग-विभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्धय सुखदुःखं इच्छाद्वेपौ प्र-यत्नारच गुणाः॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सृ० ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्य. अपरत्व, बुद्धि, सुस्त, दु.ख, इच्छा, द्वेप, प्रयव, गुरुन्व, रवत्व, स्तेह, संस्तार, धर्म, अधर्म श्रीर शब्द ये २४ गुण कहाते हैं॥

### द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणसनपेच इति गुणलक्षणम् ॥ वै०। अ०१। आ०२। सृ०१६॥

गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण न करे सयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे ॥

#### श्रोत्रोपलिधर्बुद्धिनिर्माद्यः प्रयोगेणाऽभिज्वलित श्रा-काश्देशः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥

जिसकी श्रोतों से प्राप्ति, जो बुद्धि से प्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह अटट कहाता है नेत्र से जिसका प्रहण हो तह हम कि कि से जिस मिष्टादि श्रनेक प्रकार का प्रहण होता है वह रस, नासिका से जिसका प्रहण होता वह गन्य, त्वचा से जिसका प्रहण होता वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि गण्ना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तोल श्रयीन हलका भारी विदित्त होता है वह परिभाण, एक दूसरे से श्रतगहोना वह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह अपर जिससे अच्छे दुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, श्रानन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा—राग, देष—विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का वल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन, (इवत्व) पिघलजाना, (स्तेह) प्रीति और चिकनापन, (संस्कार) दूसरे के योग से वासना का होना, (धर्म) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनत्वा से विरुद्ध कोमलता ये चौवीस (२४) गुण हैं॥

## उत्तेपग्रमवन्तेपग्रमाकुञ्चनं प्रसारगं गमनिमति क-मीगि॥ वै०। अ०१। आ०१। सू०७॥

"उत्क्षेपगा" ऊपर को चेष्टा करना "अवक्षेपगा" नीचे को चेष्टा करना "आकुश्वन" सङ्कोच करना "प्रमारगा" फैलाना "गमन" आना जाना धूमना आदि
इनको कर्म कहते हैं। अब कर्म का छक्षगा.—

## एकद्रव्यमगुणं संयोगिवभागेष्वनपेक्षकारणभिति कर्म-लक्तणम् ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सू० १७ ॥

"एकन्द्रव्यमाश्रय श्राधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा तद्गुणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलचणम्" "श्रथवा यत् क्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तहक्षणम्, कर्मणो लक्षणं कर्मलक्षणम्" द्रव्य के श्राश्रित गुणों से रहित सयोग श्रोर विभाग होने में श्रपेक्षारहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं।

द्रव्यगुगकर्मगां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै०। अ०१।

आ० १। स्०१८॥

जो कार्य द्रव्य गुण श्रीर कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है।। द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्॥ वै०। अ०१। श्रा०१। सू०२३॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है।।
द्रव्यत्वं गुगात्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥

वै०। अ०१। आ०२। सू०५॥

द्रव्यों से द्रव्यपन गुणों में गुणपन कमों में कर्मपन ये सव सामान्य श्रौर विशेष कहाते हैं क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य श्रौर गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामान्यं विशेष इति बुद्धचपेत्तम् ॥ वै०। अ०१ । स्रा०२। सू०३॥

सामान्य श्रीर विशेष बुद्धि की श्रपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जैसे-मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य श्रीर पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व श्रीर पुरुषत्व इनमें नाह्मण्यत्व क्षित्रयत्व वैश्यत्व श्रूद्रत्व भी विशेष हैं। नाह्मण् व्यक्तियों में नाह्मण्त्व सामान्य श्रीर क्षित्रयादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥ सामान्य श्रीर क्षित्रयादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः॥ वै०। अ०७। आ०२। सू०२६॥ कारण अर्थात् अवयवो मे अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुण गुणी जाति व्यक्ति कार्य्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह सयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है।

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्र्यम् ॥ वै०।

अ०१। आ०१। सू०६॥

जो द्रव्य श्रीर गुण का समान जातीयक कार्य्य का श्रारम्भ होता है उसको माधम्थ कहते है। जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म श्रीर घटादि कार्योत्पादकत्व खसदश धर्म है वसे ही जल में भी जड़त्व श्रीर हिम श्रादि स्वसदृश कार्य का भारम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है श्रर्थात् "द्रव्यगुणयोविजातीयारम्भकत्वं वैधम्यम्" यह विदित हुश्रा है कि जो द्रव्य श्रीर गुण का विकद्ध धर्म श्रीर कार्य का श्रारम्भ है उसको वैधम्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व श्रुष्कत्व और गन्धवत्व धर्म जल से विकद्ध श्रीर जल का द्रवत्व कोमलता श्रीर रस गुण्युक्तता पृथिवी से विकद्ध है॥

कारणभावात्कार्यभावः॥ वै०। अ० १। आ० १। सू० ३॥ कारण के होने ही से कार्य्य होता है॥

न तु कार्याभावात्कारणाभावः॥ वै०। स्र० १। स्राट

कार्य के श्रभाव में कारण का श्रभाव नहीं होता ॥

कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै०। अ०१। आ०२। सृ०१॥

कारमा के न होने में कार्य कभी नहीं होता॥

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै०। अ०२। आ० १। सृ० २८॥

जें में कारण में गुण होने वेसे ही कार्य्य में होते हैं। परिसाण दो प्रकार का है:-

## श्रगुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्य ॥ वै० । श्र० ७ । श्रा० १ । स्० ११ ॥

( श्रणु ) सूक्ष्म ( महत् ) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा श्रौर द्वचणुक से वड़ा है तथा पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े है ॥

# सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता॥ वै० अ० १।

आ०२। सृ०७॥

जो द्रव्य गुण कमों में सत् शब्द श्रान्वित रहता है श्राश्वीत "सद् द्रव्यम्—सन् गुण:—सत्कर्म" सत् द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म श्राश्वीत् वर्त्तमान कालवाची शब्द का श्रान्वय सब के साथ रहता है ॥

# भावोनुवृत्तरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै०। ऋ०१।

ें आ०२। सू०४॥

जो सब के साथ अनुवर्त्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह कर्म भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

## क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत्॥ वै०। अ० ६।

श्रा०१। सू०१॥

किया श्रीर गुगा के विशेष निमित्त के प्राक् श्रयांत् पूर्व ( श्रसत् ) न था जैसे घट, बस्नादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:—

#### सदसत् ॥ वै०। अ० ६। आ० १। सू० २॥

जो होके न रहे जैसे घंट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह प्रध्वंसाभाव क-

#### सचासत्॥ वै०। अ०६। आ०१। सू०४॥

जो होने श्रीर न होने जैसे ''अगौरश्वोऽनश्वो गौ.'' यह घोडा गाय नहीं श्रीर गाय घोडा नहीं श्रर्थात् घोड़े में गाय का श्रीर गाय मे घोडे का अभान श्रीर गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है। यह श्रन्योन्याभाव कहाता है॥ चौथा.-

### यच्चान्यद्सदतस्तद्सत्॥ वै०। अ० ६। आ० १। सू० ५॥

जो पूर्वोक्त तीनों श्रभावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे— "नरशृङ्ग" श्रथीत् मनुष्य का सींग "खपुष्प" श्राकाश का फूल श्रीर "वन्ध्या-पुत्र" वन्ध्या का पुत्र इत्यादि॥ पाचवां.—

# नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः॥ वै०। अ०६। आ०१। सू०१०॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्वन्ध नहीं है, ये पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं।

#### इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाचाविद्या ॥ वै० । अ० ६ । आ०२ । सृ०१०॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोप से अविद्या उत्पन्न होती है।। तहुष्टज्ञानम् ॥ वै०। अ०६। आ०२। सू० ११॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं॥

अदुष्टं विद्या ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १२ ॥ जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्या नित्यत्वादिनत्याश्च॥ वै०। अ०७। त्रा०१। सृ०२॥

एतेननित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै०। अ०७। आ०९। सृ०३॥

जो कार्यस्प पृथिन्याटि पदार्थ श्रीर उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, गुण हैं से मन दृग्यों के श्रनित्य होने मे श्रनित्य हैं श्रीर जो इससे कारणस्प पृथिन्यादि नित्य दृग्यों में गन्धाटि गुण हैं वे नित्य हैं॥

#### सदकारणवित्रत्यम् ॥ वै०। अ० ४। आ० १। मू० १॥

जो विद्यमान हो और जिनका कारण कोई भी न हा वह नित्य है अर्थान्:-

## श्रस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विराधि समवायि चेति सिङ्गिकम् ॥ वै०। अ० ६। आ० २। सृ०१॥

इसका यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थममवायि और विगोधि यह चार प्रकार के लैकि के अर्थन लिक्न लेक्नों के सम्बन्ध से झान होता है। ''समबायि'' जैसे आकाश परिमाणवाला है ''सयोगि'' जैसे अरीर त्व-धावाला है इत्यादि का नित्य सयोग है 'एकार्थममवायि'' एक अर्थ में दा का रहना जैसे कार्यक्रप स्वर्श कार्य का लिक्न अर्थान जनानेवाला है ''विरोधि'' जैसे हुई बृष्टि होनेबाली बृष्टि का विरोधी लिक्न है ''व्याप्ति'':—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्यातिः॥ निजशक्तयुद्धवमित्याचार्याः॥ स्राधेयशक्तियोग इति पञ्चाशिखः॥ सांख्य०॥ स्रा० ५। सृ० २६। ३१। ३२॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थान् सिद्ध करने योग्य और जिससे मिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उमी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है ॥ २८ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उमकी निज शिक्त सं उत्पन्न होता है अर्थान् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नियोग के भी धूम ख्यं रहता है । उमी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है । ३१ ॥ जैस महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । जैमे शिक्त आध्यरूप और शिक्तमान् आधाररूप का मम्बन्ध है ॥ ३२ ॥ इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि ने परी चा करके पढ़ें और पढ़ावे । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ अन्य को पढ़ावें उस २ की प्रती का करके जो सत्य वहें उन २ अन्यों को न पढ़ें न पढ़ावें क्यों के देन परी चा करके जो सत्य वहें वह २ अन्य पढ़ावें जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ अन्यों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि —

## लचगप्रमागाभ्यां वस्तुमिद्धिः॥

लक्षण जैमा कि ''गन्धवती पृथिवी'' जो पृथिवी है वह गन्धवाली है ऐमें लक्षण और प्रत्यचादि प्रमाण इनसे सब सत्याऽसत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥

#### अथ पठनपाठनविधिः॥

श्रव पढ़ने पढाने का प्रकार लिखते हैं -प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि सूत्ररूप है उमकी रीति अर्थात् इस अत्तर का यह स्थान यह प्रयत यह करण है जैसे ''प'' इसका श्रोष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न श्रीर प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाना है इसी प्रकार यथायोग्य सब श्रक्षरों का उचारण माता पिता श्राचार्य मिखलावें। तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे ''वृद्धि-रादेच्'' फिर पदच्छेट ''वृद्धि., त्रान्, ऐच् वा आदेच्'' फिर समास ''आच ऐच ष्रादेच्" श्रीर श्रर्थ जैसे "श्रादैचां वृद्धिमंज्ञा कियते" श्रर्थात् श्रा, ऐ, श्री की वृद्धि संज्ञा कीजाती है ''तः परो यस्मात्स तपरस्तादिप पगस्तपरः'' तकार जिससे परे श्रीर जो तकार से भी परे हो वह सपर कहाता है इससे क्या सिद्ध हुश्रा जो ष्प्राकार से परे तू और तू से परे ऐच् दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व श्रीर प्लुत की वृद्धि सज्ञा न हुई । उदाहरण ( भाग: ) यहां "भज" धातु से "धञ्" प्रत्यय के परे "घ, ञ्" की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात् "भज् श्र" यहा जकार के पूर्व भकारोत्ता अकार को वृद्धिसंज्ञक आकार होगया है। तो भाज् पुन. ''ज्' को ग्हो अकार के माथ भिलके ''भाग.'' ऐमा प्रयोग हुआ ''अध्याय '' यहा ऋधिपूर्वक ''इड्'' धातु के हम्ब इ के स्थान में ''घज्'' प्रत्यय के परे 'ऐ'? वृद्धि और उनको आय् हो मिल के "अध्याय" "नायक." यहां 'नीज्" धातु के टीर्घ ईकार के स्थान में "ण्वुल्" प्रत्यय के परे "ऐ" वृद्धि और उनको स्राय् होकर मिल के ''नायक.'' श्रोर ''म्तावकः'' यहा ''स्तु'' घातु से ''ण्वुल्'' प्रत्यय होकर हुम्ब उकार के स्थान में औं वृद्धि आव् आदेश होकर अकार मे भिल गया ता .. ''स्तावक '' । कुञ् ) धातु मे आगे ''ण्वुल्'' प्रत्यय ल् की इत्मंज्ञा होके लोप ''वु'' के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में ''आर्' वृद्धि होकर ''कारकः'' भिद्ध हुआ। जो २ सूत्र आगे पाँछ के प्रयोग में लगें उनका कार्य सब बतलाता जाय और रलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जैसे

"भज्+षञ्+सु" इस प्रकरधर के प्रथम घकार का फिर व् का लांप होकर 'भज्+श्र+षु" ऐसा रहा फिर श्र की श्राकार वृद्धि श्रीर ज् के स्थान में "ग्" हाने से 'भाग्+प्र+सु'' पुनः श्रकार में मिल जाने से 'भाग+सु'' रहा श्रव उकार की इत्संझा 'स्ं के स्थान में ''रु' होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात् ''भागर्'' ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (:) विमर्जनीय होकर "भागः" यह रूप मिद्ध हुआ। जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के श्रीर लिखवा कर कार्य्य कराता जाय इस प्रकार पढने पढ़ाने से बहुत शीघ हढ़ बोध होता है। एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया साहित सूत्रों के उत्मर्भ श्रर्थात् सामान्य सूत्र जैसे 'कर्मण्यण्'' कर्म उपपद लगा हो तो घातुनात्र से अण् प्रत्यय हो जैसे 'कुम्भकार:'' पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे "आतं।ऽनुपसर्गे कः" उपभगिभित्र कर्म उपपद लगा हो ता श्राकारान्त धातु से 'क' प्रत्यय होवे अर्थात् जो वहुत्र्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सव धातु ओं से ''अण्' प्राप्त होता है उससे विशेष अर्थात् अरूप विषय उसी पूर्व सुत्र के विषय में से आकारान्त धातु को "क" प्रत्यय ने प्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रश्नित होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्त्ती राजा के राज्य में मा-ण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य मे चक्रवर्त्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनिमहर्षि ने सहस्र श्लोकों के वीच में अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करनी है। धातुपाठ के पश्चात् उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुवन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुन: दूसरी वार शङ्का, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक, अ-ष्टाध्यायी की दितीयानुवृत्ति पढावे। तदनन्तर महाभाष्य पढावे अर्थात् जो वृद्धिमान् पुरुषार्थी, निक्कपटी, विद्यावृद्धि के चाइनेवाले नित्य पढे पढावें तो डेंढ् वर्ष में श्र-ष्टाध्यायी और डेढ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण स बोध कर पुनः अन्य शास्त्रो को शिव्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्तों मे करना नहीं पड़ता और जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना वोध कुप्रन्थ अर्थान् सारस्वत, चिन्द्रका, कौ मुदी, मनोरमादि के पढने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाशय महार्थ लोगों ने सहजता से

सहान विषय अपने प्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन क्षुद्राश्य मनुष्यों के किरत प्रनथीं में क्योंकर हो सकता है महर्षि लोगों का आशय, जहातक होसके बढातक सुगम और जिनके प्रहण में समय थोड़ा लगे इस पकार का होता है और धुद्रा-शय लोगों की मनमा ऐसी होती है कि जहांतक बने वहातक कठिन रचना करनी जिसको वहे परिश्रम से पढ के अरुप लाम उठा सकें जैसे पहाइ का स्नोदना कौड़ी का लाभ होना। श्रीर श्रार्थ प्रन्थों का पढना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ के यास्क्रमुनिकृत निघण्डु श्रीर निरुक्त छ वा श्राठ महीने में सार्थक पढें श्रीर पड़ावें। श्रन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें तदनन्तर पिद्गल चार्यकृत छन्दोप्रनथ जिससे वैदिक लेंकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना और इलोक बनाने की रीति भी यथावन् सीलें इस प्रनथ श्रीर रलोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ पढ़ा सकत हैं। और वृत्तरत्नाकर आदि अल्पनु दिवकाल्पित प्रन्थों में अनेक वर्ष न खोवें। तत्पश्चात् मनुस्मृति वारमीकीयराम यण और महा-भारत के उद्यागपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों श्रीर उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्य रीति से अर्थान् पदच्छेद, पटार्थोक्ति, अन्वय, विशाय विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें इनको वर्ष के भीतर पढ़लें तद्नन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, साख्य श्रोर वेशन्त श्रथीत् जहांतक वन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्यामहित श्रथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छ: शास्त्रों का पढें पढ़ावें परन्तु वेशन्त सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, माण्ड्क्य, एतस्य, नेतिसीय, छान्द ग्य श्रीर बृहद्रारण्यक इन दश उपनिषदीं को पड़ के छ: शास्त्रों के भाष्य वृत्तिमहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लंब पश्चान् छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थान् ऐतरेय, शत्यथ, नाम और गांपथ बाह्यणों के सिहत चारों वेदों के स्वर, शब्द, श्वर्थ, सम्बन्य तथा कियासिहत पदना याग्य है। इनमें प्रमाण: -

स्थागार्यं भौरहारः किलाभूद्धीत्य वेदं न विजानाति योऽधीम्। योऽधीन् इत्स्केलं भद्रमंश्नुते नाकंमेति ज्ञानं-विध्नपारमा ॥ निरुक्त १। १८॥ जो वेद को स्वर श्रीर पाठमात्र पढ़ के श्रर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, हाली, पर्च, फल, फूल श्रीर अन्य पशु धान्य श्रादि का भार उठाता है वैने भारवाह अर्थात् भार का उठानेव ला है श्रीर जो वेद को पढ़ता श्रीर उनका यथावत् श्रर्थ जानता है वहीं सम्पूर्ण श्रानन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापों को छोड़ पिवत्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है।

उत त्वः पश्यन्न दंदर्श वाचंमुत त्वं शृगवन्न श्रृंणोत्थे-नाम् । उतो त्वंस्मे तुन्वं! विसंस्न जायेव पत्यं उश्वती सु-वासाः ॥ श्र. ॥ मं॰ १० । सु० ७१ । मं० ४ ॥

जो अविद्वान् हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते िन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर का आभूषण भारण करती अपने पित की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और खरूप का प्रकाश पित के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये नहीं।

शुचो ऋचरे पर्मे व्योमन् यस्मिन्द्रं वा अधिवश्रे नि-षुदुः। यस्तन्न वेद्र किमृचा करिष्यति य इत्ताद्विदुस्त हुमे समस्ति ॥ श्रद्धाः॥ मं० १। सू० १६४। मं० ३६॥

तिस ज्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथिवी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिममें सब वंदों का मुख्य तात्पर्य है उम ब्रह्म को जो नहीं जानता वह अर्वदादि से क्या कुछ मुख को श्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म का जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी पामानन्द को प्राप्त होते हैं इमिलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान महित चाहिये। इम प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थान् जो चरक, सुश्रुत आदि अर्थि मुनिपणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्थ, क्रिया, शक्त, छदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़े पढ़ावें। तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात जो राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुष सम्बन्धी छोर

दूमरा प्रजा सम्बन्धी होता है। राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्रिवधा नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिसको आजकल 'क्वायद्'' कहते हैं जो कि शत्रुत्रों से लड़ाई के समय में किया करनी होती है उनको यथावन सीखें श्रीर जो २ प्रजा के पालन श्रीर वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्याय पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रक्खें दुष्टों को यथायोग्य दृण्ड श्रेष्टों के पालन का प्रकार सव प्रकार सीखलें इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीखकर गान्यवेवेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं उसमे स्वर, राग, रागिएी, समय, वाल, याम, तान, वादित्र, मृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखें परन्तु मृख्य करके सामवेद का गान वादित्रवादनपूर्वक सीखें और नारदसहिता आदि जो २ आर्प अन्य हैं उन को पढ़ें परन्तु भट्टुचे वेश्या और विषयाशक्तिकारक वैरागियों के गर्दभशब्द्वत् व्यर्थ स्रालाप कभी न करें। ऋथेवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुरा विज्ञान किया कौशल नानाविध पद्धों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत् सीख के अर्थ अर्थान् जो ऐश्वर्य को वढ़ानेवाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्यातिष् शास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, श्रद्ध, भूगोल, खगोल और भूगभीवेद्या है इसका यथावत् सीखें तत्पश्चात् सव प्रकार की हस्त-किया यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जनमपत्र, राशि, मुहूर्त, आदि के फल के वियायक प्रनथ हैं उनको झूठ समभ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढानेवाले करें कि जिससे वीस वा इकीस वर्ष के भीतर समप्र विद्या उत्तम शिक्षा शाप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द भें रेंहें जितनी विद्या इस रीति से वीस वा इक्षीत वर्षों में हो सकती है उतनी श्रान्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ॥

ऋषिप्रणीत प्रन्थों को इसिलये पढ़ना चाहिये कि वे वहे विद्वान् सब शास्त्रवित् स्रोर धर्मात्मा थे स्रोर स्रनिष स्रर्थात् जो स्रन्प शास्त्र पढ़े हैं स्रोर जिनका आत्मा पक्षपातसहित है उनके वनाय हुए प्रन्य भी वैसे ही हैं॥

पूर्वमीमांसा पर व्यासम्निकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर वात्स्यायनम्निकृत भाष्य, पतः जिलमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य,
किपलमुनिकृत सांख्य सूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्त सूत्र पर
वात्स्यायनम्निकृत भाष्य अथवा वौद्धायनम्निकृत भाष्य वृत्तिसिकृत पढे पदावें
इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग मे भी गिनना चाहिये जैसे ऋष्यज्ञ, साम और अथवे

चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैमे एतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, करप, व्याकरण, निघण्ड, निरुक्त, छन्द और ज्यातिष् छः वेदों के श्रङ्ग, मीगां-सादि छः शास्त्र वेदों के उपाइ, श्रायुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवेवेद और श्रधेवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये प्रनथ हैं इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भान्त स्वतः प्रमाण्ण श्रयीन् वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सब प्रनथ परतः प्रमाण श्रयीन इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद को विशेष व्याख्या अर्ग्वदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिंग और इस प्रनथ में भी श्रागे लिखेंगे॥

अब जो परित्याग के योग्य प्रन्थ हैं उनका पि गणन संक्षेप से किया जाता है श्रर्थात् जो २ नीचे प्रनथ लिखेगे वह २ जालप्रन्थ मममना चाहिये। व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चिनद्रका, मुग्धवीय, कौमुदी, शेखर, मनोरम दि । कोश में श्रमरकोशादि । छन्दोग्रन्थ मे वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष् मे शिव्रबोध, मुहूर्ताचिन्तामाणि श्रादि । कान्य में नायकाभेद, कुवलगानन्द, रघुवंग, माघ, किंगतार्जुनीयादि । मीमांमा में धर्मिसिधु, त्रताकीदि । वैशेषिक में तर्कसङ्ग्रहादि । न्याय में जागदिशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य मे सांख्यतत्त्वकौ मुद्यादि । वेदान्त मे योगवासिष्ठ पञ्च-दश्यादि। वैदिक में शाईधरादि। स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्तिप इलोक और श्रान्य सन स्मृति, मन तत्र प्रनथ, सन पुगण, सन उगुराण, तुन नीदासकृत भा पारामायण, रुक्तिमणीमङ्गलादि और सर्व भाषाप्रन्थ ये सब कपोलकारुपत निध्या ब्रन्थ हैं ( प्रश्न ) क्या इन ब्रन्थों में कुछ भी मत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो हं पान्तु इसके साथ बहुतमा श्रासत्य भी है इससे 'विषसम्यक्तान्नवन् त्याच्याः'' जैसे अत्युत्तम श्रन्न विष से युक्त होने से छोड़ने याग्य होता है वसे ये प्रन्थ हैं (प्रश्न ) क्या आप पुरागा इतिहास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) हां मानते हैं पर तु सत्य को मानत हैं मिथ्या को नहीं (प्रश्न ) कौन सत्य श्रौर कौन मिथ्या है ? ( उत्तर ):-

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशं-सीरिति ॥

यह गृह्यसूत्रादि का वचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं

के इतिहास, पुराण, करूप, गाथा श्रौर नागशंमी पांच नाम हैं श्रीमद्भागवतादि का नःम पुगण नहीं प्रश्न ) जो त्याच्य प्रन्थों में सत्य है उमका प्रहण स्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें मत्य हैं सो २ वेदादि मत्य जाखों का है और मिध्या है वह उनके घर का है वेदादि मत्य शाखों के स्वीकार में सब मत्य का प्रहण हो जाता है जो के ई इन भिष्या प्रन्थों मे सत्य का प्रहण करना चाहे तो मिण्या भी उसके गर्न लिपट जाव इस लिये ''अमत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति" असत्य से युक्त प्रन्थस्थ मत्य का भी वैसे छ इ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अत्र को, (प्रश्न) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर म वेर अयोग् जो २ वेर मं करने और छोड़ने की शिक्ता की है उम २ का इस यश्वा करना छोड़ना मानत हैं जिसलिय वेर हु को मान्य है इमितियं हमारा मत वेर है एवा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष आय्यों को ऐकनत्य हाकर रहना चाहियं ( पशन , जैमा सत्यासत्य श्रीर दूनरे प्रन्थों का परस्पर विरोध है वैमे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिविषय में छ शास्त्रा का विगोध है -मीमांमा कर्म, वैशेषिक काल न्याय परमाणु. योग पुरुषार्थ, मांख्य प्रकृति श्रौर वदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विगेध नहीं है ? ( उत्ता ) प्रथम तो विना साल्य और वेहान्त के दूमरे चार शास्त्रों में मृष्टि की उत्मत्ति प्रमिद्ध नहीं लिखी और इनमें विगेध नहीं क्यों कि तुमको विरोधाविराध का ज्ञान नहीं। मैं तुमने पूछता हूं कि विरोध किम स्थल में हे ता है १ क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में १ (प्रश्न ) एक विषय में श्रोनकों का परस्पर विकद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है। उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याक-रण, वराक, ज्योतिष् श्राटि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एक विद्या से अने इ विद्या के अवयवों का एक दूसरे में भिन्न प्रतिपादन होता है वैमें ही सृष्टिविद्या के भिन्न भिन्न छ अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विशेष नहीं जैसे घड़े के बनाने में कम समय, मिट्टी. विचार, संयाग, वियागादि का पुर-पार्थ, प्रकृति के गुण श्रीर कुँभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उस-की व्याख्या मीमांमा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुष र्थ की व्याख्या योग में तत्त्वों के श्रमुक्रम से परिगण्त की व्यास्या मांत्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या बंदान्तशास्त्र में हैं। इससे कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैदाकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, श्रोषि, दान श्रीर पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित है पग्नतु सबका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इनमें से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष

व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥ जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विध्न है उनको छोड़ देवें जैसा कुसंग अर्थात् दुष्ट विषयी-जनों का संग, दुष्ट्रव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वश्यागमनादि, वाल्यावस्था में विवाह श्रर्थात पचीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवे वर्ष मे पूर्व स्त्री का विवाह होजाना, पूर्ण ब्रह्मचर्च्य न होना, राजा, माता पिता ख्रौर विद्वानी का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लंने वा देने में त्र्यालस्य वा कपट करना, सर्वोपिर विद्या का लाभ न समभना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, गज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्िक दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान् इनको सत्य मूर्ति मानका मेवा मत्संग न करमा, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्वपुण्डू, त्रिपुण्डू, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकाद्शी, त्रयोद्शी स्त्रादि व्रत करना, काइयादि, तीर्थ स्त्रीर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाषण्डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना विद्या धर्म योग परमे-श्वर की उपासना के विना मिध्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के ब्रह्मचर्घ्य श्रीर विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख वने रहते हैं।। च्याजकल के संप्रदायी त्रौर खार्थी ब्राह्मण त्रादि जो दूसरों को विद्या सत्मङ्ग

लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्छ वने रहते हैं।।

श्राजकल के संप्रदायी और खार्थी ब्राह्मण आदि जो दूमरों को विद्या सत्मज्ञ
से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते हैं और
चाहते हैं कि जा क्षित्रियादि वर्ण पढकर विद्वान हो जायगे तो हमारे पाखण्डज ल
चाहते हैं कि जा क्षित्रियादि वर्ण पढकर विद्वान हो जायगे तो हमारे पाखण्डज ल
से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विद्नों को
से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विद्नों को
राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़िकयों को विद्वान करने के लिय
राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़िकयों को विद्वान करने के लिय
तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्न) क्या छी और जूद्र भी वेद पढ़े शो
तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्न) क्या छी और जूद्र भी वेद पढ़े शो
यह निषेध है:—

स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः ॥

स्त्री श्रीर शूद्र न पढ़े यह श्रुति है (उत्तर ) सव स्त्री श्रीर पुरुष श्रर्थान् मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुछा मे पड़ो और यह श्रुति तुन्हारी कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं। और सब मनुष्यों के बढ़ादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अविकार का प्रमाण यजुर्वेद के छट्यीमवें अध्याय में दूसरा मन्त्र हैं:-यथेमां वाचे कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यार्थ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारंगाय ॥ यजु० अ० २६ । २ ॥ परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मै (जनेभ्य ) सव मनुष्या के लिये (इमाम् ) इस ( कल्याणीम् ) कल्याण अर्थात् संसार श्रौर मुक्ति के मुख देनेहारी ( वाचम् ) ऋग्वेदादि चारा वेदो की वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हू वैसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का प्रहण करना चाहिये क्योकि स्मृत्यादि प्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य ही के वेदो के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूढ़ाटि वर्णों का नहीं (उत्तर ) ( त्रह्म-राजन्याभ्याम ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, स्त्रिय, ( श्वार्ट्याय ) वैश्य ( ज्रृहाय ) ज्रह और ( स्वाय ) अपने भृत्य वा म्त्रियादि ( श्वर-णाय) ऋौर ऋतिशृहादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है ऋथीन सब मनुष्य वेटों को पढ़ पढ़ा स्त्रीर सुन सुनाकर विज्ञान को वढ़ा के अच्छी वातो का प्रहरण श्रोर बुरी वातों का त्याग करके हु खों मे छृट कर श्रानन्द को प्राप्त हों । किहिये अब तुम्हारी वात माने वा परमेश्वर की <sup>१</sup> परमेश्वर की वात अवज्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इमको न मानेगा वह नाम्तिक कहावेगा क्योंकि ''नास्तिको वेद्निन्द्क '' वेदो का निन्द्क और न माननेवाला नास्तिक कहाता है। क्या परमेश्वर शर्टों का भला करना नहीं चाहता १ क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेटों के पहने सुनेने का शृहों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमश्वर का अभिप्राय शृहादि के पटाने सुनाने का न होता तो इनके अरीर में बाक् श्रीर श्रीत्र इन्द्रिय क्यो रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, श्रीरन, वायु, चन्द्र, सूर्य और श्रन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये है और जना कही निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पड़ने पडाने से कुछ भी न आवे वह निर्वृद्धि और मुर्ख होने से शूट्ट कहाता है। उमका पढना पढ़ाना न्यर्थ है अरे जो न्नियों के पढ़ने का निपेध करते हो वह तुम्हारी मृर्खता, स्वार्थता और निर्वृद्धिना का प्रभाव है देखो वेद में कन्याश्रों के पढ़न का प्रमाण -

## ब्रह्मचर्येग कन्या रे युवानं विन्दते पतिस् ॥ अथवे॰ कां० ११। प्र० २१। अ० ३। मं० १८॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुभित्ता को प्राप्त होके युवति, विदुषी, अपने अनुकूल पिय सहश छियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या कि सार्पा (ब्रह्मचर्योग) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शित्ता को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था से अपने सहश प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे इसलिये खियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का प्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रक्षा) क्या छी लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर) अवश्य, देखों श्रीत सूत्रादि से.—

#### इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्॥

अथार्त् स्त्री यज्ञ मे इस मन्त्र को पढे। जो वेदादि शास्त्रों को न पढी होवे तो यज्ञ में स्वरसाहित मन्त्रों का उचारण और संस्कृतभापण कैसे कर सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण्ह्रप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुपी हुई थी यह शतपथत्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुपी और पुरुप अविद्वान हो तो नित्यप्रति देवासुर संप्राम घर में मचा रहै फिर सुख कहां? इसलिये जो खी न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्या-पिका क्योंकर होसकें तथा राजकार्य्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य्य जो पित को स्त्री और स्त्री को पित प्रसन्न रखना घर के सव काम स्त्री के आपीन रहना ' इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते।।

देखो आर्थावर्त्त के राजपुरुषो की खियां धनुर्वेद अर्थात युद्दविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होती तो केक्यी आदि द्रारथ आदि के साथ युद्ध मे क्योंकर जा सकती ? और युद्ध कर सकती इसिलये बाह्यणी और क्षित्रिया को सब विद्या, वैश्या को व्यवहार विद्या और शृहा को पाकादि सेवा की विद्या अवस्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषो को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवस्य पढ़नी चाहिये वैसे खियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गिणत, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इनके मीगें विना सत्याऽसत्य का निर्ण्य, पित आदि से अनुकृत वर्त्तमान, यथायोग्य नन्तानो- त्यित. उनका पालन वर्द्धन और मुश्चित्ता करना, घर के सब कार्यों नो जैमा

चाहिय वैसा करना कराना वैद्यक्तिया से श्रोषधवन् श्रेन्न पान बनाना श्रीर यनवाना नहीं कर सकती जिससे घर मे रोग कभी न श्रावे श्रोर सव लोग सदा ध्रानिन्दित रहे जिल्पिविद्या के जान विना घर का वनवाना, वस्न श्राभूषण श्रादि का बनाना वनवाना. गिएतिविद्या के विना सब का हिसाब समभना समभाना, वेदा- दि शास्त्रविद्या के विना ईश्वर श्रोर धर्म को न जानके श्रधम से कभी नहीं वच सके। इमिलिये वे ही धन्यवादाई श्रोर कृतकृत्य है कि जो श्रपने सन्तानों को ब्रह्म- चर्य, उत्तम जिल्ला श्रोर विद्या से गरीर श्रोर आत्मा के पूर्ण वल को बढ़ावें जिससे व मन्तान मात, पित, पित, सासु, श्रेनुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र श्रोर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते। यही कोश श्रक्षय है इसको जितना व्यय करे उत्ता ही बढता जाय श्रन्य मव कोश व्यय करने से घट जाते हैं श्रोर दायभागी भी निजभाग लेते हें श्रोर विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो मकता इम कोश की रक्षा श्रीर वृद्धि करनेवाला विशेष राजा श्रीर प्रजा भी हैं। कन्यानां समप्रदानं च कुसाराणां च रक्षणाम् ॥ मन् ० ७ । १५२॥

गजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय नक नक्षयर्थ में रखके विद्वान कराना जो कोई इस आजा को न माने ता उसके माना पिना को दण्ड देना अर्थान् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चान् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पार्वे किन्तु आचार्थ्येकुल में रहें जवतक समाव-र्सन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥

सर्वेषामेव दानानां त्रह्मदानं विशिष्यते।

## वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ मनु० ४। २३३ ॥

ममार में जिनने दान है ज्यान जल, अज, गी, प्रथिवी, बस्न. तिल, सुवर्ण भीर पार्शिट इन मय दानों से वेद्विद्या का दान अतिश्रेष्ठ है। इमलिये जितना बन मते उनना अपन्न तन, मन, बन में विद्या की दृष्टि में क्या करें। जिस देश में यथायांग्य प्रध्यपं विद्या जीर वेदोक्त बर्म का प्रचार होता है वही देश सीभाग्य-पान है ना हाया प्रधान की शिक्षा सचेप में लिखी गई है इसके आगे चौथे महुरास में मनावसन फीर गृहाशन की शिक्षा लिखी जावगी।

इति श्रीमहयानन्द्रमरस्वतीस्वामिक्कते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभृषिने शिचाविषये तृतीयः

समुख्नासः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥

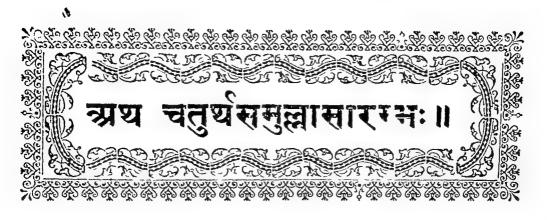

## अथ समावत्त्रनाविवाहगृहाश्रमाविधिं वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । स्रविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ मनु० ३ । २ ॥

यथावत् ब्रह्मचर्यः मे आचार्यानुकूल वर्त्तकर धर्मसे चारा, तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम मे प्रवेश करे।।

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः।

स्रिविशं तल्प आसीनमईयेरप्रथमं गवा ॥ मनु० ३।२॥

जो स्वधर्म अर्थान् यथावत् आचार्य और शिष्य ना धर्म है उससे युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ब्रह्म और माला का धारण करनेवाला अपने पलड़ में बैठे हुए को आचार्य्य प्रथम गोट्स से सत्कार करे वैसे लक्ष्मयुक्त विद्यार्थी को कन्या का पिता भी गोट्स से सन्कृत करे।

गुरुणानुमत स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। उद्रहेत द्विजो भार्या सवर्णा बच्चणान्विताम्॥ मनु॰ ३। ४॥

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के बाधण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या ने विवाह करे।

## श्रसिप्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्भिणि मैथुने ॥ मनु॰ ३। ५॥

जो कन्या माता के कुल की छ. पीढियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से वित्राह करना उचित है। इसका यह प्रयोजन है कि: —

परोत्त्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । श्तपथ॰ ॥

यह निश्चित वात है कि जैसी परोच्च पदार्थ में शीति होती है वैसी प्रत्यच्च में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोच्च वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहियं निकट और दूर विवाह करने में गुण ये है — (१) एक—जो वालक वाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर कीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोप स्वभाव या वाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नड़ों भी एक दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, (२) दूमरा—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुल

तीसरा—जैसे दूध में मिश्री वा शुक्र्यादि श्रीषियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से पृथक् वर्त्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, (१) चौथा—जैसे एक देश में गोगी हो वह दूसरे देश में वायु श्रीर

में विवाह होने में धातुत्रों के अदल वदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती, ( 3 )

खान पान के वदलने से रोगरिहत होता है वैमे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है, (६) पांचवें-निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में

मुख हु.ख का भान श्रोर विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं श्रोर दूर-स्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी वढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं, (६) छठे-दूर २ देश के वर्तमान श्रोर पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध

दुहिता दुर्हिता दूरेहिता दोग्धेर्वा ॥ निरु० ३ । १ ॥

होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:—

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं. (७) सातवें-कन्या के पितृकुल में दारियू होने

का भी सम्भव है क्यों कि जब २ कन्या िषतृकुल में आवेगी तब २ इसको कुछ न कुछ देना ही होगा, (८) आठवां - कोई िनकट होने से एक दूमरे की अपने २ पितृकुल के सहाय का घगण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब छी कट ही िपता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की िनन्दा आधिक होगी और विरोध भी, क्यों कि प्रायः िस्रयों का स्वभाव तिक्षण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से िपता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं।

### महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । स्त्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ मनु० ३ । ६ ॥

चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग करदे:—

#### हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्।

#### त्त्रयामयाव्यपस्मारिश्वितृकुष्टिकुलानि च॥ मनु० ३।७॥

जो कुल सिक्तिया से हीन, सत्पुरुषों से रिहत, वेदाव्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लोम अथवा ववासीर, चयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी अतकष्ठ और गिलतकुष्टयुक्त हो, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्यों कि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसिल्ये उत्तम कुल के लड़के और लड़िक्यों का आपस में विवाह होना चाहिये।

## नोद्रहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम् । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम्॥ मनु०३। ८॥

न पीले वर्णवाली न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष से लम्बी, चौड़ी अधिक वल- ह वाली, न रोगयुक्ता, न लोमराहित, न बहुत लोमवाली, न वकवाद् करनेहारी और है न भूरे नेत्रवाली ॥

नर्चवृत्तनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् । नपद्यहिप्रेष्यनाम्नीं नच भीषणनामिकाम् ॥ मनु०३ । ६ ॥

न ऋक्ष स्पर्थात् स्रिश्विनी, भरणी रोहिणीदेई, रेवतीवाई, चित्तरि आदि नक्षत्र नामवाली, तुलिमित्रा, गेदा गुलाबी, चंपा, चमेली त्रादि वृक्ष नामवाली, गङ्गा, यमुना ष्ट्रादि नदी नामवाली, चांडाली श्रादि श्रन्त्य नामवाली, विन्ध्या. हिमालया, पावती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, भैना श्रादि पक्ष नामवाली, नागी, मुजंगा आदि सर्प नामवाली, माधादामी मीरादासी आदि प्रज्य नामवाली और भीमकुंवरी, चण्डि-का, काली आदि भीपण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं॥ त्रव्यङ्गाङ्गी सौम्यनाम्नी हंसवार**णगामिनीम्** । तनुलोसकंशदशनां मृदङ्गीमुद्रहेत्हियम् ॥मनु०३। १०॥

जिसके सरल मृरे श्रद्ध हों।वरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर श्रर्थात् यशोदा, मुखदा आदि हो, इस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और टांतयुक्त और जिसके सब अङ्ग कोमल हो वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये ( प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कोनमा अच्छा है ( उत्तर )सोल-हवे वर्ष मे ले के चौवीसवें वर्ष तक कन्या और पश्चीसवे वर्ष से ले के अडतालीसवे वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इसमें जो सोलह और पश्चीन में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह वीस की खी तीस पैंतीम वा चालीस वर्ष के पुरुष का 🖟 म यम, चौत्रीम वर्ष की स्त्री खाँर अहतालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिम रेश में इमी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्याम अ-धिक होना है वह रेश मुखी आर जिम रेश में ब्रह्मचर्य विद्याप्रहरूरहित वाल्या-वम्था श्रीर श्रयोग्यों का विवाह होता है वह देश दु स में दूव जाता है। क्योंकि ममाचर्य वित्रा के प्रदर्णपूर्वक विवाह के सुधार ही से सव वार्तों का मुधार ख्रौर

विगड्ने से विगाट होजाता है। ( प्रश्न ) श्रष्टवर्षा भवेद् गोरी नववर्षा च राहिगी॥ दश्वर्षा भवेत्कन्या तत अर्ध्व रजस्वला ॥ १॥

माना चेव पिना तस्या ज्येष्टो भ्राता तथेव च॥

त्रयस्ते नग्कं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्॥२॥ में इनोक पाराधारी और बीबबोच में निये हैं। अब यह है कि कन्या की पाठपे वर्ष गीरी, नपने पर्व रोहिगी, दशबें पर्व करवा और उसके आगे रजस्वला संज्ञा

होती है। १। दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस- हैं के माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं। (उत्तर)

#### ब्रह्मोवाच ।

एकच्या भवेद् गौरी द्विच्यायन्तु रोहिणी ॥ त्रिच्या सा भवेरकन्या द्यात ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १ ॥ माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥ सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का बचन है। अर्थ-जितने समय में परमाणु एक पलटा खांव उतने समय को च्रण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण मं गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला होजाती है॥१॥ उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा और वहिन सब नरक को जाते हैं॥१॥

(प्रश्न) ये इलोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। प्रश्न । वाह २ पराद्यर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते (उत्तर) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी वहें नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हार श्लोक श्लासंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्र-अश जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है श्लोर उम समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता (उत्तर) जो हमारे श्लोक श्लमंभव हैं तो तुम्हारे भी श्लसंभव हैं क्योंकि श्लाठ, नौ श्लोर दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात चौवीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने में पुरुष का वीर्य परिषक, शरीर विलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी वल-युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं \* जैसे श्लाठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पित्ति युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं \* जैसे श्लाठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पित्ति

ऊनपोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ॥

यद्याधत्ते पुमान् गर्भ कुक्षित्यः स विपद्यते ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> उचित समय से न्यून आयुवाले की पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धनव-न्तरिजी सुश्रुत में निषेध करते हैं:—

का होना अमं भव है वैसे ही गौरी, रोहिए। नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी कन्यान हो दिस्तु कली हो तो उसका नाम गौरी ग्खना व्यर्थ है ऋौर गौरी महादेव की छी, रोहिस्सी वासुरेव की स्त्री थी उसको तुम पौरासिक लोग मातृ समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी भादि की सखना करने हो तो फिर उन-मे विवाह करना कैसे मंभव और धर्मयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे श्रोर : हमारे दो २ ऋोक मिध्या ही हैं क्योंक जैमा हमने "ब्रह्मोवाच" करके स्रोक दना लिय हैं वैमे व भी पराशर आदि के नाम मे बना लिये हैं इमिलिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से मत्र काम किया करो, देखो मनु में:— त्रीणि वर्षाग्यदीचेत कुमार्यृतुमती सती। अर्ध्व तु कालादेतस्माद्विदेत सदृशं पतिम् । मनु०६। ६०॥

कन्या रजखला हुए पीछं तीन वर्ष पर्यन्त पति का खांज करके अपने तुस्य पति को प्राप्त होवे जब प्रनिमास रजोव्हान होता है तो तीन वर्ष में ३६ बार रज-स्तला हुए पश्चात् विच ह करना योग्य है इमसे पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्ठद् ग्रहे कन्यर्जुमत्यपि ।

न चैत्रैनां प्रयच्छेतु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ मनु० ६। ८६॥ चाहे लडका लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु श्रमहश श्रयीन परस्पर विकद

तस्गादत्यन्तयालायां गर्भाधानं न कारयेत्॥ २ ॥

जातां वा न चिरञ्जीवेज्जीवेद्वा दुर्वलेन्द्रियः॥

सुश्रुत शागीरस्थाने अ० १०। इलो ० ४७। ४८॥

अर्थ — मोलह वर्ष से न्यून वयवाली खी में पच्चीस वर्ष मे न्यून आयुवाला । पुरुष जो गर्भ को स्थापन कर तो च= कुकिम्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता भर्मान पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥

श्रयवा उत्पन्न हो ता फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्वलेन्द्रिय हो, इस कारण मे ऋतिवाल्यावस्थावाली स्त्री में गर्भस्थापन न करे॥ २॥

ऐमे व शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिकम को देखने और बुद्धि से विचारने से पही मिळ होता है कि १६ वर्ष में न्यून स्त्री और २५ वर्ष में न्यून आयुवाला पुरूप कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते दें में हु.समानी होते हैं ॥

गुरा कर्म स्वभाववासों या दिवाह वभी न होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असहशों का विवाह होना योग्य नहीं है।।

(प्रश्न) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के धाधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विवार तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योंकि एक दूपरे की प्रमन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य छेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयांजन वर और कन्या का है माता पिना का नहीं क्योंकि जो उन-में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हों को सुख और विरोध में उन्हों को दु.खहोता और सन्तुष्टो भायया भन्ती भन्नी आय्यो तथेंव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तन्न वे ध्रुवम् ॥ सनु० ३।६०॥

जिस कुल में खीं से पुरुष और पुरुष से खी सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध, कलह होता है वहां दु:ख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है इसिलये जैसी स्वयंवर की रीति आर्योवर्त्त में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम है, जब खी पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुन, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। जबतक इनका मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता खीर न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता।

्युवां सुवासाः परिवीत् आगास्त उ श्रेयानभवति जार्यमानः। तं धीरांसः कृत्य उन्नयन्ति स्वाब्यो ई मर्नना देव्यन्तः॥१॥ ऋ०॥ मं०३। सू० ⊏। मं०४॥

अधिनवी धुनयन्तुःमशिश्वीः शब्द्धियाः शश्या अर्प्रदुग्धाः । नव्यानव्या युव्तयो अर्थन्तीर्महद्देवान्।मसुरत्यमेर्क्षम् ॥ २ ॥ मरः ॥ मं० ३ । सू० ५४ । मं० १६ ॥

## पूर्वीरहं शरदंः शश्रमाणा दोषावस्तौरूषसी ज्ञरयंन्तीः । मि-नाति श्रियं जरिमा तन्नामप्यू नु पत्नीर्वृषणो जगम्युः॥ ३॥ ऋ०॥ मं०१। सू०१७६। मं०१॥

जो पुरुष (परिवीत: ) सब श्रोर से यक्षोपत्रीत ब्रह्मचर्य्य मेवन से उत्तम । शिक्षा श्रोर विद्या से युक्त (सुनासा: ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुन्ना ब्रह्मचर्य्ययुक्त (युवा) पूर्ण ज्वान हो के विद्याग्रहण कर गृहाश्रम में (श्रागात् , श्राता है स्म, इ) वहीं दूसरे विद्याजनम में (जायमान: ) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान् ) श्रातिशय शोभायुक्त मङ्गलकारी (भवाते ) होता है (स्वाध्य: ) श्रच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मन-सा) विज्ञान से (देवयन्त. ) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरास: ) थैर्ययुक्त (कवय.) विद्वान् लोग (तम् ) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति ) उन्निद्योल करके प्रतिष्ठित करते हैं श्रीर जो ब्रह्मचर्य्यधारण विद्या उत्तम शिक्षा का ब्रह्म किये विना अथवा वाल्यावस्था में विवाह के ते हैं वेस्त्री पुरुष नष्टश्रष्ट होकर विद्वानों में प्रति-ष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १॥

जो (अप्रदुग्धा:) किमी ने दुई। नहीं उन (घेनव:) गौन्धों के समान (म्रिशि-धी:) वाल्यावन्था से रहित (श्रवर्ष्धा:) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (श्राचा:) कुमारावस्था को उहह्यन करनेहारी (नव्यानव्या) नवीन रिशिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्ती:) वर्त्तमान (युवतय:) पूर्ण युवावस्थास्थ कियां (देवानाम्) बहाचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) वड़े (असुरत्वम्) प्रहा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रहा में रमण् के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पित्रयों को प्राप्त होते (अध्यानयन्ताम्) गर्भ धारण् करें। कभी भूत के भी वाल्यावस्था में पुरुप का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कमें इस लोक और परलोक के सुख का साधन है वाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश । उससे अधिक स्त्री का नाश होता है॥ २॥

जैसे (तु) जीव (श्रमाणाः) अत्यन्त श्रम करनेहारे (वृषणः) वीर्य सीचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नीः । युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय सियों को (जनम्युः) प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष वा उससे अधिक वर्ष आयु को आनन्द से नोगते और पुत्र पौत्रादि से सयुक्त रहते हैं वैसे खी पुरुष सदा वर्षे जैसे (पूर्वीः) पूर्व वर्नेमान । अरदः ) अरद ऋतुश्रों और (जरयन्तीः) वृद्धावस्था को प्राप्त करा- ,

नेवाली (उपस: ) प्रातःकाल की वेलाओं को (दोषा) रात्री और (वस्तोः ) दिन (तनूनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा को (जिरमा) अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है वेसे (श्रहम्) मैं खी वा पुरुष (उ) अच्छे प्रकार (अपि) निश्चय करके ब्रह्मचर्य्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल श्रीर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३॥

जबतक इसी प्रकार सव ऋषि मुनि राजा महाराजा छार्य्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नित होती थीं जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन ऋथीत माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से कमशः छार्य्यावर्त्त देश के हानि होती चली आई है। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। (प्रश्न)क्या जिसकी नादा ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मण होता है और जिसके माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? (उत्तर) हां बहुतसे होगये, होते हैं और होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र श्वित्रय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शुद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? (उत्तर) रज वीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्छ: —

स्वाध्यायेन जपेहींमैस्नेवियेनेज्यया सुतैः । महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० २ । २८ ॥

इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन) पढ़ने पढ़ाने (जपै:) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इन्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक (सुतै:) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायहैश्च)

प्वांक त्रक्षयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और श्रातिथियज्ञ यज्ञेश्व । श्राग्निष्टों मादियज्ञ, विद्वानों का मज्ज, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्टाचार में वर्त्तने से (इयम्) यह (तजुः) कारीर (त्राज्ञी । त्राह्मण का (क्रियते ) किया जाता है । क्या इस रलोक को तुम नहीं मानते हैं, फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? में श्रकेला नहीं मानता किन्तु वहुनसे लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं (पश्च । क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? । उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समक्त को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न ) हमारी उलटी श्रीर तुम्हारी सूर्ण ममक है इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच मात पीढ़ियों के वर्त्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो श्रीर हम वंद तथा मृष्टि के श्रारम्भ से श्राजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिमका पिता श्रेष्ट वह पुत्र दुष्ट श्रीर जिम का पुत्र श्रेष्ट वह पिता दुष्ट तथा कही दोनों श्रेष्ट वा दुष्ट देखने में श्राते हैं इमिलये तुम लोग श्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:—

## येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः। तेन यायात्मतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते॥

#### मनु० ४। १७=॥

जिसं मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उम मार्ग से सन्तान भी चलें पर्न्तु (सताम्) जो सत्पुरुप पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें और जो पिता, पितामह हुए हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें क्योंकि उत्तम धर्मीत्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं ? हां र मानते हैं। श्रार देखों जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त वात है वहीं सनातन और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सव लोगों को मानना चाहिये वा नहीं? श्रावत्थ चाहिये। जो ऐसा न माने उससे कही कि किसी का पिता दरिष्ट हो और उस का पुत्र धनाट्य होने तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के श्राभमान से धन को फेंक देने! क्या जिसका पिता अन्या हो उसका पुत्र भी अपनी श्रांखों को फोड़लेंब! जिमका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म को ही करे! नहीं ३ किन्तु जो २ पुरुपों के उत्तम कर्म हो उनका सेवन और दुष्ट कमों का त्याग कर देना सव को

अत्यावश्यक है। जो कोई रज बीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने श्रीर गुण कमों के योग में न माने तो उसमें पूछना चाहिये कि जो कोई श्रपने वर्ण को छेड़े तीच, श्रन्त्यज अथवा कृश्चीन, मुमलमान होगया हो उसको भी ब्रा-स्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उमने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इमालिये वह ब्रह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म म्बभाववाला होने तो उसको भी उत्तम वर्ण में श्रीर जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना श्रवश्य चाहिय (प्रश्न)

#### ब्राह्मणोस्य मुर्वमामीद्बाहू राजन्यः कृतः । जरू तदंश्य यद्देश्यः पुद्भचा श्रूद्रो अजायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१ वें ऋध्याय का ११ वां मन्त्र है इस का यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख. क्षत्रिय बाहू, बैश्य ऊरू छौर शुद्र पर्गों मे उत्पन्न हुछ। है इम-लिये जैसे मुख न बाहू आदि और वाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार प्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न त्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मंत्र का ऋर्थ जो तुमन किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है ता उस के मुखादि अङ्ग नहीं हो मकते, जो मुखादि श्रद्भवाला हो वह पुरुप श्रथीन व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह मर्व-शक्तिमान, जगत् का स्रष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापा की व्यवस्था क नेहारा, सर्वज्ञ, ऋजन्मा, मृत्युरिहत आदि विशेषण्वाला नहीं हो मकता इमिलये इसका यह अर्थ है कि जो अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की मृष्टि मे मुख के सदम सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण (वाहू ) "बाहुर्वे वन बाहुर्वे वीर्घ्यम्" शतपथवाह्मण । बल बीर्घ्य का नाम वाहु है वह जिसमें ऋधिक हो सो (राजन्यः ' क्षत्रिय । ऊरू ) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिम्थ भाग का ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों भे ऊरू के वल मे जावे आवे प्रवेश करे वह ( वैश्य: ) वैश्य और । पद्भ्याम् जो पग के अर्थान् नीच अह के मरश मूर्खित्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है। अन्यत्र शतपथ शाद्यणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे: -

यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यमृज्यन्त इत्यादि ।

जिससे ये गुरूय हैं इमसे गुल से उत्पन्न हुए ऐमा कथन संगत होता है ।
श्रियान जैमा गुल सब श्रद्धों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या श्रीर उत्तम गुण कम स्वभाव ,
से गुक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम बाह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार '
होने से गुलादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुल से उत्पन्न होना श्रासम्भव है । जैसा कि वन्ध्या स्त्री श्रादि के पुत्र का विवाह होना ! श्रीर जो मुलादि श्रद्धों ने बाह्मणादि ।
उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सहश बाह्मणादि की श्राकृति श्रवद्ध्य होती जैसे ।
मुख का श्राकार गोलमाल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये । अन्त्रियों के शरीर भुजा के सहश, वैश्वों के ऊरु के तुल्व ।
श्रीर शुद्धों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता श्रीर जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ मुलादि से उत्पन्न हुए थे उनकी बाह्मणादि ।
संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाश्य से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम गुलादि से उत्पन्न न होकर बाह्मणादि संज्ञा का श्रीभमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा श्रियं व्यर्थ है श्रीर जो हमने श्रियं किया है वह सज्ञा है ऐसा ही श्रन्यत्र भी कहा है जैसा:—

#### शृद्रो त्राह्मणतामेति त्राह्मणश्चेति शृद्रताम्।

#### चित्रयाजातमेवन्तु विद्याद्वेश्याच्येव च॥ मनु०१०। ६५॥

शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो वो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैमे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ' स्रोर वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो स्रोर उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सहश हों वो वह शूद्र हो जाय वेसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है। ऋषीत् चारों वणों में जिन २ वर्ण के सहश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में मिनी जावे॥

धर्मचर्यया जघन्या वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जाति-परिवृत्तो ॥ १ ॥

श्रधमचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्य के सूत्र हैं ॥ धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्ण को आप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होद ॥ १ ॥

वैमें सपर्मानरम् से पूर्व अर्थात् इत्तम वर्णवाला मनुष्य प्रयने से नीचे २ वाले बर्ग्ड को प्राप्त होता है क्यार उनी वर्ण में गिना जावे॥ २॥ जैसे पुरुष जिस २ निर्म के नोग्य होता है वैसे ही कियों की भी व्यवस्था समभानी चाहिया। इससे क्या सिद्ध हत्या कि इस प्रकार होने से सब वर्ण प्रपने २ गुरा कर्म स्वभावयुक्त होकर श्रद्धना के नाथ रहते हैं अर्थान नाबागकुल में कोई चत्रिय बैज्य और शूद्र के मरा न रहे पार पत्रिय वैष्य नया घूट वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इसने फियी वर्ण की निन्हा वा अयोग्यता भी न होगी ( प्रश्न ) जो निसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा पाप की सेवा होन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा इसकी क्या व्यवस्था होंनी चाहिये ? ( उत्तर ) न रिसी की सेवा का भड़ और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन यो अपने लड़के लड़कियों के बदले खबर्श के योग्य दूसरे सन्तान विद्या-सभा फ्राँच राजमभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुमा कर्गों से वर्गों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पश्रीसर्वे वर्ष की परीचा में नियत करनी चाहिये और इसी कम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ग का शामगी, स्तिय वर्ग का स्तिया, वैश्य वर्ग का वैश्या और शूद्र वर्ण का शृहा के माथ विवाह होना चाहिये तभी श्रपने ? वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथ।योग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म श्रीर गुण ये हैं. -

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रहश्चेत्र ब्राह्मणानामकलपयत्॥१॥ मनु०१। प्रतः॥ शमो दमस्तपः शोचं च्यान्तिरार्जवमेत्र च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥ २॥ भ० गी० स्रध्याय १८। श्लोक ४२॥

वाह्यण के पढ़ना, पढ़ाना, यहा करना, कराना, दान देना, लेना, ये छ: कर्म हैं परन्तु ''प्रतिमह: प्रत्यवर:'' मनु०। अर्थात (धितमह) लेना नीच कर्म है। १॥ (शाम: ) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उमको अधम्में में कभी प्रवृत्त न होने देना (दम.) श्रोत्र और चत्तु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचग्ण से रोक कर धम्में में चलाना (तप) सदा ब्रह्मचारी जितिन्द्रय होके धर्मानुष्ठान करना (शीच):—

## अद्भिगीत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति।मनु०५। १०६॥

जल से बाहर के श्रद्ध, सत्याचार से मन, विद्या श्रोर धर्मानुष्ठान से जीवात्मा श्रीर ज्ञान से वृद्धि पवित्र होती है। भीतर रागद्धेपादि दोप श्रीर वाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्याऽसत्य के विवेकपूर्वक सत्य के प्रह्मण श्रीर असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है (श्रान्ति) निन्दा स्तुति सुख दु:ख शितोप्ण श्रुधा तृषा हानि लाभ मानापमान श्रादि हर्ष शोक छोड़ के धर्म्म में दृढ़ निश्चय रहना ( श्रार्जव ) कोमलता निरिभमान सरलता सरलखभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सव वेदादि शाखों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो श्र्यात् जढ़ को जड़ चेतन को चेतन जानना श्रीर मानना ( विज्ञान ) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्व्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( श्रास्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व परजन्म, धर्म, विद्या, सत्सङ्ग, माता, पिता, श्राचार्य्य श्रीर श्रातिथियों की सेवा को न छोड़ना श्रीर निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म श्रीर गुर्ख श्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवदय होने चाहियें ॥ क्षत्रियः—

प्रजानां रक्षणं दानिमज्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसिक्तश्च चित्रयस्य समासतः॥१॥ मनु०१। ८६॥ शौर्यं तेजो धृतिदिच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च चात्रं कर्म स्वभावजम्॥ २॥ भ० गी० श्रध्यायं १८। श्लोक ४३॥

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवामें धनादि पदार्थों का व्यय करना (इन्या) आग्निहोत्रादि यह करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (विषयेषु०) विषयों में न फॅस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना॥ १॥ (शोर्थ्य) सैकडों सहस्त्रों से भी युद्ध करने में श्रकेले को भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात् दीनसारहित प्रगर्भ दृढ़ रहना ( धृति ) धैर्य्यवान् होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार और सब कालों में आति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ़ नि:संक रहके उससे कभी न हटना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे आप बचे जो भागने सेवा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना ( दान ) दानशीलता रखना ( ईश्वरभाव ) पत्तपात-रिहत होके सब के साथ यथायोग्य वर्त्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना उसको कभी भङ्ग होने न देना। ये ग्यारह चित्रय वर्ग के कर्म और गुगा हैं । २ ॥ वैदय:—

#### पश्नां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। विश्विष्यं क्रसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥ मनु० १। ६०॥

(पशुरचा ) गाय आदि पशुओं का पालन वर्द्धन करना (दान ) विद्या धर्म की युद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इच्या ) अग्निहोत्रादि यहां का करना (अध्ययन ) वेदादि शाखों का पढ़ना (वाणिकपथ ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद ) एक सैकड़े मे चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शुद्धः—

#### एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्। एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥ मनु० १। ६१॥

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ब्या, आभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण चित्रय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शूद्र का गुण कर्म है।। ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे, जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना, ऐसी व्य-वस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोपयुक्त होंगे तो शूद्र होजायेंगे और सन्तान भी उरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पहेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा। विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं, क्षित्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी

राज्य की हानि वा विद्न नहीं होता, पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इम काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शुद्र को सेवा का अधिकार इसलिये हैं कि वह विद्यागहित मूर्व होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को

#### विवाह के लच्चगा॥

अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्यजनों का काम है ॥

#### व्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽसुरः ।

## गान्धर्वो राचसश्चेव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥मनु०३ । २१ ॥

विवाह त्राठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा त्रार्ध, चौथा प्राजापत्य, पाचवा त्रासुर, छठा गान्धर्व, सातवां रार्क्षस, त्राठवां पैशाच । इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों यथावन् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक स्त्रीर सुजील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ''ब्राह्म'' कहाता है। विस्तृ-

तयज्ञ करने में ऋत्विक् कर्म करते हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना 'दैन''। वर से कुछ ले के विवाह होना ''आपे''। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना ''प्राजापत्य''। वर और कन्या को कुछ देके विवाह होना ''आपुर''।

अनियम श्रसमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परम्पर संयोग होना "गान्धर्व" । लड़ाई करके वलात्कार श्रर्थात् छीन मपट वा कपट से कन्या का प्रहण् करना ''राश्रस'' । शयन वा मद्यादि- पी हुई पागल कन्या से वलात्कार सयोग करना ''पैशाच'' । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सवोत्कृष्ट, दैव श्रीर प्राजापत्य

मध्यम, आर्ष आसुर श्रीर गान्धर्व निकृष्ट, रात्तस अधम श्रीर पैशाच महाभृष्ट है। इमिलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या श्रीर वर का विवाह के पूर्व एकान्तं में मल न हाना चाहिये क्योंकि युवावस्था में श्री पुरुप का एकान्तवास दूपणकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो श्रशीन् जब एक वर्ष वा छः महीने अधाचर्याश्रम श्रीर विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या श्रीर कुमारों

पा प्रतिविन्य अर्थान् जिसको "फोटोप्राफ" कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के फन्याओं की अप्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास एन्याओं की प्रतिकृति भेज देवे जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थान् जन्म में लेक उस दिन पर्यन्त जन्मचिरत्र का पुस्तक हो उसकी अध्यापक भोग मंग्या के देरों जम दोनों के गुण कर्म खभाव सहश हो तब जिस २ के साथ

जिस २ का विवाह होना योग्य समभें उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब भौर इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो इसको विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का होजाय तब उन दोनों का समावत्तन एकही समय में होवे जो वे दोनों अष्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के भर में विवाह होना योग्य है जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्रपुरुषों के साममे उन दोनों की आपस में बात चीत शासार्थ कराना ऋौर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्लोत्तर कर लेवं जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से उनके खान पान का उत्तम प्रवन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व बद्धाचर्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्वल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचके श्रानेक सुगन्ध्यादि ३व्य श्रीर घृतादि का होम तथा श्रानेक विद्वान पुरुष श्रीर स्नियों का यथायोग्य सत्कार करें। परचात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य सममें उपी दिन "सस्कारविधि" पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति प्रसन्नता से सब के सामने पाणित्रहरापूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्तसैवन करें। पुरुष वीर्यस्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। जहांतक बने वहांतक ब्रह्मचर्य के बीर्य्य को व्यर्थ न जाने दे क्योंकि उस वीर्यं का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्च्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनो स्थिर श्रीर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र श्राथीत् सूघा शरीर श्रीर श्र-त्यन्त प्रसन्नचित्त रहें हिंगे नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वी-र्घ्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खीचे योनि को ऊपर संकोच कर बीर्घ्य का ऊपर श्राकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करे अ। पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करें गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय होजाता है परन्तु

अस्यह बात रहस्य की है इसिलये इसने ही से समय वातें समक लेनी चाहियें विशेष लिखना उचित नहीं ॥

इसका निश्चय एक मास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सव को हो जाता है। सोंठ, केसर, श्रसगन्ध, छोटी इलायची श्रीर सालममिश्री डाळ गर्म कर रक्ला हुआ जो ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ अप्या में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तव २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थित का निश्चय होजाय तव से एक वर्ष पर्व्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम श्रोर पुन: दूमरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा नीर्य्य न्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि भेमयुक्त व्यवहार दोनों का अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीर्य की स्थिति श्रीर स्नी गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में वालक का गरीर श्रत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, वल, पराक्रमयुक्त होकर दशवें महीने में जन्म होते विशेष उसकी रक्ता चौथे महीने से श्रौर श्रति विशेष त्राठवें महीने से श्राग करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादकद्रव्य, बुद्धि श्रोर वलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहू, मूंग, उर्द आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे । गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंमवन श्रीर दूसरा आठवें महीने में सीमन्त्रेत्रयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्नी श्रीर लड़के के गरीर की रक्षा वहुत सावधानी से करे श्रर्थांत् शुण्ठीपाक श्रथवा सौ- ; भाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही वनवा रक्खे उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि कि चिन् ह्या रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे श्रीर वालक को भी स्नान करावे तत्य-श्चात् नाड़ीछेदन वालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से वांघ चार श्रंगुल छोड़ के ऊपर से काट हाले उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक विन्दु भी न जाने पावे पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सु-गन्थादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "वेदोसीति" अर्थात् तेरा नाम वेद है सुनाकर घी और सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर ''ओ ३म्'' श्रचर लिख कर मधु श्रौर घृत को उसी शलाका से चटवावे पश्चात् उसकी माता को दे देवे, जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीचा करके उसका दूध पिलावे पञ्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगनिवत घी का होम प्रात: और सायंकाल

किया करे और उसी में प्रस्ता स्त्री तथा बालक को रक्खे, छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने अरीर की पृष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिसंकोच आदि भी करे, छठे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्खे उसको खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रक्खे किसी प्रकार का अनुचित ज्यवहार उसके पालन में न हो स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अप्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्नवित न हो उसी प्रकार खान पान का ज्यवहार भी यथायोग्य रक्खे प्रश्नात् नामकरणादि संस्कार "संस्का-रिविधि" की रीति से यथाकाल करता जाय। जब स्त्री फिर रजस्त्रला हो तब शुद्ध होने के प्रश्नात् उसी प्रकार ऋतुदान देवे।।

श्रुतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारानिरतः सदा। पर्ववर्जं व्रजेच्चेनां तद्भतो रातिकाम्यया॥ मनु०३। ४५॥ निन्धास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्। ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्॥ मनु०३। ५०॥

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में स्त्री से पृथक् रहता अरि अस्तुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सददा है।।

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम् ॥ १ ॥
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्।
स्त्रप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥
मनु० ३ । श्लो० ६०-६२ ॥

जिस कुल में भार्यों से भर्ता श्रौर पित से पत्नी श्रच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य श्रौर ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहां कलह होता है वहां दौभीग्य और दारियू स्थिर होता है ॥ १॥ जो स्त्री पति से प्रीति अपेर पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस की की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न श्रर्थात् दुःखदायक होजाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्श्वातृभिश्चेताः पतिभिदेवरैस्तथा। पूज्या भूषियतव्याश्च बहुकल्याण्मीप्सुभिः॥ १॥ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यंत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २॥ शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्। न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तिद्ध सर्वदा ॥ ३॥ तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाश्नैः। भूतिकामैनरेनित्यं सत्करेष्ट्रसवेषु च॥ १॥ मनु० ३। रलो० ५५-५७। ५६॥

पिता, भाई, पति श्रीर देवर को योग्य है कि इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रक्खें, जिनको बहुत कल्याम की इच्छा हो वे ऐसे करें॥ १ ॥ जिस घर में सियों का सत्कार होता है उममें विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धग के आ-नन्द से कीडा करते हैं श्रीर जिस घर में खियों का सत्कार नहीं होता वहां सव किया निष्फल होजाती हैं॥ २॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकात्र होकर दु ख पाती हैं वह कुल शीव्र नष्ट भ्रष्ट होजाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रमन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है।। ३।। इसालियं ऐश्वर्य की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार खौर उत्सव के समय में भूपण वस्त्र खौर भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह वात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा पृथक् हों तब २ प्रीति पूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे मे करें ॥

सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकार्येषु दत्त्वया। सुसंस्कृतोपस्करया व्यथे चामुक्तहस्तया॥ मन् १ । १५०॥

स्था को योग्य हैं कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुगई युक्त सब पदार्थी के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थान् यथायोग्य खर्च करे और सब चीनें पिवन्न और पाक इस प्रकार बनावे जो आपिधिक प होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे, जो २ व्यय हो उस का हिसाय यथावन रखके पित आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को विगडने न देवे ॥

िस्त्रयो रत्नान्ययो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् । विविधानि च शिल्पानि समोदयानि सर्वतः॥

मनु०२। २४०॥

उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, मत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण श्रीर नाना अकार की शिरुपविद्या श्रर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से प्रहण करे॥

> सत्यं ब्र्यात् प्रियं ब्र्यान्न ब्र्यात् सत्यसप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः॥ १॥

भद्रं भद्रमिति ब्र्याद्धद्रमित्येत्र वा वदेत्। शुष्केवेरं विवादं च न क्रयास्किनचित्सह॥२॥

मनु० १ । १३८ । १३६ ॥

सदा त्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले आत्रिय सत्य अर्थान् काणे को काणा न बोले, अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ मदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी वचन बोल करे गुष्कित्रैर अर्थात् विना अपराध किसी के साथ विरोध वा तिवाद न करे ॥ २ ॥ जो २ दूपरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥

#### पुरुषा वहवो राजन् सततं प्रियवादिनः । श्रिप्रयस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्छभः ॥ उद्योगपर्व विदुरनीति०॥

हे धृतराष्ट्र! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोल-नेवाले प्रश्नंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में आप्रिय विदित हो और वह कल्याण करनेवाला वचन हो उसका कहने और सुननेवाला पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष, मुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना, जवतक मनुष्य दूमरे से अपने वोष नहीं कहता तवतक मनुष्य दोषों से खूटकर गुणी नहीं हो सकता। कभी किसी की निन्दा न करे जैसे —

"गुणेषु दोपारोपणमस्या" श्रथात् "दोषेषु गुणारोपणमप्यस्या" "गुखेषु गु-णारोपणं दांपंषु दोपारोपण च स्तुति." जो गुणों में दांप दांषों में गुण लगाना वह निन्दा श्रीर गुणों में गुण दोपों में दोपों का कथन करना स्तुति कहाती है श्रथीत् मिश्याभाषण का नाम निन्दा श्रीर मत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥

> वृद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राग्यवेचेत निगमांश्चेव वैदिकान् ॥ १ ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥

मनु० ४। १६। २०॥

जो शीम युद्ध पन और हित की यृद्धि करनेहारे शास्त्र और वेद हैं उनको जिय सुने और सुनावें अधावयांश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरूप नित्य विचारा और पटापा करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैमे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावन जानता है विसे २ मन विद्या का विधान यहना जाता और उमी में रुचि बहती रहती है ॥२॥ स्थिय शं देवय शं भूनय शं च स्वदा ।

नृयञं पिन्यञं च यथाश्कि न हापयेत्॥१॥मनु० ४।२१॥

श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः वितृयज्ञश्च तर्पण्म । होमो दैवो बिलभीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्। शामनु०३।७०॥ स्वाध्यायेनार्चयेद्दषीन् होमैदेवान् यथाविधि । वितृन्श्राद्धेश्चनृनन्नभूतानि बिलकर्मणा॥३॥मनु० ३। ८१॥

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थान् एक वेदादि शाकों का पढ़ना पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना होते हैं।

सायंसीयं गृहपंतिनों आग्नः प्रात प्रांतः सौमनुमस्य दाता ॥ १ ॥ प्रातः प्रांतगृहपंतिनों आग्नः सायं सायं सौ-मनुसस्यं दाता॥ २ ॥ अ॰ कां० १६ । अनु० ७ । मं० ३ । ४॥

तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् ॥ ३ ॥ पड्विंश्र्वा-ह्मणे प्र० ४ । खं० ५ ॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् । स शूद्रवद्बहिष्कार्यः सर्वस्माट् द्विजकर्मणः॥ ॥ ॥

मनु० २ । १०३ ॥

जो सन्ध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रात.काल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो श्राग्नि में प्रात २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत द्रव्य सायङ्काल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा वल वुद्धि श्रोर श्रारोग्य-कारक होता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन श्रोर रात्रि के सन्धि में श्रर्थात् सूर्योद्य श्रीर श्रस्त समय में परमेश्वर का ध्यान श्रोर श्राग्निहोत्र श्रवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ श्रीर ये दोनों काम सायं श्रीर प्रातःकाल में न करे उसको सज्जन लोग सब दि जो के कमों से वाहर निकाल देवें श्रर्थात् उसे श्रूत्वन समम्हें ॥ १ ॥ (प्रश्न ) जिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना १ (उत्तर) तीन समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश श्रीर

श्रंथकार की सन्विभी सार्य पात: दो ही वेला में होती है जो इसको न मानकर मध्याहंकाल में तीसरी संध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और क्षण २ की भी सिन्ध होती हैं उनमें भी संध्योपायन किया करें जो ऐसा भी करना चाहै ता होही नहीं सकता और किसी शाख का मध्याह संन्या मे प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालां में मंध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तीसर काल में नहीं ! श्रीर जां तीन काल हाते हैं वे भून, भविष्यन् श्रीर वर्त्तमान के भेद से हैं संध्यो-पासन के भेद से नहीं। तीसरा 'पितृयज्ञ'' अर्थान् जिसमें देव जो विद्वान् ऋषि जो पढने पढ़ानेहारे पितर माता पिता आदि बृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। पितृयज्ञ के दो भर हैं एक आद्ध और दूपरा तर्पण । आद्ध अर्थात् "अत्" सत्य का नाम है "अत्सत्य द्वाति यया कियया सा अद्धा अद्भया यत् कियते तच्छाद्धम्" जिन किया से मत्य का यहण किया जाय उसका श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध है। और 'तृष्यतित तर्पयनित येने पितृन् तत्तर्पण्यः जिस २ कर्म से तृत अर्थान विद्यमान गाता पितादि पितर प्रसन्न हों श्रीर प्रसन्न किये जायँ उसका नाम तर्पण है, परन्तु यह जीवितों के लिये है स्तकों के लिये नहीं॥

त्रों त्रह्मादयो देवास्तृष्यन्ताम् । त्रह्मादिदेवपत्न्यस्तु-प्यन्ताम् । त्रह्मादिदेवसुतास्तृष्यन्ताम् । त्रह्मादिदेवगणा-स्तृप्यन्ताम् । इति देवतर्पणम् ॥

"वियाछंसो हि देवा" यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है—जो विद्वान् हैं उन्हीं को देव पहने हैं जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों के जाननेत्राले हीं उनका नाम् ब्राह्म खीर जो उनमें न्यून हो उनका भी नाम देव अर्थान विद्वान् है उनके सहब उनकी विदुर्प स्वाबाली देवी कीर उनके तुल्य पुत्र खीर जिप्य तथा उनके सहश उनके गए क्षयीन सेवन हो उनकी मेवा करना है उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है।।

#### अथपिंतर्पग्रम्॥

श्रों सरीरगादग् पाप्यरमुकन्ताम् । सरीरयायृपि-

पत्न्यस्तृप्यन्ताम् । सरीच्याद्यृषिस्तिः स्तुप्यन्ताम् । मराच्या-

g 650

जो ब्रह्माके प्रयोत्र भरीचित्रन् विद्वान् होकर पढात्रे और जो उनके सदश वि-यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याश्रों को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र श्रीर शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हो उनका सेवन सत्कार करना ऋषितर्णण है।।

ञ्जथ पितृतर्पग्रम्॥

श्रों सोमसदः पितरस्तृष्यन्ताम् । श्राग्निष्वात्ताः पितरस्तृष्यन्ताम् । बिहेषदः पितरस्तृष्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् । हित्रभुंजः पितरस्तृष्यन्ताम् । श्राज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् । सुकालिनः पितरस्तृष्यन्ताम् । यमादिभ्यो नमः
यमादीस्तर्पयामि । नित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि । पितायमादीस्तर्पयामि । नित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि । पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । प्रिपतामहाय स्वधा
नमः प्रिपतामहं तर्पयामि । मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयानमः प्रिपतामहो तर्पयामि । स्वपत्ने स्वधा नमः
स्वपत्नी तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्वन्धिनस्तप्रियामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्त्रप्र्यामि । इति
पितृतर्प्याम् ॥

'ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थिवद्यायां च मीदिनत ति सीमसद ''जो परमात्मा' श्रीर पदार्थिवद्या में निपुण हों वे सोमसद ''यरग्नेविद्युनो विद्या गृहीता ते श्रीगन श्रीर पदार्थिवद्या में निपुण हों वे सोमसद ''यरग्नेविद्युनो विद्या गृहीता ते श्रीगन श्रीर पदार्थों के जाननेवाले हों के श्रीगन प्रवास ये प्रवास श्रीर श्री विद्युनित विद्युनित विद्युनित विद्युनित विद्युनित विद्युनित विद्युनित विद्युनित विद्युनित वे बिहिषद '' जो उत्तम विद्यावृद्धि के व्यवहार में बिद्युनित वे बिहिषद ''ये सोममैश्र्यमोषधीरस वा पानित पित्रनित वा ते सोमपा '' जो स्थित हो वे विहिषद ''ये सोममैश्र्यमोषधीरस वा पानित पित्रनित वा ते सोमपा '' जो एश्रय के रक्षक श्रीर महोषधि रस का पान करने से रोगरहित और श्रान्य के ऐश्रय के रक्षक श्रीर वे रोगनाशक हो वे सोमपा ''ये हिवहां तुमत्तुमई भुञ्जते भोजयन्ति रक्षक श्रीपधा को देके रोगनाशक हो वे सोमपा ''ये हिवहां तुमत्तुमई भुञ्जते भोजयन्ति

वा ते हिवर्भुजः" जो सादक श्रीर हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भाजन करनेहार हों वे हिवर्भुज ''य स्राज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्तांन्त वा पियन्ति त स्राज्यपाः'' जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक श्रीर घृत दुग्धादि खाने श्रीर पीनेहार हों वे श्राज्यपा 'शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिन." जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन् "ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः" जो दुष्टों को दण्ड श्रीर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्यायकारी हों व यम 'य पाति स पिता'' जो सन्तानों का श्रन्न श्रौर सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता। "पितु: पिता पितामह. पितामहस्य पिता प्रिपतामह." जा पिता का पिता हो वह पितामह श्रीर जो पिवामह का पिता हो वह प्रपितामह ''या मानयति सा माता'' जो अन्न श्रौर सत्कारों । से सन्तानों का मान्य करे वह जाता ''या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रिपतामही" जो पिता की माता हो वह पितामही श्रीर पितामह की माता हो वह प्रिपतामही। अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्न सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थान् जिस २ कर्म से उनका आत्मा त्रप्त और शरीर खस्य रहं उस २ कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध श्रीर तर्पम कहाता है।।

चौथा वैश्वदेव—अर्थान् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ वने उसमें से खट्टा लवणात्र और क्षार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अत्र लेकर चूल्हें से अिं अलग घर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रहेऽग्नौ विधिपूर्वकम्।

श्राभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ मनु०३। ⊏४॥

जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुर्णों के श्रर्थ उसी पाकारिन में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे:——

श्रों श्रग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । श्रग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुह्वै स्वाहा । श्रनुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह यावाष्ट्रिथवीभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ इत प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार आहुति प्रव्वतित श्राग्त में छोड़े पश्चात् थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि कमानुसार यथाकम इन मन्त्रों से भाग रक्खे.-

श्रों सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः । श्रये नमः । श्रये नमः । भद्रकाल्ये नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । सर्वात्मभूतये नमः ॥

इस भागों को जो कोई आतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे। इमके अनन्तर लवणात्र अर्थात् दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे। इसमें प्रमाणः —

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्। वायसानां कृमीणां च शनकैर्निवेपद्भवि॥ मनु०३। ६२॥

इस प्रकार "श्वभ्यो नमः, पिततेभ्यो नम , श्वपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः" धरकर पश्चात् किसी दु खी, बुसुक्षित प्राणी अथवा कृत्ते की वे आदि को दे देवे। यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात कृत्ते, पापी, चाडाल, पापरोगी, की वे और कृमि अर्थात् चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना ॥

श्रव पांचवीं श्रातिथिसेवा—श्रातिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई विथि निश्चित न हो श्रार्थात् श्रकस्मात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला पूर्णविद्वान्, परमयोगी, संन्यासी गृश्स्थ के यहां श्रावे तो उसको प्रथम पाद्य श्रार्थ श्रीर श्राचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चान् श्रासन पर सत्कारपूर्वके विठाल कर खान पान श्रादि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूपा करके उनको प्रसन्न कर पश्चात् सत्सङ्ग कर उनसे ज्ञान विद्यान श्रादि जिनसे धर्म,

श्र्यं, काम और मोक्ष की प्राप्ति होने एसे २ उपदेशों का श्रवण करे श्रीर श्रपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे। समय पाक गृहस्थ श्रीर राजादि। भी अतिथियत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तुः—

#### पाषगिडनो विकर्मस्थान् वैडालवृत्तिकान् शठान् ।

#### हैतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेगापि नार्चयेत्॥

मनु॰ ४। ३०॥ (पाषण्डी) वेदनिन्द्क, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे (विकर्मस्थ) जो वेद-विरुद्ध कर्म का कत्ती मिध्याभाषणादि युक्त जैमे विडाला छिप श्रौर स्थिर रहकर ताकता २ सपट से मूर्वे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनो का नाम वैद्यालवृत्तिक ( शठ ) अर्थान् हठी, दुगायही, अभिमानी, आप जाने नहीं औरों का कहा मानें नहीं ( हैतुक ) कुतर्की व्यर्थ वकनेवाल जैसे कि आजक्ल के वेटान्ती वकते हैं इम ब्रह्म श्रौर जगत् मिथ्या है वेदादि शास्त्र श्रौर ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोडे हांकनेवाल ( वकर्ग्यात्त ) जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर भट मन्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैमे आजकल के वैरागी श्रीर खाकी श्रादि हठी दुराग्रही वदावरोधी हैं ऐमो का सत्कार वाणी-मात्र से भी न करना चाहिये क्योंकि इनका सत्कार करने से ये बृद्धि को पाकर समार को अधमेयुक्त करते हैं आप तो अवनित के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यास्पी महामागर में डुवा देते हैं। इन पांच महायजों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने मे विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा मंमार को सुख प्राप्त होना श्रर्थात् शुद्ध वायु के ज्वास स्पर्श खान पान से श्रारोग्य बुद्धि बल पराक्रम वढ के धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पटार्थों को शुद्ध कर देता है। पितृयज्ञ से जब माता पिता श्रौर ज्ञानी महात्माश्रों की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढेगा उससे सत्यासत्य का निर्णय कर मत्य का प्रहण श्रौर श्रासत्य का त्याग करके सुखी वहेगा।

दूसरा कृतज्ञता अर्थात जिमी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्नान और शिष्यों की की है उमका वटला देना उचित ही है । विलविश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आये वहीं है। जवतक उत्तम आतिथि जगत् में नहीं होते तवतक उन्नति भी महाँ होती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की बृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्यों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है विना अतिथियों के सन्देहनिष्टित नहीं होती सन्देहनिष्टित के विना उड़ निश्चय भी नहीं होता निश्चय विना सुख कहां!

#### ब्राह्मे मुहूर्ते बुघ्येत धर्मार्थीं चानुचिन्तयेत्।

#### कायक्लेशाँश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च॥मनु० ४। ६२॥

रात्रि के चांथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म प्रीर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्यों कि:—

#### नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव।

#### श्नेरावर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्मूलानि क्रन्ति ॥ मनु० ४ । १७२ ॥

किया हुआ श्रवर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय श्रवम करता है उमी समय फल भी नहीं होता इमलिये श्रज्ञानी लोग श्रधमें से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह श्रवमीचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूर्लों को काटता चला जाता है। इस क्रम से---

#### अधर्मेंगीधते तावत्ततो भद्रागि पश्यति ।

## ततः सपताञ्जयति समृलस्तु विनश्यति ॥मनु० ४।१७४॥

अधमीत्मा मनुष्य धर्म की मर्याद। छोड़ (जैमा नालाव के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे ) मिध्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात् रक्षा करने-वाले वेदों का खण्डन छौर विश्वामधातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है पश्चात् धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पश्चात शिच्च नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता है वैसे अधर्मी नष्ट होजाता है।

### सत्यधमर्थिवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः॥ मनु० १।१७५॥

विद्वान् वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के प्रह्णा और अ-सत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्थ अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे॥

ऋतिवक् पुरोहिताचार्य्यमां तुलातिथिसंश्रितैः। वालवृद्धातुरेवें येज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः॥१॥ मातापितृभ्यां यामीमिश्रात्रा पुत्रेण भाषया। दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्॥२॥ मनु० १।१७६।१८०॥

(ऋत्विक्) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की शिक्ताकारक (आचार्य) विद्या पढ़ानेहारा (मातुल) मामा (अविधि ) जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो (सिश्रत) अपने आश्रित (वाल) वालक (वृद्ध) बुड्ढा (आतुर) पीड़ित (वेद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वगोत्र वा ग्ववर्णस्थ (संवन्धी) श्वगुर आदि (वान्धव) मित्र॥ १॥ (माता) माता (पिता) पिता (यामी) विहिन (आता) भाई (भार्या) स्वी (दुहिता) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात् विरुद्ध लड़ाई वखेड़ा कभी न करे॥ २॥

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिप्रहरूचिद्विजः ।

श्रम्भस्य रमप्लवेनेव सह तेनैव मजाति ॥ मनु०४ । १६०॥

एक (श्रतपा:) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि तपरिहत दूसरा (श्रनघीयान:) विना पढ़ा हुआ वीसरा (श्रितग्रहरुचि:) श्रत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेनेवाला ये वीनों पत्थर की नौका से ममुद्र में तरने के समान श्रप्ने दुष्ट कर्मों के साथ ही दु.स्रसागर में इसते हैं। वे तो दूवते ही हैं परन्तु दाताश्रों को साथ हुवा लेते है:—

त्रिष्वप्यतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम्। दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० ४ । १६३ ॥

जो धर्म मे प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दानदाता का नाश इसी जन्म भौर लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है॥ जो वे ऐसे हों तो क्या हो:- यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्। तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ॥ मनु० ४। १६४॥

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरनेवाला डूब जाता है बैसे अज्ञानी दाता और महीवा दोनों अधोगित अर्थात् दु.ख को प्राप्त होते हैं॥

#### पाखंडियों के लक्षगा ॥

धर्मध्वजी सदालुब्धश्काद्मिको लोकदम्भकः। वैडालवितको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसन्धकः॥ १॥ श्रधोद्दष्टिर्नेष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। शठो मिथ्याविनीतश्च वकवतचरो द्विजः॥ २॥ मनु० ४। १६५। १६६॥

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगो को ठगे (सदालुव्ध:) सर्वदा लोभ से युक्त (छाद्मिक:) कपटी (लोकदम्भक:) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बढ़ाई के गपोड़े मारा करे (हिस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से वैरबुद्धि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रक्खे उसके। वैडालब्रिविक अर्थात् विडाले के समान धूर्त और नीच समको ॥ १॥ (अधोदृष्टिः) की ति के लिये नीचे दृष्टि रक्खे (नैष्कृतिकः) ईर्ध्यक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहें (स्वार्थसाधन ) चाहें कपट अधर्म विधासधान क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठः) चाहें अपनी बात मूंठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिध्याविनीतः) झूंठ मूंठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे उसको (वक्वत ) बगुले के समान नीच समको ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होतं हैं उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें।।

धर्म श्नैः सञ्चिनुयाद् वल्मीकिमव पुत्तिकाः। परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १ ॥ नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः। न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥ २ ॥ एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते।
एकोनुभुङ्के सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३॥
मनु० ४। २३८-२४०॥
एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्के महाजनः।
भोकारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते॥ ४॥
महाभारतं। उद्योगप० प्रजागरप०॥ अ० ३२॥
मृतं श्रीरमुत्सृज्य काष्टलोष्टसमं चितौ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ ५॥
मनु० ५। २४१॥

सी और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक वस्मीक अर्थात् वांमी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीडा न देकर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे २ घम का सचय करे ॥ १ ॥ क्यों कि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न की न ज्ञाति बहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल जो सुख और अधर्म का जो दु खरूप फल उसको भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समभ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उसको भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है ॥ १ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं कोई उसके साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है ॥ ६ ॥

तस्माद्धर्मं सह।यार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनेः । धम्मेंगा हि सहायेन तमस्तरित दुस्तरम् ॥ १ ॥ धमेप्रधानं पुरुषं तपसा हतिकिल्विषम् । परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खश्रीरियम् ॥ २ ॥ मनु० ४ । २४२ । २४३ ॥ उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का सञ्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २. दुस्तर दु:खसागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान सम-भता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्तरप और आकाश जिसका शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीध प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये:—

वृह्कारी मृदुर्वान्तः क्रूराचारैरसंवसन् । श्रिहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ १ ॥ वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयक्रस्नरः ॥ २ ॥ श्राचाराह्वभते ह्यायुगचारादीित्सताः प्रजाः । श्राचाराद्वनमच्च्यमाचारो हन्त्यलच्चणम् ॥ ३ ॥

मनु० ४ । २४६ । २५६ । १५६ ॥

सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितिन्द्रिय हिंसक, कर दृष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस बाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित एरन्तु यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस बाणी ही से मब व्यवहार सिंद्ध होते हैं उस होते हैं वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से मब व्यवहार सिंद्ध होते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिध्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पाणों का वाणी को जो चोरता अर्थात मिध्याभाषणादिरूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार करनेवाछा है ॥ २ ॥ इसलिये मिध्याभाषणादिरूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य जितिन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अच्य यन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्तकर दुष्ट लच्चणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे।। क्योंकि:—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च॥
मनु० ४। १५७॥

जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दु:ख-भागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर श्राल्पायु का भी भोगनेहारा होता है। इसिलये ऐसा प्रयत्न करे:—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तव्यक्षेन वर्जयत् । यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्तेवेत यक्षतः ॥ १॥ सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विद्यात्तमासेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥ २॥

मनु० ४। १५६। १६०॥

जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न संत्याग और जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे।। १॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है वह २ सव दु.स्व ऋौर जो २ स्वाधीनता है वह २ सव सुख यही सक्षेप से सुख श्रीर दु.ख का लक्षण जानना चाहिये।। २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के श्राधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के श्राघीन न्यवहार श्रर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण श्रनु-कूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री खोर वाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना कि जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष श्रीर पुरुष के साथ खी विक चुकी व्यर्थात् जो खी ब्रौर पुरुष के साथ हाव, भाव, नख-शिग्राप्रपर्यन्त जो कुछ हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन होजाता है स्तीवा पुरुष प्रसन्नता फे विना कोई भी व्यवहार न करें इनमें वहे श्राप्तियकारक व्यभिचार, वेश्या परपुरुपगमनादि काम हैं इनको छोड़के अपने पति के साथ स्त्री खीर स्त्री के साथ । पति मटा प्रमन्न रहें। जो बाह्मणवर्णस्य हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशि-ं जिता स्त्री लटकियों को पढ़ावे नानाविध उपदेश और वकृत्व करके उनको विद्वान् कों स्वा का पूजनीय देव पति सौर पुरुष की पूजनीय अर्थात् सत्कार करने योग्य देवी र्षा है जवन ह गुरुकुल में रहें तबतक माता पिता के समान अध्यापको को समभें भीर अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यों को समकें । पढ़ानेहारे अध्यापक भीर अध्यापिका कैसे होने चाहियें:--

श्रात्मज्ञानं समारम्भिस्तितिचा धर्मिनित्यता । यमर्था नापकर्षन्ति स वे पिग्डत उच्यते ॥ १ ॥ निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । श्रमास्तिकः श्रद्धधान एतत्पिग्डत्तवच्चणम् ॥ २ ॥ चिप्रं विज्ञानाति चिरंश्रृणोति, विज्ञायचार्थं भजते न कामात्। नासम्पृष्टो ह्युपयुङ्के परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पिग्डतस्य ॥ ३ ॥ नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् । श्रापत्सु च न मुह्यन्ति नराः पिग्डत्बुद्धयः ॥ ४ ॥ प्रवृत्तवाक् चित्रकथ अहवान् प्रतिभानवान्। श्राशु प्रनथस्य वक्ता च यः स पिग्डत उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा । श्रसंभिन्नार्यमर्यादः परिडताच्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के इलोक हैं—(अर्थ) जिसको आत्मज्ञान सम्यक आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कभी न रहे सुन्न, दु ख, हानि, लाभ, मानापमान; निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहें, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात् विषयसम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सके वही पण्डित कहाता है॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कार्मों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित का कर्त्तन्याकर्त्तन्य कर्म है॥ २॥ जो कठिन आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित का कर्त्तन्याकर्त्तन्य कर्म है॥ २॥ जो कठिन विषय को भी जीव्र जान सके, बहुत कालपर्यन्त शाकों को पढ़े, सुने और विचार, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने खार्थ के लिय कोई काम न करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मित न दे वही प्रथम करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मित न दे वही प्रथम करे, विना पूछे वा विना चाहिये॥ ३॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये॥ ३॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल मे मोह को न प्राप्त अर्थात् न्याकृत

न हो वही बुद्धिमान् पण्डित है ॥ ४॥ जिसकी बाणी सव विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में आविनिपुण, विचित्र, शाखों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य वर्क श्रीर स्मृतिमान् प्रन्थों के यथार्थ अर्थ का शीव्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता है ॥ ५॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूत और जिसका अवणं बुद्धि के प्रमुमार हो जो कभी आर्य अर्थान् अष्ठ धान्मिक पुरुषों की मर्थादा का छेदन न करे वही पण्डित सज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढानेवाले होते हैं वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की बुद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है। पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण: —

श्रश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः । श्रर्थाश्चाऽकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ अनाहृतः प्रविश्वति ह्यपृष्टो वहु भाषते ।

श्रविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये स्रोक भी गहाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के हैं:-(अधे) जिमने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव धमण्डी दिरद्र होकर बढ़े २ मनो- इया परनेतारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी की युद्धिमान लोग मृद् कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुलाये सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उन्च श्रासन पर बैठना चाहे, विना पूछे सभा में बहुतसा वके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुग्य में विश्वास करे वही मृद् और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहागों है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुप श्रध्यापक, उपरेशक, गुरु और माननीय होते हैं यहां श्राविणा, अधर्म, श्रमभ्यता, कलह. विरोध और फूट बढ़ के दु.च ही बढ़ जाना है। अब विणाधियों के लक्षण.—

आनम्यं मदमोही च चापनं गोष्टिरेव च ।

म्नद्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ।

एते व सम दोषाः म्युः सदा विद्यार्थिनां मनाः॥ १॥

सुमार्थिनः कुनो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ।

सुमार्थी वा त्यजेदियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २॥

ये भी विदुरप्रजागर अध्याय ३९ के फ्लोक हैं—( अर्थ ) ( आलम्य ) अर्थान श्रारा और बुद्धि में जहता, नशा, मोह किसी वस्तु में फँसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, आभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करनेवाले को विद्या कहां ? और विद्या पढनेवाले को सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विपयसुख को छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है:—

# सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम्। ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय श्रीर जिनका वीर्य श्रध मखिलत कर्मा न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्च्य सचा श्रौर वे ही विद्वान् होते हैं॥ इसलिय सभ लक्षण्युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिंगे। अध्यापक लोग एसा यस किया कर जिससे विद्यार्थी लोग मत्यवादी, मत्यमानी, मत्यकारी, मभ्यता, जितेन्द्रियता. सुशीलतादि शुभगुण्युक्त शरीर श्रीर श्रात्मा का पूर्ण यल बढ़ा के समप्र बेटाटिशाखी में विद्वान् हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुडाने में प्रारिविद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें। फ्रीर विद्यार्थी लांग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ्नेहारी में प्रम विचारशील परिश्रमी हो-कर ऐसा पुरुषार्थ करे जिससे पूर्ण विद्या. पूर्ण आयु, परिपृण धर्म फीर पुरुषार्थ करना आजाय इत्यादि बाह्मण् वर्गों के काम हैं। अतियों का पर्मा राजधर्म म कहेंगे। वैद्यों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके देशों जी भाषा नाना प्रकार के व्यापार की गीति उनके भाव जानना, येचनाः गरीवनाः दीपदीपानवर में जाना आना, लाभार्थ काम का आरम्भ करना पशुपालन पाँग रोती की उसनि चतुराई से करनी करानी, धन का बढाना, विचा खीर धर्म की उन्नर्ति में च्या परना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यना न सब त्यापार करना, सब बस्तु वां ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पांच। यह सब सेदायों में उत्तर पार्च कर निपुण अतिप्रेम से द्विजो की सेदा और उन्हीं ने पावकी उपनितास करें नौकदिन लोग इसके खान, पान. वाय. स्थान, विचाहारी में को का न्या ही सर रहें। प्रथवा मामिक कर देवे चारो वर्को को परस्का लिल. "कर हर सामाना, राह, युन्य, हासि, लाभ में गेयमस्य नायर स्टाउ में राउटा से उन्हें हैं। का हयर अभी रहता। भी व एक प्रतिकार के के के कार्य के कि

#### पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषगानिषद्॥ मनु०६। १३॥

मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पितिवियोग, आकेली जहां तहां व्यर्थ पाखण्डी आदि के दर्शन के मिप से फिरती रहना और पराये घर में जाके अयन करना वा वास ये छः खी को दूषित करनेवाले दुर्गुण हैं। और ये पुरुषों के भी हैं। पित और खी का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ है जीनतर में जाना और दूमरा मृत्यु से वियोग होना इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो खी को भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह है कि वहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) खी और पुरुष के वहुत विवाह होने योग्य हैं वा नहीं ? (उत्तर) युगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहियें (उत्तर) हां जैसे -

#### सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

#### पौनर्भवेन भर्त्रो सा पुन. संस्कारमहीति ॥ मनु० ६। १७६॥

जिस स्वी वा पुरुष का पाणिप्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थान अन्तरयोगि स्वी और अक्षतवीर्थ पुरुष हो उनका अन्य स्वी वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैदय वर्णो में क्षतयोगि स्त्री चतवीर्थ पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या होष है ? (उत्तर) (पहिला) स्वी पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्वी और स्वी को पुरुष छोडकर दूसरे के साथ मम्बन्ध करले (दूसरा) जब स्वी वा पुरुष पित को पुरुष छोडकर दूसरे के साथ मम्बन्ध करले (दूसरा) जब स्वी वा पुरुष पित के पदार्थों को उड़ा लेजाना और उनके कुटुम्बवालों का उनसे मगड़ा फरना (तांसरा) बहुतमे भद्रकुल का नाम वा चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ जिल्ला भिन्न होजाना (चांथा) पातिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ दिनों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये (प्रश्न) जब

पंत्रच्छेदन होजाय तब भी उमका कुल नष्ट होजायगा श्रीर स्त्री पुरुष व्यभिचागदि में भयत्त होते गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेगे उमलिये पुनर्विवाह होता श्रच्छा है । उत्तर ) नहीं २ क्यों कि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई भी

उपहुंच न होगा श्रीम जो मुन की प्रम्पमा रम्बने के लिये किसी श्रपने स्वजाति

का लड़का गोद ले लेगे उससे कुल चलेगा श्रीर व्यभिचार भी न होगा श्रीर जो ब्रह्म-चर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें (प्रश्न) पुनर्विवाह श्रीर नियोग में क्या भेद हैं ? (उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर मे रहती है (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवा स्त्री के लहके वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका खत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृतपित के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है (पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यह किया करते और नियुक्त खी पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं (प्रश्न ) विवाह और नियोग के नियम एकसं हैं वा पृथक् २ ? (उत्तर ) कुछ थोड़ासा भेद है जितने पूर्व कह आये और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पात्त नहीं कर सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी स्त्री वा पुरुष भर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्वी पुरुष सदा सङ्ग में रहते है वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हो जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्नी पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तों भी दूमरे गर्भ रहने सं सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्व्यन्त उन लडकों का पालन करकं नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा स्वी दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकर्ता श्रीर एक मृतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश र सन्तानोत्पत्ति की आझा वेद में हैं॥

इमां त्वमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभगी कृणा।

## दश्सियां पुत्रानाधिहि पतिमेकाटशं क्रिधि॥

ऋ॰ ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं॰ ४५ ॥ हे (मीड्व, इन्द्र) वीर्थ सीचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित म्त्री वा विनवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर श्रौर ग्यारहवी स्त्री को मान । हे स्त्री । तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवे पति को समभा इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण क्षित्रय और वैदयवर्णस्थ स्त्री आर पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्यों कि अधिक करने से सन्तान निर्वल, निर्वुद्धि, अल्पायु होते हैं श्रीर स्त्री तथा पुरुष भी निर्वल, अल्पायु श्रीर रोगी होकर वृद्धावस्था में वहुतसे टु.ख पाते हैं (प्रश्न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है (उत्तर) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा, जैसे-दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लक्जा न मानना चाहिये (प्रश्न) है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि वेज्या के समागम में किसी निश्चित पुरुप वा काई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की टेन दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से वचते हैं। ( प्रश्न ) हमको नियोग की वात में पाप माल्म पडता र्ह ( उत्तर, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह से पाप क्यों नहीं मानते <sup>१</sup>पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री पुरुष ना स्वाभाविक व्यवहार क्कही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियों

भन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्योंकि जबतक वे युवाबस्था में है मन मे सन्ता-तो पिए और विषय की चाहना हानवालों को ।कर्ता राज्यव्यवहार वा जातिव्यव-गार मे क्षापट होने से गुप्त २ युक्से बुरी चाल से होते.रहते हैं इस व्यभिचार

के र क्या गर्भपाननम्स्प अग्रहत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महा-

श्रीर कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिय इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भवहै और गर्भहत्या मर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम की और वेज्यादि नीच कियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिय ( प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुपों की अनुमति छौर कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट करें कि हम दोनो नियोग सन्तानोत्पत्ति के छिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम सयोग न करेंग जो अन्यथा करे तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों। महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चान एक-वर्ष पर्य्यन्त पृथक् रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णों क साथ भी ? ( उत्तरं ) अपने वर्ण मे वा अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ श्रशीत् वैदया स्त्री वैदय चित्रय श्रीर बाह्यण के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय श्रीर बाह्यण क साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्ध्य यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही शयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदोक्त रीति से विवाह वा. नियोग से, सन्तानीत्पत्ति करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्य-, कता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हम लिख आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार श्रौर कुमारी का ही विवाह होने मेन्याय श्रौर विधवा स्त्री के साथ कुगार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय श्रियोत् श्रध्मे हैं। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाहित अर्थात् स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने वी इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या श्रीर विभवा स्त्री का ब्रह्म कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग

करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वसे ही का स॰ म्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग मे प्रमाण है वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो श्रौर सुनोः-

कुहिस्बद्दोषा कुह वस्तौरश्चिना कुहाभिषित्वं करतः होषतुः। को वी श्युत्रा विध्वेव देवरं मर्य न योषी कृणुते सधस्थ श्रा ॥ ऋ०॥ मं० १०। सू० ४०। मं०२॥

उदीर्घ नार्यभिजीवलोकं गुतासुमेतसुर्प शेष एहिं। हु-स्तुयाभस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम्भि सं वभूथ ॥ ऋ० ॥ मं० १०। सू० १८। मं० ८॥

हे (अश्विना) स्त्री पुरुषो ! जैसे (देवरं विधवेव) देवर को विधवा अरौर ( योषा मर्यन्न ) विवाहिता स्त्री अपने पति को (सयस्थे ) समान स्थान शय्या में एकत्र होकर सन्तानों को ( आ, कुणुते ) सव प्रकार से उत्पंत्र करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष ( कुइस्विद्दोषा ) केहा रात्रि श्रौर ( कुइ वस्त. ) कहा दिन मे वसे थे १ (कुहाभिपित्वम् ) कहां पदार्थों की प्राप्ति (करतः ) की ? स्रौर (कुहोषतुः) किस समय कहां वास करते थे ? ( को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहनेवाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश

में स्त्री पुरुष सङ्ग ही मे रहे। और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को प्रहरा

करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विघवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर भव्द का अर्थ जैसा तुम सममे हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में:-

देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते ॥निरु०॥ ऋ०३। खं०१५॥

देवर उसको कहते हैं किं जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा बढ़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है।

हे ( नारि ) विधवे तू ( एतं गतासुम् ) इस मरे हुए पवि की आशा छोड़ के ( शेप ) वाकी पुरुषों में ( अभि, जीवलोकम् ) जीते हुए दूसरे पति को ( उपेहि ) प्राप्त हो और ( उदीर्ष्व ) इस वात का विचार और निश्चय रख कि जो ( हस्त-प्राभस्य दिधियो: ) तुक्त विधवा के पुनः पाणिमहण करनेवाले नियुक्त पित के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इदम् ) यह ( जिनत्वम् ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्यु: ) पित का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तव ) तेरा होगा । ऐसं निश्चय युक्त ( आभि, सम्, वभूथ ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।।

अदे वृद्य्यपंतिह्नी हैिध शिवा पशुभ्यः सुयमाः सुवर्चीः । प्रजार्वती वीर्सूर्देश्कांमा स्योनेमम्गिंन गाईपत्यं सपर्य ॥ अथर्व०॥ कां०१४। अनु०२। मं०१८॥

हे (श्रपितिघ्नयदेवृध्नि ) पित और देवर को दुःख न देनेवाली स्त्री तू (इह । इस गृहाश्रम में (पशुभ्यः ) पशुश्रों के लिये (शिवा ) कस्याण करनेहारी (स्यम्माः ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (मुवर्चाः) रूप और सर्व शास्त्र विद्यायुक्त (प्रजावित ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः ) श्रूरवीर पुत्रों को जनने (देवृकामा ) देवर की कामना करनेवाली (स्योना ) और सुख देने हारी पित वा देवर को (एधि) प्राप्त होके (इमम् ) इस (गाईपत्यम् ) गृहस्थ सम्बन्धी (अगिनम् ) श्रीनहोत्रको (सपर्य) सेवन विद्या कर ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ मनु० ६ । ६६॥

जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा होजाय तो पित का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है (प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं स्रोर विवाहित नियुक्त पितयों का नाम क्या होता है (उत्तर ) —

सोर्मः प्रथमो विविदे गन्ध्वो विविद् उत्तरः । तृतीयो अगिनष्टे पतिस्तुरीयंस्ते मनुष्युजाः ॥ ऋ०॥ मं० १०। सू० ८५। मं० ४०॥

हे स्त्र ! जो (ते ) तेरा (प्रथम: ) पहिला विवाहित (पति. ) पति तुम को (विविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम (सोम. ) सुकुमारतादि गुग्युक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे ) प्राप्त होता वह (गन्धर्वः ) एक स्त्री मे संभोग करने से गन्धन जो ( तृतीय उत्तर ) हो के पश्चात् वीसरा पित होता है वह ( अग्नि ) अत्युद्धातायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो ( ते ) तेरे (तुरीय ) चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पित होते हैं वे ( मनुष्यज्ञा ) मनुष्य नाम से कहाते हैं जैसा ( इमां त्विमन्द्र ) इस मंत्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है ( प्रश्न ) एकाद्श शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पित को क्यों न गिनें ? ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो "विधवेव देवरम्" "देवर: करमाद द्वितीयो वर उच्यते" "अदेवृद्धन" और "गन्धनी विविद उत्तर " इत्यादि वेद्यमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पित प्राप्त नहीं होसकना ।

देवराद्वा सिप्राडाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिचये॥१॥ व्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाम्रजस्त्रियम्। पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि॥ २॥

श्रीरसः चेत्रजश्रेव ॥ ३ ॥ मनु० ६ ॥ ४६ । ५८ । १५६ ॥ उत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अर्थात् पति की छः पीढियों में पिन का छोटा वा वडा माई ऋथना स्वजातीय तथा ऋपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष मे विधवा स्त्रां का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष श्रीर विधवा म्त्री सन्ताने।न्यत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है स्त्रीर जब सन्तान का मर्बिया क्षय हो तब नियोग होवे । जो श्रापत्काल श्रर्थात् सन्तानों के होने की इन्छा न होने में बड़े भाई की म्त्री से छोटे का खौर छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर मन्तानात्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त श्रापस में समागम करें तो पतिन होजाय अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इसके पञ्चात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो नो नीये गर्भ तक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं पश्चात् विषयाञ्ची गिनी जानी है इतसे वे पतित गिने जाने हैं। श्रीर जो विवाहिन स्त्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दिन होते हैं अर्थान विवाह वा नियान मन्तानों ही के अर्थ किये जाते है पशुवन् कामकी हा के लिये नहीं (प्रश्न ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? (उत्तर ) रिते भी होता है -

## अन्यमिन्छस्य सुभगे पतिं मत्॥ भाग्धं १०। सू०१०। मं०१०॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में श्रसमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी छी तू (मत्) मुक्त से (अन्यम्) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर क्योंकि अब मुक्त से सन्तानीत्पित न हो सकेगी। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से प्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी श्राप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुक्त से छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये। जैसा कि पाण्डु राजा की छी कुन्ती श्रीर माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद श्रीर विचित्रवीर्थ के मरजाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका अम्बा में घृतराष्ट्र श्रीर श्रम्वालिका में प,ण्डु श्रीर दासी में विदुर की उत्पत्ति की उत्यादि इतिहास भी इस वात में प्रमाण हैं॥

## प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीच्योऽष्टो नरः समाः।

विद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥

बन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा।

## एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्विप्रयत्रादिनी।२।मनु०६।७६।८१॥

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के ऋथ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छ और घनाटि कामनाक लिये गया हो तो तीन वर्ष तक वाट देख के पश्चात् नियोग करके मन्तानोत्पत्ति करले. जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है। कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह में आठ वर्षतक स्त्री को गर्भ न रहे ), मन्तान हो-कर मग्जावे तो दर्जावें, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों नो ग्याग्टवें वर्ष-तक और जो अप्रिय बोलनेवाली हो नो सदा उस स्वी को होट के दूमरी स्वी से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर हेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष प्यतानते दुःगदायक हा तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड के दूसरे पुरुष न नियोग कर सन्मानीत्यनि कर के उसी विचाहित पति के दायभागी मनतान कर तथे। इत्यादि प्रमाग न्यार युक्तियों में स्वयंवर विवाह खौर नियोग ने प्रपने र कुन्ती चानि एक कैसा पंची- रस" अर्थान् विचाहिन पिन से उत्पन्न हुन्रा पुत्र पिता के पटार्थों का स्वामी होता है वैसे ही "क्षेत्रज" अर्थान् नियाग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृनिपता के दायभागी होते हैं। श्रव इस पर की और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज को श्रमूल्य सममें जो कोई इम श्रमूल्य पदार्थ को परस्ती, वेज्या वा दुष्ट पुरुषों के सद्ग में खोते है वे महामूर्य होते हैं क्योंकि किसान वा माली मूर्य होकर भी श्रपने खेत वा बाटिका के विना श्रम्यत्र बीज नहीं बोते जोकि साधारण बीज श्रार मूर्ख का ऐसा वर्त्तमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य जर्गरहूप युक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता है वह महामूर्ख कहाता है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और "आत्मा वे जायते पुत्र." यह बाह्मण प्रन्थों का वचन है।।

#### अङ्गादङ्गात्समभवासि हृदयादधिजायसे।

#### <u> श्रात्मा वै पुत्रनामासि स जीव शारदः शतम् ॥ निरु० ३ । ४ ॥</u>

हे पुत्र नित् श्रद्ध २ से उत्पन्न हुए वीर्य से श्रीर हृदय से उत्पन्न होता है इस-लिये तू मेरा आत्मा है मुम से पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक जी। जिससे ऐसे २ महात्मा श्रौर महाशयो के शर्गर उत्पन्न होते हैं उसको वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र मे बोना वा दुष्ट वीज श्रच्छे चेत्र में बुवाना महापाप का काम है ( प्रश्न ) विवाह क्यों करना ? क्योंकि इससे र्छा पुरुष को बन्धन में पड़के बहुत संकोच करना श्रौर दुख मोगना पड़ता है इसलिये जिमके साथ जिसकी प्रीति हो तवतक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जे। मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे नो सब गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होजाय कोई किसी की सेवा भी न करे और महा व्यभिचार वढकर सब रोगी निर्वल श्रौर श्रह्मायु होकर जांत्र २ सर जायें, कोई किसी से भय वा लजा न कर, बृद्धावस्था में कोई किमी की नेवा भी नहीं करे और महा-व्यभिचार वढकर सव रोगी निर्वल और अल्पाय द्वेकर कुलों के कुल नष्ट हो-जाय । कोई किमी के पटार्थों का म्वामी व दायभागी भी न हो सके अरे न किमी का किमी पटार्थ पर दीर्घकाल प्रयन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य कें (प्रश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक र्छा और एव स्वी को एक पुरुष रहेगा तव स्वी गर्भवनी स्थिर रोगिणी श्रयवा पुरुष दीघरोगी हो और दोनी की युवाबस्था हो, रहा न जाय नो फिर क्या करें ? (उत्तर) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय मे दे चुके है। श्रीर गर्भवती स्त्री मे एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष मे वा दीर्घरोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे, परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करे। जहातक हो वहातक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण श्रीर रिच्चित की बृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें, सब प्रकार के अर्थात् पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाक्षम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। अपने माता, पिता, शाद्ध, श्रद्धार की अत्यन्त द्धश्र्णा करें, मित्र श्रीर श्रद्धोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वैद्य और सत्युक्षों से प्रीति रख के श्रीर जो दुष्ट श्रधर्मी हैं उनसे उपेक्षा श्रर्थात् द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्न किया करे। जहांतक वने वहां तक प्रेम से श्रपने सन्तानों के विद्वान् श्रीर सुशिचा करने कराने मे धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान् सुशिचायुक्त कर दें श्रीर धर्मयुक्त व्यवहार कर के मोच्न का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें श्रीर ऐसे ऐसे श्रीकों को न माने जैसे:—

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः। निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी॥ अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपेत्रिकम्। देवराच सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत्॥ नष्ठे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥

ये कपोलकित्पत पारागरी के स्रोक हैं। जो हुए कमीचारी दिज को अप्र फीर श्रेष्ठ कर्मकारी शूढ़ को नीच मानें तो इससे परे पजपात फुन्याय, फार्चम दूमरा फुन्धिक क्या होगा ?। क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार छादि को गवहीं पालनीय नहीं होती फोर यह म्हान्त भी विषम है क्योंकि दिज और शृह मनुष्य जाति, गाय फोर गधहीं भिन जाति हैं रथ- चित पशु जाति से हृष्टान्त का एक देश दार्ष्टान्त में भिन्न भी जावे नो भी उसका छात्रय अयुक्त होने से यह स्थोक विद्वानों है माननीय हभी नहीं हो समते !! ।।

जव अश्वालम्भ अर्थात् चोडे को मार के अथवा गवालम्भ गाय को मार के होम करना ही वेदविद्यित नहीं है तो उसका किलयुग में निषेध करना वेदिवरुद्ध क्यों नहीं ? जो किलयुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है और सन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है उसका निषेध करना निर्मृल है जथ मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो इस क्षोक का कर्त्ता क्यों भूमता है ? ॥ २॥

यदि (नष्टे ) अर्थात् पित किमी देश देशान्तर को चला गया हो घर में स्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पित आजाय तो वह किस की स्त्री हो ? कोई कहे कि विवाहित पित की, हमने माना परन्तु ऐसी ज्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के पाच ही आपरकाल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई हो-गई हो इत्यादि आपरकाल पांच से भी अधिक है इसिलये ऐमे ऐसे फ्रोको को कभी न मानना चाहिये॥ ३॥ (प्रश्न) क्योंजी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते १ (उत्तर) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदिविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे "ब्रह्मोवाच, विश्य उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच देज्युवाच" इत्यादि श्रेष्टों का नाम लिख के प्रन्थरचना इसिलये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम मे इन प्रन्थों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो। इसिलये अनर्थ गाथायुक्त प्रन्थ वनाते है कुछ २ प्रक्षिप्त फ्रोको को छोड़ के मतुस्मृति ही वेदानुकूल है अन्य स्मृति नहीं। ऐमे ही अन्य जालप्रन्थों की ज्यवस्था सममलो (प्रश्न) गृहाश्रम सब से छोटा वा वड़ा है ? (उत्तर) अपने अपने कर्त्तज्यकर्मों में सब यहे हैं परन्तु:—

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्। तथैवाश्रिमिणाः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्॥१॥ मनु०६।६०॥ यथा वायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमाः॥ २॥

यस्मात्त्रयोष्याश्रामिगा दानेनान्नेन चान्वहम्।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माउज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३॥
स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्त्रयमिच्छता।
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्वलन्द्रियैः॥ ४॥
मनु० ३। ७७–७६॥

जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक भ्रमते ही रहते हैं जबतक समुद्र की प्राप्त नहीं होते वैसे गृहस्य ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम . क किसी त्राश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ प्रौर संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है श्रर्थात सव ज्यवहारों में धुरन्धर कहाता है इसलिये मोक्ष और ससार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का वारण करे। जो गृहाश्रम दुर्वलेन्द्रिय अर्थात् भीरु श्रीर निर्वल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे। इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में हैं उसका आधा गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानीत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है श्रीर जो प्रशंसा करता है वही प्रश-सनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम मे सुख होता है जब स्त्री छोर पुरुप होना परस्पर प्रसन्न, विद्वान्, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हो इमलिये गृहा-श्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप से समावर्त्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिचा लिख ही। इसक आग वानप्रस्थ श्रीर संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्द्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृतं सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते समावर्त्तनिववाद्दग्रहाश्रमविषये चतुर्थः समुह्णासः सम्पूर्णः ॥ १ ॥



# त्रिया प्रज्वसम्महामार्ग्सः॥ श्रीतिया । श्र

#### ग्रथ वानप्रस्थसंन्यासविधि वक्ष्यामः॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य यही भवेत् यही भूत्वा वनी भवेद्दनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वान-प्रस्थ श्रोर वानप्रस्थ होके सन्यासी होवें श्रर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः।
वने वसेतु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः॥ १॥
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः।
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारग्यं समाश्रयेत्॥ २॥
संत्यज्य प्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्।
पुत्रेषु भार्यां निःचिष्य वनं गच्छेत्सहैव वा॥ ३॥
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्॥
प्रामादरग्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः॥ १॥
मुन्यत्नेर्विविधेर्मेध्यैः शाकमृलफलेन वा।

एतानेव महायज्ञानिवेषिद्धिपूर्वकम् ॥ ५ ॥ सनु० ६। १ – ५ ॥ दस प्रकार स्नावक अर्थान् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण् भित्रय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितातमा और यथावन् इन्द्रियों को जीत के

वन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्य शिर के च्वेत केश और त्वचा ढीली हो-जाय और लड़के का लड़का भी होगया हो तव वन में जाके वसे ॥ २ ॥ सव आम के छाहार और वस्नादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास श्री को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे ॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अतिनहोत्र को ले के प्राम से निकल दढेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके वसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अल, सुन्दर २ जाक, मूल, फल, फल, कदादि से पूर्वोक्त पंचम-हायज्ञों को करे और उसी से अतिथिसेवा और आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १॥ श्रप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

श्रगोष्वममश्चेव वृत्तमूलनिकेतनः॥२॥मनु०।६।८।२६॥

स्वाध्याय अर्थात् पढने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सबका मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देनहारा और सब पर दयाछ, किसी से कुछ भी पढ़ार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्त्तमान करे ॥ १॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात् अपनी खी साथ हो तथापि उमसे विषयचेष्ठा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा स्वकीय पढ़ार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में वसे ॥ २॥

तपःश्रद्धे ये ह्यप्वसन्त्यराये शान्ता विद्वांसो भैक्वचर्यां चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽमृतः स पु-रुषो ह्यव्ययात्मा ॥ मुण्ड० ॥ खं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विद्वान लोग वन में तप धन्मीनुष्ठान श्रीर सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जगल में वसते हैं वे जहा नाशरहित पूर्ण पुरुष हानि लिं भरिहन परमात्मा है वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके श्रामन्दित होजाते हैं॥

श्चभ्यादंधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वि । व्रतश्चं श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां द्वीचितो श्चहम् ॥ यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० । मं० २४ ॥ जो दुगचार से पृथक नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं भीर जिसका मन शान्त नहीं है वह मंन्यास छे के भी प्रज्ञान से परमात्मा की प्राप्त नहीं होता इसलिये:—

यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेद् ज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मिन महित नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मिन ॥ कठ० । वही ३ । सं० १३ ॥

सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोक के उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और उम ज्ञानखात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे।

परीच्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥ मुगड०। खं०२। मं०१२॥

सव लौकिक भोगों को कर्म से सचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवं क्यों कि अकृत अर्थात् म किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिय कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदिवत् और परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाकं सव स-न्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका मग छोड़ देवे कि जो —

श्रविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पिएडतम्मन्यमानाः । जङ्घन्यमानाः पिरयन्ति मूढा श्रन्धेनैव नीयमाना य-थान्धाः ॥ १ ॥ श्रविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्किर्मिगो न प्रवेदयन्ति रागात् ते-नासुराः चीगालोकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ मुगड० । खं० २ । मं० ⊏ । ६ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं वे नीच गित को जानेहारे मूड जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दु:साँ को पात हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले वालबुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं जिसको कंवल कर्मकाडी लोग गाग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर होके जन्म मरणरूप दु:ख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये:—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्ध-सत्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मुगड०। खं०२। मं०६॥

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान और आचार में श्रव्छे प्रकार निश्चित सन्यासयोग से शुद्धान्त.करण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात् जब मुक्ति में सुखकी अवधि पूरी हो-जाती है तब वहां से छ्टकर ससार में आते हैं मुक्ति के विना दु.ख का नाग नहीं होता क्योंकि:—

न वै सश्ररीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहातिरस्त्यश्ररीरं वा-वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृश्तः ॥ छान्दो०। प्र०८। खं०१२॥

जो देहधारी है वह मुख दु.ख की शांत्रि से पृथक् कभी नहीं रह सकता और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको सांसारिक मृख दु ख प्राप्त नहीं होता इसलिये —

पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च ट्युत्थायाथ-भित्ताचर्यं चरन्ति ॥ शत० कां० १४ । प्र० ५ । ब्रा॰ २ । कं० १ ॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ वन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग हो के संन्यासी लोग भिक्षुक हो कर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा व्राह्मणः प्रमजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मणे ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् । स्रात्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ २ ॥ यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् । तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३॥ मनु० ६॥ ३८ ॥ ३८ ॥

प्रजापित अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञोपनीत जिलादि चिन्हों को छोड़ आहननीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, ज्यान, उदान और समान इन पाच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मित् घर में निकल कर संन्यासी होजाने ॥ १ ॥ २ ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभय-दान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मनादी अर्थात् परमेश्वर प्रकाशित नेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है। (प्रश्न) संन्यासियों का क्या धर्म है? (उत्तर) धर्म तो पक्षपातरिहत न्यायाचग्ण, सत्य का प्रहण, असत्य का परित्याग, नेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब ममुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है कि:—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्।
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरत्॥१॥
कुद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत्।
सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत्॥२॥
अध्यात्मरितरासीनो निरपेच्वो निरामिषः।
श्रात्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥३॥
क्लृतकेशनखश्मश्रुः पात्री दगडी कुसुम्भवान्।
विचरेत्रियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्॥४॥
इन्द्रियागां निरोधेन रागद्वेषच्चेगा च।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ४॥ द्षितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः। समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्म्सकारगाम् ॥ ६ ॥ फलं कतकवृत्तस्य यदाप्यस्बुप्रमादकम् । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति॥ ७॥ प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः। व्याहृतिप्रण्वैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ = ॥ दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथिन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य नियहात् ॥ ६॥ प्राणायामेर्दहेदोषान् धारणाभिश्च किल्विषम् । प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १०॥ उचावचेषु भृतेषु दुर्जेयामकृतात्माभिः। ध्यानयोगेन संपर्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ त्राहिंसयेन्द्रियासङ्गिर्वेदिकेश्चेव कम्भीभः। तपसश्चरणैरचोग्रेस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥ यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः। तदा सुखमवामोति प्रत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १३ ॥ चतुर्भिरिप चैवैतैनित्यमाश्रमिभिाईजैः। दश्लचणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः॥ १८॥ धृतिः चमा दमांऽस्तेयं शोचिमिन्द्रियनिग्रहः। भीविंचा सत्यमकोधो दशकं धर्मलक्त्रणम् ॥ १५॥ अनेन विधिना सर्वा स्त्यवस्वा संगाञ्शनै: श्नै: ।

# सर्वद्वन्द्विनिर्मुक्तो ब्रह्मायेवाविष्ठते ॥ १६॥ मनु॰ अ॰ ६। ४६। ४८। ४६। ५२। ६०। ६६। ६७। ७०-७३। ७४। ५०। ६१। ६२। ८१॥

जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले। सट्। वस्न से छान के जल पिये निगन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का प्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर कोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में विखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले । २ ॥ अपने आत्मा श्रीर परमात्मा में स्थिर अपेचारहित मद्य गांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के स-हाय से सुखार्थी होकर इस ससार में धर्न और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, डाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दण्ड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वेर वर्त्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे॥ ५॥ कोई संसार में उनको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वय धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और काषायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों का सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है।। ६।। क्योंकि यद्यपि निर्मली वृत्त का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधन होता है तदिप विना उसके डाले उसके नाम कथन वा अवरामात्र से जल शुद्धं नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये बाह्मण अर्थात् ब्रह्म-वित् संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है।। 🖒 ॥ क्योंकि ज़ैसे अनि में तपाने और गलाने से धातुत्रों के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों के नियह से मन अपि इन्ट्रियों के दोष

भस्मीभूत होतें हैं॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्त:करण और इन्द्रियों के दोष, घारणात्रों से पाप, अत्याहार से मंगदोप, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात् हुषे शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दु:ख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वेर इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्न तपश्चरण से इस संसार मे मोचपद को पूर्वोक्तसं-न्यासी ही सिद्ध कर श्रीर करा सक्ते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में नि.स्पृह कांक्षारहित और सव वाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पिवत्र होता है तभी इस देह मे और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है।। १३॥ इसालिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश लच्चायुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें।। १४।। पहिला लच्चा- धृति) सदा वैयें रखना। दूसग-(चमा) निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि हु,खों में भी सहन-शील रहना।'तीसरा-(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। चौथा-(अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात् विना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेद्विरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का अह्या करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहाती है। पांचवां- (शौच ) राग-द्वेष पत्तपात छोड़ के भीवर और जल मृत्तिका मार्जन खाढ़ि से वाहर की पवित्रता रखनी। छठा-(इन्द्रियनिप्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को वर्म ही में सदा चलाना। सातवां-(धीः) मादकद्रव्य वुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग भालस्य प्रमाद आदि को , छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से वृद्धि का वढ़ाना। आठवा-(विद्याः पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन मे वैसा वाणी में जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्त्तना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है । नववां-( सत्य ) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही सममना, वैसा ही वोलना और वैसा ही करना। तथा दशवां-(श्रकोध) क्रोधादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादि गुर्गों का प्रह्मा करना धर्म का लक्षण है। इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रमवाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना श्रौरों को सममा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है॥ १५॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब

संगदोषों को छोड़ हर्प शोकादि मव द्वन्द्वों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मथुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें॥

(प्रश्त) संन्यासप्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ? (उत्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान् थार्मिक परोपकार त्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के सन्यास यहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इमीलियं लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है:—

# एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

# पुरायोऽच्यफलः प्रत्य राजधर्मान् निबोधत।। मनु॰ ६। ६७॥

यह मनुजी महाराज कहते है कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्म-चर्च्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ और मंन्यांसाश्रम करना बाह्मण का धर्म है यहां वर्त्तमान में पुण्यस्वरूप और शरीर छोड़े पश्चान मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनवाला संन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुक्त से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ। कि संन्यासप्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और चित्रयादि का ब्रह्मचर्या-श्रम है (प्रश्न) संन्यासप्रहण की त्रावश्यका क्या है ? ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की आवश्यक्ता वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यका है क्योंकि इसके विना विद्या धर्म कभी नहीं वढ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्यायहण गृहकुत्य श्रीर तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़ कर वर्त्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत् का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि सन्यासी को सत्य-विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। परन्तु जो ब्रह्मचर्य्य से संन्यासी होकर जगन् को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ चाश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता (प्रश्न) सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अ-भिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की वढ़ती करने में है जव

गृहाश्रम नहीं करेगा तो उमसे सन्तान डी नहोंगे जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है श्रीर सत्र मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन होजायगा ( उत्तर्) अच्छा, विवाह करके भी वहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीव्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि "यते कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोप " यह किसी कवि का वचन है, अर्थ-जो युक्त करने से भी कार्य्य मिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात कोई भी नहीं। तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से वहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी वडी होती है, समक के विरोध से लडाई वहुत होती है, जब सं-न्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनु-द्यों को वचा देगा सहस्रों गृहम्थ के समान मनुष्यों की वढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यासप्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं छूट सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सव जानो संन्या-सी के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हम को कुछ कर्त्तव्य नहीं श्रत्र वस्र लेकर श्रानन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से माथापची क्यों करना ? श्रपने को त्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई ऋकर पूंछे तो उमको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी त्रहा है तुम को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोब्स शरीर का, नुधा तृषा प्राण का श्रौर मुख दु ख मन का धर्म है जात् मिध्या श्रौर जगत् के व्यवहार भी सव किएत अर्थान भूठे हैं इसालिये इममें फँसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करने हैं और आपने कुछ विरुक्षण संन्याम का धर्म कहा है श्रय हम किसकी वात सची श्रौर किसकी मूंठी मानें ? ( उत्तर् ) क्या उन-को अच्छे कर्म भी कर्त्तव्य नहीं ? देखों ' वैदिकैश्चैव कर्मभि.'' मनुजी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्यकर्म हैं संन्यासियों को भी अवस्य करना लिखा है क्या भोजन । छ।दनादि कर्म वे छोड सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोडने से वे पतित श्रीर पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं श्रीर वन का प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखना कान से मुनना न हो तो श्रांख श्रोर कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी मत्योपदेश और रेट्डि सत्यशास्त्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत् में व्यर्थ भाररूप हैं। श्रीर जो अविद्यारूप संसार से माथापनी क्यों करना आदि

लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिध्यारूप और पाप के बढ़ानेहारे पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कम्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगनेवाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वेट्यापक सर्वेज्ञ है महा नित्य, शुद्ध युद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं होसकती और जीव का कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उनका उपदेश मिध्या है (प्रश्न) संन्यासी सर्व कर्मविनाशी श्रीर अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करतें यह बात सबी है वा नहीं ( उत्तर ) नहीं "सम्यङ् नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यस्य-नित दु खानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी'' जो ब्रह्म श्रीर जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह संन्यासी कहाता है इसमें सुकर्म का कत्ती और दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता है ( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुन: संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें पर्न्तु जितना श्रवकाश श्रौर निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं, हां जो त्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और खी खियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ त्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सक्ता जब त्राह्मण वेदविरुद्ध आचरण करें तव उनका नियन्ता संन्यासी होता है इसलिये सन्यास का होना उचित है ( प्रश्न ) ''एकरात्रिं वसेद् प्रामे'' इत्यादि वचनों से संन्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये ? ( उत्तर ) यह बात थो देसे अंश में तो अच्छी है कि एकत्रवास करने से जगत् का उपकार आधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी श्वभिमान होता है राग द्वेप भी श्राधिक होता है परन्तु जो वि-शेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पश्वशिखादि श्रीर श्रन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। श्रीत "एकत्र न रहना" यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है। कुयोंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक न बढ सकेगा ( प्रश्न ):---

### यतीनां काञ्चनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम् । चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमित्रोधी सम्प्रदायी श्रौर स्वार्थासिन्धुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन वहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब भिन्नादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंग जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा सममते हैं तो विद्वान और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखो: —

#### विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत्॥ \*

नाना प्रकार के रत सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अर्थात् संन्यासियों को देवे और वह रलोक भी अनर्थक है क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, द्वीरा ऋादि देने से स्वर्ग को जायगा ( प्रश्न ) यह पण्डित-जी उसका पाठ बोलते भृल गये यह ऐसा है कि ''यतिहस्ते धनं द्यात्'' ऋथीत् जो संन्यासियों के हाथ में घन देता है वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी वचन खिवद्वान् के कपोलकल्पना से रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इस-लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां यह वात तो है कि जो संन्यासी योग-क्षेम से अधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फॅमेगा क्योंकि वह प्रथम गृहाअग में अथवा त्रहाचर्य में सब भोगकर वा सब देख चुका है और जो क्रस-वर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से कभी नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में मंन्यासी खावे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और नग्र में गिरें। उत्तर ) प्रथम तो गरं हुए पितरों का खाना खौर किया हुआ श्राद मरे दुए पितरों को पहुंचना ही अमन्भव वेट और युक्तिविरुद्ध होने से मिध्या है। भीर जब धाते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार

क्ष मनु० घ० ११ । ६ ॥

ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उन हा आना कैसे हो सकता है ? इसलिय यह भी बात पेटार्थी पुराणी श्रोर वैरागियों की गिध्या कर्सी हुई है। यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी नायेंगे वहां यह मृतकश्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेगा ( प्रश्न ) जो ब्रह्मचर्थ्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध होजाय तभी संन्यास लेना अच्छा है (उत्तर) जो निर्वाह न करसके इन्द्रियों को न रोक सके वह त्रद्वाचर्य से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरत्तण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उनका वीर्य्य विचाराग्नि का इन्धनवन् है अर्थात् उसी मे व्यय होजाता है। जैसे वैद्य और श्रीपयों की अवस्यकता रोगी के लिये होती है वैनी नीरोगी के लिये नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्मशृद्धि श्रीर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचिश-खादि पुरुष श्रीर गार्गी श्रादि क्षियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का होना श्रधिका-रियों को उचित है और जो अनिधकारी संन्यासमहण करेगा तो आप हूबेगा औरों को भी दुवावेगा जैसे ''सम्राइ'' चक्रवर्त्ती राजा होता है वैसे ''परिव्राट्'' संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है।।

#### विद्वस्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

यह चाएक्य नीतिशाख का श्लोक है-विद्वान् और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसिलिये विद्या पढ़ने, सुशिचा लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का प्रहण और दुष्ट व्यव- हार के त्याग, सत्योपदेश और मब को नि:सदेह करने आदि के लिये सन्यामाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और

नरकगामी हैं। इससे संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शङ्कास्माधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नित किया करें (पश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, ख़ास्त्री आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम मे गिने जायेंगे वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदिविष्ठद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फँसकर अपने स्वार्थ के लिये दूमरों को अपने २ मत में फँसते सोत हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका कर अधोगित को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्ते हैं ! इसमें कुछ संदेह नहीं । जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं आप और सब संसार को इस लोक अर्थात् वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धन्मीत्मा जन संन्यासी और महात्मा है । यह संनेप से संन्यासाश्रम की शिन्ना लिखी। अब इसके आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा॥

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पञ्चमः समुह्णासः सम्पूर्णः ॥ ५ ॥





# अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवच्यामि यथावृत्तो भवेन्तृपः।
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा॥१॥
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं च्रियेण यथाविधि।
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरच्चणम्॥२॥
मनु० ७।१।२॥

अव मतुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों भाश्रमों के ज्यवहार कथन के पश्चात् राजधमों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमिसिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान बाह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रेक्स न्याय से यथावत् करे उसका प्रकार यह है:—

# त्रीर्णि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि ॥ ऋ०॥ मं० ३। सृ० ३८। मं० ६॥

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (विदये) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धक्त व्यवहार में (त्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थ्यसभा, धर्मार्थ्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके (पुरुष्णि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समप्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथ:) सब ओर से विद्या खातन्त्र्य धर्म सुशिचा और धनादि से अर्लंकृत करें।

तं सभा च सिमितिरच सेनां च ॥ १ ॥ अथर्व० कां• १५ । अनु०२ । व०६ । मं०२ ॥

सभ्यं सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासर्दः ॥ २॥ अथर्व० कां० १६। अनु० ७। व० ५५। मं० ६॥

('तम् ) उस राजधर्म को (सभा च ) तीनों सभा (मिसितिश्च ) संप्रामादि की व्यवस्था और (सेना च ) सेना मिलकर पालन करें ॥ १॥ समासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देने कि हे (सभ्य ) सभा के योग्य सुख्य सभासद् तू (मे ) मेरी (सभाम् ) सभा की धर्म युक्त व्यवस्था का (पाहि ) पालन कर और (य च ) जो (सभ्याः ) सभा के योग्य (सभासद् ) सभासद् हैं ने भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इसका अभिप्राय यह हैं कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राज-सभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करोगे तो:—

राष्ट्रमेव विश्याहिनत तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विश-मेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विश्व नित्त न पुष्टं पशुं मन्यत इति ॥ शत० कां० १३ । प्र०२ । ब्रा०३ । कं० ७ । ८ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (राष्ट्रमेव विश्याहिन्त) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके (राष्ट्री विशं घातुक.) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेव राष्ट्रायाद्या करोति) वह राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्त पीड़ित करता) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट पृष्ट पशु को मारकर खालेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमित्त) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को छ्ट खूंद अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा, इसलिये:—

# इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राजंसु राज-याते । चक्रित्य ईडियो वन्यंश्चोपसयो नम्स्यो भवेह ॥ अथर्व० कां० ६ । श्रनु० १० । व० ६८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो ! जो (इह ) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः ) परम ऐरवर्य का कर्चा शत्रुष्यों को (जयाति ) जीत सके (न पराजयाते ) जो शत्रुष्यों से पराजित न हो (राजसु ) राजात्र्यों में (अधिराजः ) मवापिर विराजमान (राजयाते ) प्रकाशमान हो (चर्कृत्यः ) सभापित होने को अत्यन्त योग्य (ईड्यः ) प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त (वन्द्यः ) सत्करणीय (चोपसद्यः ) समीप जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः ) सब का माननीय (भव ) होवे उसी को सभापित राजा करे ॥

इमन्देवा असप्त १ सुवध्वं महते ज्ञायं महते ज्येष्ठश्याय महते जानराज्याये दंस्येन्द्रियायं ॥ यजु० ॥ अ० ६ | मं० ४० ॥ हे (देवा ) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष को (महते ज्ञाय) वहे चक्रवर्ति राज्य (महते ज्येष्ठश्याय) सब से बड़े होने (महते

जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रस्येन्द्रियाय , परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (असपत्न असुवध्वम् ) सम्मति कर के सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वा-

धीश मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और —

स्थिरा वं: सुन्त्वायुंधा परागुदे वृद्धि उत प्रतिष्कभे।

युस्माकंमस्तु तिवं ष्टी पनीं यसी मा मत्यस्य मायिनंः॥
ऋ०॥ मं १। सू० ३६। मं० २॥

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो । (वः ) तुम्हारे (आयुधा ) आ-गंनयादि अस और तहनी अर्थात् तोप मुशुण्डी अर्थात् वन्दूरु धनुप् वाण तलवार आदि शस शतुओं के (पराणुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कमे ) और रोकने के लिये ( विळ् , प्रशंसित और ( स्थिरा ) दृढ़ ( मन्तु ) हों ( युप्माक्षम ) और तु-महारी ( तिविषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) होवे कि जिससे नुम सदा विजयी होन्रो परन्तु (मा मर्त्यस्य मायिन:) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये पूर्व वस्तु मत हों अर्थात् जवतक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य वढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट श्रष्ट होजाता है। महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाऽधिकारी, श्रशंसनीय धार्मिक पुरुपों को राजसभा के सभासद और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान पुरुप हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मित से राजनीति के उत्तम नियम श्रीर नियमों के आधीन सब लोग वर्तें सब के हितकारक कामों में सम्मित करें सर्वेहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कामो में अर्थात् जो २ निज के काम है उन २ में स्वतन्त्र रहें। पुन. उस सभापित के गुण कैसे होने चाहियें:—

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च।
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥
तपत्यादित्यवचैष चकूंषि च मनांसि च।
नचैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीचितुम् ॥ २ ॥
सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराद् ।
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥
मनु० ७। १। ६। ७॥

वह मभेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीव्र ऐश्वर्यकर्ता वायु के समान सब के प्राण्वत् प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पत्तपातरिहत न्यायाधीश के समान वर्त्तनेवाला, सूर्य्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भरम करनेहारा, वरुण अर्थात् वांधनेवाले के सहश दुष्टों को अनेक प्रकार से वांधनेवाला,
चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यत्त के समान कोशों का पूर्ण करनेवाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्य्यवन् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों
को अपने तेज से तपानेहारा जिसको पृथिवी में करही दृष्टि से देखने को कोई भी
समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य्य, सोम, धर्म, प्रकाशक.
धनवर्द्धक, दुष्टों का वन्धनकर्त्ता, बढ़े ऐश्वर्य्यवाला होवे वही सभाध्यत्त सभेश होने
के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सबा राजा कौन है:—

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः समृतः॥ १॥ दगडः शास्ति प्रजाः सर्वा दगड एवाभिरचाति। दगडः सुप्तेषु जागर्त्ति दगडं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥ समीच्य स धृतः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः। असमीच्य प्रणीतस्तु विनाश्यति सर्वतः ॥ ३॥ दुप्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्यरन्सर्वसेतवः। सर्वलोक प्रकोपश्च भवेदग्डस्य विश्वमात्॥ ४॥ यत्र श्यामो लाहिताचो दग्डश्चरति पापहा। प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥ तस्याहुः संप्रगोतारं राजानं सत्यवादिनम्। समीच्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६॥ तं राजा प्रग्रयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते । कामात्मा विषसः चुद्रो दग्डेनैव निहन्यते॥ ७॥ दराडो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः। धर्माद्विचलितं हन्ति नृषमेव सवान्धवम् ॥ 🖛 ॥ सोऽसहायेन मूढेन लुब्धनाकृतबुद्धिना। न शक्यो न्यायतों नेतुं सक्तन विषयेषु च॥ ६॥ शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा। प्रगोतुं शक्यते दग्रुः सुसहायेन धीमता ॥ १०॥

जोदण्ड है वही पुरुष, राजा, वहीं न्याय का प्रचारकर्चा श्रौर सब का शास- । नकर्चा, वहीं चार वर्ण श्रौर चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन है।। १॥

मनु० ७ ॥ १७-१६ । २४-२८ । ३० । ३१ ॥

İ

वहीं प्रजा का शासनकर्ता सब प्रजा का रक्तक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागवा है इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं।। २।। जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सव प्रजा को आनिन्दित कर देता है और जो विना विचारे चलाया जाय तो सव श्रोर से राजा का विनाश कर देता है।। ३॥ विना दण्ड के सव वर्ण दृषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न होजायें। दण्ड के यथा-वत न होने से सव लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भय-द्वर पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनिन्दत होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पश्चपातरहित विद्वान् हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धि-मान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है उसी को उस दण्ड का चलानेहारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चला-ता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को वढ़ाता है और जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईर्घ्या करनेहारा क्षुद्र नीचवुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही मारा जाता है।। ७।। जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उसको आविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धर्म से रिहत राजा ही का नाश कर देता है॥८॥ क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिचा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ है वह न्याय से दण्ड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ९॥ और जो पवित्र आतमा सत्याचार और सत्पुरुषों का सङ्गी यथावत् नीतिशास्त्र के ऋनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त वुद्धिमान है वही न्यायक्ष्पी दण्ड के चलाने में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलिये ---

सैनापत्यं च राज्यं च दग्डनेतृत्वमेव च ।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १ ॥
दशावरा वा परिपद्यं धम परिकल्पयेत् ।
ज्यवरा वापि वृत्तस्या तं धम न विचालयेत् ॥ २ ॥
त्रेविद्यो हेतुकस्तर्की नैक्को धम्भीपाठकः ।
जयशाश्रिमणः पूर्वे परिपत्स्यादशावरा ॥ ३ ॥
भग्येदविद्यजुर्विद्यं सामवेदविद्यं च ।

त्र्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयिन र्श्ये ॥ ४ ॥ एकोपि वेद विद्धम यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः । स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतेः ॥ ५ ॥ अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् । सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥ यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ॥ ७ ॥ मनु० १२ ॥ १०० । ११०-११५ ॥

सव सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सव कार्यों का स्त्राधिपत्य स्त्रौर सव के ऊपर वर्त्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में सपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधि-कारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्यास्त्रों मे पूर्ण विद्वान् होने चाहिया ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उइंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा मे चारो वेद, न्यायशाख, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्रा विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानत्रस्थ हों तव वह सभा हो कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून व होने चाहियें॥ ३॥ श्रौर जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन संभासद् होके व्यवस्था करें उस सभा की कीहुई व्यवस्था को भी कोई उहांघन न करे ॥ ४॥ यदि एक अकेला सब वेटों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिये ॥ ५॥ जो ब्रह्मचर्थ सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा वि-चार से राहित जन्ममात्र से शुद्रवत् वर्त्तमान हैं उन सहस्रो मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मान ना चाहिये क्योकि जो मृखें के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे निकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं॥ ७॥

इसलिये तीनों अर्थात् विद्यासभा, धर्ममभा और राजसभाओं में मृखें को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सव लोग ऐसे:-त्रैविचेभ्यस्त्रयीं विद्यां दगडनीतिं च शाश्वतीम्। आन्वीचिकीं चात्मविद्यां वात्तीरम्भाँश्च लोकतः ॥ १॥ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठे दिवानिशम्। जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥ दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च। टयसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥ कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपति:। वियुज्यते ऽर्थधर्माभ्यां क्राधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥ मृगयाच्या दिवास्वप्तः परीवादः स्त्रियो मदः। तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥ पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्व्यास्यार्थदूषराम् । वाग्दराइजं च पारुष्यं क्रोधंजोऽपि गर्गोष्टकः ॥ ६॥ द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेह्नोभं तज्ञावेतावुभौ गर्णो ॥ ७ ॥ पानमक्षाः स्त्रियरचैव मृगया च यथाक्रसम्। प्तरकष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गगो॥ =॥ दगडस्य पातनं चैव व।क्वारुष्यार्थदृष्णे।

दगडस्य पातनं चैव व।क्पारुष्यार्थदृष्णे । कोधजेऽपि गणे विद्यारकष्टनतित्रकं सदा ॥ ६ ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपङ्गिणः । पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥ १०॥

### व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो त्रज्ञति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥ मनु० ७ । ४३-४३ ॥

राजा और राजसभा के सभासद् तब हो सकते है कि जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्यात्रों के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन दण्डनीति न्याय-विद्या आत्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभावरूप को यथावत् जाननेरूप ब्रह्म-विद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्भ (कहना और पृछना) सीखकर सभासद्वा सभापति होसके ॥ १ ॥ सब सभासद् और सभापति इन्द्रियों को जीत अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटे हटाए रहें। इसलिये रात दिन नियत समय मे योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों (जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दृढ़ोत्साही होकर जो काम से दश श्रीर क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फॅसा हुआ मनुष्य कठि-नता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड़ श्रौर छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फॅसता है वह अर्थ अर्थात् राज्य धनादि श्रीर धर्म से रहित होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फॅसता है वह शरीर से भी रहित होजाता है॥ ४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो-मृगया खेलना ( अक्ष ) अर्थात् चौपड़ खेलना, जुआ खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, श्रियों का अति संग, माद्कद्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, यजा-ना, नाचना वा नाच कराना सुनना और देखना, वृथा इधर उधर वृमते रहना ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ कोध से उत्पन्न व्यसनो को गिनाते हैं - पैशुन्यम्" अर्थात् चुगली करना, विना विचारे वलात्कार से किसी की खी से वुरा काम करना, द्रोह रखना, ईव्यो अर्थात् दूसरे की वड़ाई वा उन्नति देखकर जला करना, ''श्रम्या'' दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, "अर्थदूपण" अर्थात् अर्यात् अर्थात् अर्यात् अर्यात् अर्थात् अर्यात् अर्यात् अर्यात् अर् में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन वोलना और विना अपराव कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुर्गुण कोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और कोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त

होते हैं उस लोभ को प्रयत से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों मे वड़े दुर्गुण एक मद्यादि अर्थात् मदकारक द्रव्यो का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं॥ ८॥ श्रीर कोधजों में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन वोलना श्रीर धनादि का श्र-न्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए वड़े दु खदायक दोप हैं॥ ९॥ जो ये ७ दुर्गुण दोनों कामज और क्रोयज दोषों मे गिने है इनमें से पूर्व २ ऋर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय, अन्याय से दण्ड देना, इस से मृगया खेलता, इससे खियों का अत्यन्त संग, इससे जुआ अर्थात् दृत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना वड़ा दुष्ट व्यसन है।। १०।। इसमें यह नि-श्रय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मरजाना अच्छा है क्यों कि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दु.ख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जा-यगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसालिये विशेष राजा और सव मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फॅसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक् होकर धर्मयुक्त गुग कर्म स्वभावों मे सदा वर्त्त के अच्छे र काम किया करें ॥ ११ ॥ राजसमासद् और मंत्री कैसे होने चाहिये.-

मौलान् शास्त्रविदः शूराँह्यब्धलचान् कुलोद्गतान् । सिचवान्सस चाष्टो वा प्रक्ववीत परीक्तितान् ॥ १ ॥ अपि यत्सुकरं कर्म तद्प्येकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥ तैः सार्द्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सिन्धिविष्रहम् । स्थानं समुद्यं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥ तेषां स्वं स्वसमिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् । समस्तानाञ्च कार्योषु विद्ध्याद्धितमात्मनः ॥ ४ ॥ श्रन्यानि प्रक्ववीत श्रचीन् प्राज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थसमाहर्तॄनमात्यान्सुपरीचितान् ॥ ५ ॥ निवर्त्तेतास्य याविद्विरिति कर्तव्यता नृभिः।
तावतोऽतिन्द्रतान् दत्तान् प्रक्ववीत विचत्तणान्॥६॥
तेषामथें नियुक्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्गतान्।
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तिनेवेशने॥७॥
दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्।
इङ्गिताकारचेष्ट्रज्ञं शुचिं दत्तं कुलोद्गतम्॥ =॥
अनुरक्तः शुचिदेत्तः स्मृतिमान् देशकालिवत्।
वपुद्मान्वीतभीवीग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते॥६॥
मनु० ७। ५४-५७। ६०-६४॥

स्वराज्य स्वरेश में उत्पन्न हुए, वेटादि शास्त्रों के जाननेवाले, शूरवीर, जिनका लक्ष्य ऋथीत् विचार निष्फल न हो खौर कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात व श्राठ उत्तम धार्मिक चतुर ''सचिवान्'' श्रर्थात् मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन होजाता है जब ऐसा है तो महान् राज्यकर्म एक से कैसे हो सकता है ? इसलिय एक को राजा श्रीर एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ।। २ ॥ इससे सभापति को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से (विप्रह्) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना ऋपने राज्य की रत्ता करके बैठे रहना (समुद्यम् ) जब अपना उदय अर्थात् वृद्धि हो तव दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) मूल राजसेना कोश आदि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन उपद्रवरिहत करना इन छ: गुणों का विचार नित्यप्रति किया करें॥ ३॥ विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक् २ **श्चपना २** विचार और श्वभित्राय को सुनकर वहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य्य श्रपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना !! ४ || अन्य भी पवित्रातमा, बुद्धि-मान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के सग्रह करने में ऋतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के कार्य्य भिद्ध होसकें उतने श्रालस्यरहित चलवान् श्रौर

बड़े २ चंतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात् नौकर करे ॥ ६ ॥ इनके आधीन श्रूरवीर वलवान् कुलोत्पन्न पांचन्न भृत्यों को बड़े २ कमों में और भीर डरने नेवालों को भीतर के कमों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंक्षित कुल में उत्पन्न चतुर, पिवन्न, हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होनेवाली बात को जाननहारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को भी रक्खे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर बहुत समय को वात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कत्ती सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और वड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य है:—

श्रमात्ये दगड श्रायत्तो दगडे वैनयिकी क्रिया। नृपतों कोशराष्ट्रं च दूते सन्धिविपर्ययो ॥ १॥ दृत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान्। दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥ बुद्ध्या च सर्वं तत्त्वन परराजचिकीर्षितम्। तथा प्रयत्नमातिष्टचचात्मानं न पीडयेत्॥ ३॥ धंनुर्दुर्गं महीदुर्गसब्दुर्गं वार्चमेव वा। नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥ एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः। शतं दश सहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ४॥ तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः। त्राह्मणैः शिल्पिभर्यन्त्रैर्यवसनोदकेन च॥६॥ तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्मनः। गुतं सर्वर्तुकं शुम्र जलवृत्तसमन्वितम्॥ ७॥ तदध्यास्दोद्वेद्धार्यां सवर्णां लक्तगान्विताम्। कुले महित सम्भृतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ = ॥

# पुरोहिनं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चित्वजम् । तेऽस्य यद्याणि कर्माणि कुर्य्युवै तानि कानि च ॥ ६॥ मनु० ७॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० । ७४–७८॥

श्रमास्य को दण्डानिकार, दण्ड में विनय किया श्रर्थात् जिससे श्रन्यायरूप दण्ड न होने पावे, राजा है जाधीन कोश जौर राजकार्य्य तथा सभा के आधीन सब कार्यं पौर दृत के प्राचीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे॥ १॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे। दूत वह कर्म करे जिसमे बावजों में फुट पड़े।। २ ॥ वह सभापति और सब सभासद् वा दूत आदि ययार्थ में दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यस करें कि जिसमे अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल बन धान्ययुक्त देश में ( बनुर्दर्गम ) बनुर्वारी पुरुर्पों से गहन ( महीदुर्गम ) मट्टी से किया हुआ ( अब्दुर्गम् ) जल से घेरा हुआ ( वार्क्षम् ) अर्थान् चारों ओर वन ( नृदुर्गम् ) चारों स्रोर मेना रहे (गिरिदुर्गम् । अर्थान चारों स्रोर पहाड़ों के बीच में कोट बना के उसके मध्य में नगर बनावे ॥ ४॥ और नगर के चारों ओर ( शकार ) प्रकोट वनावे, क्यांकि उमगें स्थित हुआ एक वीर धनुर्ध री शख्युक्त पुरुष सौ के साथ और सी दश हजार के माथ युद्ध कर सकते हैं 'इमालिये अवज्य दुग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्भ शखाख, धन, धान्य, बाहन, बाह्यण जो पढ़ाने उपदेश करने-हारे हों ( जि लिप ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवमेन ) चारा घास श्रीर जल श्रादि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उनके मध्य में जल वृत्त पुष्पा-दिक सब प्रकार से रिच्चत सब ऋतुत्रों में सुखकारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य्य का निर्वाह हो बैमा बनवावे॥ ७ । इतना श्रर्थान ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़ के यहांतक राजकाम करके पश्चात् सौन्दर्यरूप गुण्युक्त हृदय को अ-तिभिय वडे उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्ष्णयुक्त अपने क्षत्रियकुल की कन्या जा कि अपने सदश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूमरी सव श्वियों को अगम्य समभकर दृष्टि से भी न देखे।। ८॥ पुरोहित श्रीर ऋत्विज् का स्वीकार इसालिये करे कि वे श्रीनहोत्र और पद्तेष्टि श्रादि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य मे तत्पर रहे अर्थात् यहां

राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जा राव दिन राजकार्घ्य में शृक्त रहता शौर कोई राजकाम विगडने न देना ॥ १॥

सांवत्सरिकमांतेश्च राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् । स्याच्चाम्नायपरो लोकं वर्त्तेत पितृवन्नृषु ॥ १ ॥ श्रध्यचान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः ।

तेऽस्य सर्वाग्यवेचेग्नृगां कार्यागा कुर्वताम् ॥ २ ॥ श्रावृत्तानां गुरुकुलाद्विप्रागां पूजको भवेत् ।

नृपाणामक्षयो द्यव निधिन्नीह्यो विधीयते ॥ ३ ॥ समोत्तमाधमै राजा त्वाहृतः पालयन् प्रजाः ।

न निवर्तेत संग्रामात् चात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ४ ॥ श्राहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीचितः । युध्यमानाः परं शत्तवा स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ४ ॥

न च हन्यात्स्थलारुढं न क्लीवं न कृताञ्जालिम्। न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्॥६॥ न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेगा समागतम् ॥ ७ ॥ नायुधव्यसनं प्राप्तं नार्त्तं नातिपरिच्चतम् ।

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ = ॥ यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः ।

भर्त्तुर्यहुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥ यच्चास्य सुकृतं किंचिदमुत्रार्थमुपार्जितम् ।

भर्ता तत्सर्वमाद्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १०॥

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः। सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयित तस्य तत्॥ ११॥ राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः। राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्॥ १२॥ मनु० ७॥ ८०-८२। ८७। ८६। ६१-६७॥

(

वार्षिक कर आप्रपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापतिह्नप राजा त्रादि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्से ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्त्त कर यथावत् क.म करते हैं वा नहीं जो यथावत् करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथात्रत् दण्ड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि सासीं को पढ़कर गुरुकुल से आवे उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान् होवें ॥ ३ ॥ इस वात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने-वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो चित्रियों के धर्म का स्मरण करके संवाम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् वडी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संयामी में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सा-मध्ये हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु, को जीतन के लिये उनक सामने से छिप-जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह कोथ से सामने आकर शस्त्राग्नि में शीव्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न होजावें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खांड, न नवुंसक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिरके वाल खुलगये हो, न वैठे हुए, न " मैं तेरे शग्ण हूं" ऐसे को ॥ ६ ॥ न स्रोते हुए, न मूर्छी को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए कां देखनेवालों, न रात्रु के काथी ॥ छ॥ न आयुध क

प्रहार से पीडा को प्राप्त हुए. न दु.खी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पला-यन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उनका पकड़ के जो अच्छे हों वदीगृह में रखदे और भोजन आच्छा-दन यथावत् देवे और घायल हुए हो उनकी औषवादि विधिपूर्वक करे उनको न चिडावे न दु:ख देवे जो उनके योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रक्खे कि स्त्री, वालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे उनके लड़के वालों को अपने सन्तानवत् पाले और खियों को भी पाले उन-को अपनी वहिन और कन्या के समान समभे कभी विषयासांक्त की दृष्टि से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जमजाय और जिन्में पुन: २ युद्ध करने की शंका न हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिनसे भविष्यत् फाल मे विष्न होना सभव हो उनको सदा कारागार में रक्खे ॥ ८॥ श्रीर जो पलायन अर्थान् भागे और इरा हुआ भृत्य शत्रुओं से माराजाय वह उम स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे॥ १॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है ्जिससे इस लोक श्रौर परलोक में सुख होनेवाला था उसको उसका स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नही होता उसका पुण्यफल सब नष्ट होजाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस जिस भृत्य वा अध्यत्त ने स्थ, वोड़े, हाथी, छत्र, वन धान्य, गाय ऋादि पशु और स्नियां तथा श्रन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल श्रादि के कुप्पे जीते हो वही उस उसका प्रहरण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्य जन भी उन जीते हुए पदार्थी मे से सोल-हवां भाग राजा को देवें और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जी नवने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे। और जो कोई युद्ध में मर गया हो उमकी खी और सन्तान को उसका भाग देवे और उसकी खी तथा असमर्थ लड़की का यथावन् पालन करे जब उसके लड़के समर्थ होजावें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई श्रपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आतन्द्वृद्धिकी इच्छा रताता हो वह इस मर्थादा का उल्लब्बन कभी न करे।। १२॥

अलव्धं चैव लिप्तेत लव्धं रचेत्त्रयत्नतः। रचितं वर्द्धयेच्यैव वृद्धं पात्रेषु निःचिपेत्॥१॥

श्रलब्धामच्छेद्रगडेन लब्धं रचेदवेचया। रिचतं वर्छरेद् बुद्धचा वृद्धं दानेन निःक्षिपेत्॥ २॥ अमायधैव वर्त्तेत न कथंचन मायया। बुध्यतारिप्रयुक्तां च मायान्नित्यं स्वमंबृतः ॥ ३ ॥ नास्य छिद्रं परो विद्याचिछद्रं विद्यात्परस्य तु। गुहेत्कूर्भ इवाङ्गानि रचेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥ नकविचन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत्। वृकवचावलुम्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ ४ ॥ एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपान्थिनः । तानानयद्वशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥ यथे। द्वरति निर्दाता कत्तं धान्यं च रत्तति । तथा रच्चेन्नृषो राष्ट्रं हन्याच परिपन्थिनः॥ ७॥ मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेच्तया । सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्याउजीविताच सवान्धवः ॥ ५॥ श्रीरकर्षणात्प्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामिष प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ६ ॥ राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानिमदमाचरेत्। सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते । १०॥ द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्टिनम्। तथा यामश्तानां च क्रयोदाष्ट्रस्य संयहम्॥ ११ ॥ यामस्याधिपतिं कुर्यादशयामपतिं तथा । विंशतीशं शतेशं च सहस्वपतिमेव च॥ १२॥ यामे दोषानसमुत्पन्नान् यामिकः शनकैः स्वयम्।

शंसेद् ग्रामदश्शाय दश्शो विंशतीशिनम् ॥ १३॥ विंश्तीश्स्तु तत्सर्वं श्तेशाय निवेदयेत्। शंतेद् यामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥ तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथकार्याणि चैव हि। राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥ नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वाधीचन्तकम्। उच्चै.स्थानं घोररूपं नच्चत्राणामिव महम् ॥ १६ ॥ स ताननुपरिकामेरसर्वानेव सदा स्वयम्। तेषां वृत्तं परिगायेत्सम्ययाष्ट्रेषु तचरैः ॥ १७ ॥ राज्ञो हि रचाधिक्ठताः परस्वादायिनः शठाः। भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रचेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥ ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव यह्णीयुः पापचेतसः। तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १६ ॥

मनु० ७ ॥ ६६ । १०१ । १०४ – १०७ । ११० – ११७ । १२० – १२४ ॥

राजा और गजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे,
रिक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेदाविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गीपरेशक तथा असमर्थ अनाथों के पाछन में लगावे ।। १ ।। इस चार प्रकार के पुरुपार्थ के प्रयोगन को जान आलस्य छोड़कर इसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान करे
दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रच्चा, रिच्चत की बृद्धि
अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे और बढे हुए धनको पूर्वीक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥
कदापि किसी के साथ छल से न वर्त्ते किन्तु निष्कपट होकर सबसे वर्त्ताव रक्खे और
नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥
काई शत्रु अपने छिद्र अर्थात् निर्वलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को

जानता रहे जैसे कछुआ अपने अङ्गों को गुप्त रखता है वैसे शशु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रक्खे ॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थसंप्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े श्रीर समीप में श्राये बलवान शतुओं से खरगांश के समान दूर भाग जाय और पश्चात उनको छल सं पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सभाप ते के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात डाकू छुटेरे हों उनको (साम ) मिला लेना (दाम ) कुछ देकर (भेद ) फांड़ तोड़ करके वश में करे और जो इनसे वश में न हो तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥६॥ जैसे धान्य का निकाल-नेवाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्वल करता है वह गाज्य और अपने वन्धुसहित जीवन से पूर्व ही शीव नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शर्गरों को कृषित करने से क्षीण होजाते हैं वैसं ही प्रजान्त्रों का दुर्वल करने से राजान्त्रों के प्राण श्रर्थात् बलादि बन्धुमहित नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकार्य्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य्य यथावत् मिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उनके सुख सदा बदता है ॥ १०॥ इसलिये दो, तीन, पांच और सौ प्रामी के वीच में एक राज्यस्थान रक्ख जिसमें यथायोग्य भृत्य श्रर्थात् कामदार श्रादि गजपुरुषों को रखकर सव राज्य के कार्यों को पूर्ण करे।। ११।। एक २ प्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्षे उन्हीं दश प्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं वीस प्रामों के ऊपर तीसर, उन्हीं सौ प्रामों क ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रक्खे श्रर्थात् जैसे आजकाल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश प्रामों में एक थाना श्रीर दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहमील और दश तहसीलों पर एक ज़िला नियत किया है यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रवन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ प्रामी का पित मामों में नित्यप्रति जो २ दाप उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश प्राम के पितको निदित करदे और वह दश मामाधिपति उसी प्रकार वीस माम के खामी को दश प्रामों का वर्त्तमान नित्यप्रति जना देवे॥ १३॥ भौर वीस प्रामों का प्राधि-

प्ति बीस शामों के वर्त्तमान को शतशामाविपति को नित्यप्रीत निवदन कर वैसे सौ-र-ग्रामें। के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजार ग्रामों के खामी को सौ २ ग्रामें के वर्त्तमान को प्रतिदिन जनाया करें। और वीस २ प्राम के पांच श्रीवपति सौ २ प्रम के अध्यक्त को और वे सहस्र २ के दश अविपति दशसहस्र के अधिपति को श्रीर लक्ष्मामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्त्तमान जनाया करें। श्रीर वे सव राजसभा महाराजसभा अर्थात् सार्वभौमचक्रवित महाराजसभा में सब भूगोर का वर्त्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ श्रौर एक २ दश २ सहस्र मामों पर दो सभापित वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर संव न्यायाधी-शादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें।। १५ ॥ बड़े २ नगरों में . एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च और विज्ञाल जैसा कि चन्द्रमा है वैसा एक २ घर वन।वें उसमें वडे २ विद्यायृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नित हो वेसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उमके आधीन सब गुप्तचर अधीत् दूतो को रक्ख़े जो राज-पुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्टा सदा किया करे॥ १७॥ राजा जिनको अजा की रच्न का अबि कार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् कुलीन हों उनके आधीन प्राय: शठ और परपदार्थ इरनेवाल चोर डाकुओं को भी नौकर रखके उनको दुष्ट कर्म से बचान के लिय राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन-से इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे॥ १८॥जो राजपुरुष अन्याय मे वादी प्रति-वादी से गुप्त वन लेके पक्षपात से अन्याय करे उनका सर्वस्वहरण करके यथायाग्य दंड देकर एमे देश में रक्खे कि जहां मेपुन लौटकर न आमके क्योंकि यदि उमको दंड न दिया जाय तो उमको देखके अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दृड दिया जाय तो वचे रहें, परन्तु जितने से उन राज्युम्घो का योगक्षेम भली-भाति हो और वे भलीभांति घनाट्य भी हों उनना यन वा भूमि राज्य की स्रोर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार निला करे और जो बृद्ध हों उनकों भी द्याधा मिला करे, परन्तु यह व्यान में रक्खें कि जयतक वे जियें तयतक वह जी-विका बनी रहे पश्चात् नहीं, परन्तु इनके मन्तानीं का सत्कार वा नौकरी उनके गुण

के अनुसार अवस्य देवे। और जिसके वालक जवतक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करें परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी होजार्ये तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्खे ॥ ११ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मग्राम्। तथावेच्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥ यथाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वार्योकोवत्सषट्पदाः । तथाऽल्पा उल्पो यहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ २ ॥ नोच्छिन्द्यादारमनो मूलं परेषां चातितृष्णया। उच्छिन्दन्द्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ३ ॥ तीच्ण्येव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीच्य महीपति:। तीच्णश्चेव मृदुश्चेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४॥ एवं सर्वं विधायदिमिति कर्त्तव्यमात्मनः। युक्तश्चेवाप्रमत्तश्च परिरचेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युभिः प्रजाः। सम्पर्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥ चत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्। निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेगा युज्यते ॥ ७ ॥ मनु० ७ ॥ १२८ । १२६ । १३६ । १४० । १४२-१४४ ॥

जैसे राजा और कमों का कर्ता राजपुरुप वा प्रजाजन सुखहप फल से युक्त होने नैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे॥ १॥ जैसे जोक वछड़ा और भँवरा थांड़े २ भोग्य पदार्थ को प्रहण करते हैं नैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ नार्षिक कर लेने॥ २॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुग्न के मुलको विच्छन अर्थान नष्ट कदापि न करे क्योंक जो व्यवहार और सुग्न के मल का

छेदन करता है वह अपने को और उनको पीड़ा ही देता है।। ३॥ जो महीपित कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होने वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठां पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४॥ इन प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद्रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे॥ ५॥ जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रांती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जाना भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादु:ख का पानेवाला है ॥ ६॥ इसिलय राजाओं का प्रजापालन करना ही परमधम है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इससे विपरीत दु ख को प्राप्त होता है ॥ ७॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशाैचः समाहितः ।
हुतािग्नर्जाह्मणाँश्चाच्च्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥१॥
तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसर्जयेत् ।
विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥२॥
गिरिष्टष्ठं समारुद्ध प्रासादं वा रहोगतः ।
प्ररायं निःश्लाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥३॥
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।
स कृत्सनां पृथिवीं भुङ्के कोश्हीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४॥
मनु० ७॥ १४५-१४८ ॥

जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान हो कर परमेश्वर का ध्यान स्मिनहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में श्रवंश करें ॥ १॥ वहा खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥ २॥ पश्चात् उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिसमें एक शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में वैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ

विचार करे ।। ३ ।। जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थान् जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे वह धनहीं भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इमिलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जवतक सभासदों की अनुमित न हो ।। ४ ।।

श्रासनं चैव यानं च संधि विग्रहमेव च। कार्यं वीच्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥ संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च। उमे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च। तथा त्वायति संयुक्तः संधिज्यो द्विलक्तगः॥ ३॥ स्वयंक्रतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा। मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः॥ ४॥ एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया। संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥ चीणस्य चैव क्रमशो दैवातपूर्वकृतेन वा। मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥ वलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थितिद्वये। द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाड्गुग्यगुणवेदिभिः॥ ७॥ अर्थसंपादनार्थं च पींड्यमानः स श्रृतिभः। साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ = ॥ यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः। तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्॥ ६॥ यदा प्रदृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम्। **अ**त्युच्छ्रितं तथारमानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १० ॥ यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्। परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥ यदा तु स्यात्परिचीणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्नेन श्नकै: सांख्यन्नरीन् ॥ १२ ॥ मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्। तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्य्यमात्मनः ॥ १३ ॥ यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्। तदा तु संश्रयेत् चित्रं धार्मिकं बिलनं नृपम् ॥ १४ ॥ निय्रहं प्रकृतीनां च कुर्याचोरिवलस्य च। उपसेवेत तं नित्यं सर्वयरनैर्गुरुं यथा ॥ १५ ॥ यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्। सुयुद्धमेव तत्राऽपि निर्विशंकः समाचरेत् ॥ १६ ॥ मनु० ७ ॥ १६१-१७६ ॥

सव राजादि राजपुरुषों को यह वात लक्ष में रखने योग्य है जो (आसन) स्थिरता (यान) शत्रु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उनसे मेल करलेना (विश्व) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (दैघ॰) दो प्रकार की सेना करके स्विवजय कर लेना खौर (सश्रय) निर्वलता में दूसरे प्रवल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म यथायोग्य क ध्ये को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये॥ १॥ राजा जो सिध, विश्रह, यान, आसन, दैधीमाव और सश्रय दो २ प्रकार के होते है उनको यथावत् जाने ॥ २॥ (सिव) शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे पान्तु वर्त्तमान और सिवटयन् में करने के काम वरावर करता जाय यह दो प्रकार

का मेल कहाता है ॥ ३॥ (विमह) कार्यासिद्धि के लिये उचित समय वा अनु-चित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करनेवाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये॥ ४॥ (यान) अकस्मात् कोई कार्य्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शत्रु की खोर जाना यह दो प्रकार का गमन क-हाता है।। ५ ॥ खयं किसी प्रकार कम से क्षीण होजाय ऋर्थात् निर्वेल होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन क-हाता है ॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता है॥ ७॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी वलवान् राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है।। 🗆 ।। जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे।। ९॥ जब अ-पनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी सममें तभी शत्रु से विष्रह (युद्ध ) कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विप-रीत निर्वल होजावे तब शत्रु की त्रोर युद्ध करने के लिये जावे॥ ११॥ जब सेना वल वाहन से क्षीए। होजाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ श्रपने स्थान में बैठा रहै।। १२।। जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान् जाने तब द्विगुरा वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे।। १३॥ जब आप समभ लेवे कि अब जीव शत्रुओं की चढ़ाई मुभ पर होगी तभी किसी धार्मिक वल-वान् राजा का आश्रय राघि ले लेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के वल का निम्रह करे अर्थात् रोके उसकी सेवा सब यत्नें से गुरु के सदृश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कमीं में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६॥ जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट प्रवल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है।।

सर्वोपायैस्तथा कुर्याझीतिज्ञः पृथिवीपतिः। यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः॥१॥ आयितं सर्वकार्याणां तदास्वं च विचारयेत्।

श्रतीतानां च सर्वेषां गुगादोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥

श्रायत्यां गुगादोषज्ञस्तदात्वे चिप्रिनश्चयः।

श्रतीते कार्यशेषज्ञः श्रत्नुभिर्नाभिभ्यते ॥ ३ ॥

यथेनं नाभिसंदध्युभित्रोदासीनशत्रवः।

तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः॥ ४ ॥

मनु० ७ ॥ १७७-१८० ॥

मनु० ७ ॥ १७७-१८० ॥

नीति का जाननेवाला पृथिवीपित राजा जिस प्रकार इसके मित्र डदासीन (मध्यस्थ ) श्रीर शत्रु अधिक न हों ऐसे सव उपायों से वर्ते ॥ १ ॥ सव कार्यों का वर्तमान में कर्त्तव्य और भविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सव के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करनेवाले कमों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में शेप कर्त्तव्य को जानता है वह शतुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सव प्रकार से राजपुरुप विशेष सभापित राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के भित्र उदासीन और शतु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फेंसे यही संक्षेप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ १॥ छरता विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यिग्वधाय च ॥ १॥ संशोध्य त्रिविधं मार्ग पड्विधं च वलं स्वकम् ।

उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥ संशोध्य त्रिविधं मार्गं पड्विधं च वलं स्वकम् । सांपगयिककल्पेन यायादरिपुरं शैनैः ॥ २ ॥ शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् । गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिषु ॥ ३ ॥

दगडव्यूहेन तन्मार्भं यायाचु शकटेन वा। वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ यतश्च भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेदु बलम्। पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्॥ ५॥ सेनापातिवलाध्यचौ सर्वदिचा निवेशयेत्। यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेदिशम् ॥ ६ ॥ गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः । स्थाने युद्धे च कुश्लानभीरूनविकारिणः॥ ७॥ संहतान् योधयदल्यान् कामं विस्तारयेद् बहुन्। स्च्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूद्य योधयेत्॥ 🖘॥ स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनृषे नौद्धिपैस्तथा। वृज्ञगुलमावृते चापैरसिचर्मायुपैः स्थले ॥ ६ ॥ प्रहर्षयेट् बलं व्यृद्ध तांश्च सम्यक् परीक्षयेत्। चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥ उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ ११ ॥ भिन्यांचेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तया ॥ १२ ॥ प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्यान्यथादितान्। रतेश्च पूजयंदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥ अदानमित्रयकरं दानञ्च प्रियकारकम्।

# स्रभीप्सितानामधीनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥ मनु० ७॥ १८४-१६२ । १६४-१६६ । २०३ । २०४ ॥

जव राजा शत्रुत्रों के साथ युद्ध करने को जावे तव अपने राज्य की रक्षा का प्रवन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, शखा-स्नादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूर्तो अर्थात् चारो ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ख्रोरयुद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (समुद्र वा निदयों) में तीसरा आकाश-मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जलमें नौका और आकाश में विमानादि यानों से जावे और पैदल, रथ, हाथी, गोहे, शख और ऋख खान पानादि सामग्री को यथावत साथ ले वलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो श्रीर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके जाने श्राने में उससे वात करने में श्रत्यन्त सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुप को वड़ा शत्रु सममता चाहिये॥ ६॥ सवराजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखं तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही श्राच्छे प्रकार लंड लंड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब। दण्डव्यूह ) दण्ड के समान सेना को चलाव (शकट०) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान ( वराह०) जैसे सुश्रर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सव मिलकर मुंड हो-जाते हैं वैसे (मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे (सूर्वी व्यृह ) जैसे सूई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात् म्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकण्ठ ) ऊपर नीचे भपट मारता है इन प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे॥ ४॥ जिघर भय विदित हो उसी श्रोर सेना कं फैलावे, मव सेना के पतियों को चारों श्रोर रख के ( पद्मव्यूह ) श्रर्थात् पद्माका चारों खोर में सनात्रों को रखके मध्य में आप रहे।। प्र।। सेनापित और वला ध्यत्त अर्थात आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आठों दिशाश्रों में रक्खे, जिस श्रोर से लड़ाई होती हो उसी श्रोर सब सेनाका मुख रक्खे परन्तु दूनरी ऋोर भी पका शवन्ध रक्खे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की <sup>घाठ</sup>

होने का सम्भव होता है।। ६ ॥ जो गुल्म अर्थात् दृढ़ स्तम्भों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धामिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों श्रोर सेना के रक्खे ॥ ७॥ जो थोडे से पुरुषा से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं को मद फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना मे प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तय (सूचीव्यृह) प्रथवा (वन्नव्यृह) जैने दुधारा खड्ग दोनो श्रोर काट करता वैसे युद्ध करने जायें 'प्रार प्रविष्ट भी होते चले वैमे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात मेना को बनाकर लडावें, जो मामने शतव्नी (तोप) वा भुमुडी (बन्दूक) छूट रही हो तो ( मर्पन्यूह् ) अर्थात सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उनकों मार वा पकड़ तोपों का मुख अतु की छोर फेर उन्हीं तोपो से वा वन्दूक आदि में उन शतुओं को गारे अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने योदों पर सवार करा दौड़ावे और मारें वीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार धावा कर रात्र की सेना को छित्र भित्र कर पकड लेवे अथवा भगा दें॥ ८॥ जो समभूमि मे युद्ध करना हो तो रथ घोडे और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और माड़ी में वारा तथा स्थल वाल् में तलवार खीर ढाल से युद्ध करें कगवे॥ ९॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लडनेवालों को उत्साहित और हिं करें जब युद्ध बन्द हो-जाय तय जिससे शौर्य और युद्ध में उत्माह हो वैसी वक्तृता से सब के वित्त को खान पान श्रस्त शस्त्र सहाय और श्रीषधादि मे प्रसन्न रक्सें व्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे, लडती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है।। १०।। किसी समय उचित सममे तो शत्रु को चारों और से वेर कर रोक रक्खे और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, श्रत्र, जल और इन्धन को नष्टदूषित करदे॥ ११॥ शत्रु के तलाव नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, राति में उनको (त्रास) भय देवे और जीतने का उपाय करे ।। १२।। जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे श्रीर जो उ।चित समय समभे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राज-नीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उप-हेश कर ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुन उपद्रव न हो और जो हार-

जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐवा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे वह हारने के शोक से
रिहत होकर आनन्द में रहे॥ १३॥ क्योंकि संसार में दूमरे का पदार्थ प्रहण
करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित
किया करना और उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है
और कभी उसको चिड़ावे नहीं न हैंसी और न ठड़ा करे, न उसके सामने हमने
तुझ को पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य
प्रतिष्ठा सदा करे॥ १४॥

हिरएयभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते।
यथा मित्रं श्चवं लब्ध्वा क्रश्मप्यायित चमम्॥१॥
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च।
श्रनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रश्स्यते॥२॥
प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दच्चं दातारमेव च।
कृतज्ञं धृतिमन्तञ्च कष्टमाहुरिं बुधाः॥३॥
श्राध्येता पुरुषज्ञानं शौर्ध्यं करुणवेदिता।
स्थोललच्यं च सतनमुदासीनगुणोदयः॥ २॥
मनु० ७। २० ८ – २११॥

मित्र का लक्षण यह है कि राजा मुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं यहता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यन् की वातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्वल मित्र को भी प्राप्त होके वदता है ॥ १ ॥ धर्म को जानेन और कृतत अर्थान् किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा दम बात को छढ़ रम्बे कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये दुए को जाननेहारे और धैर्यवान् पुरुप को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुरा पावेगा ॥ ३ ॥ बदासीन का लक्षण-जिसमें प्रशंसित गुण

युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूललक्ष्य अर्थात् उपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्विमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः। व्यायाम्याप्लुत्यमध्याहे भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्॥ मनु० ७। २१६॥

पूर्वोक्त प्रात:काल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मन्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब मृत्य और सेनाध्यत्तों के साथ मिल उनको हिंचित कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अर्थान कृतायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय आदि का स्थान शख और अख का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह समय मोजन के लिये 'अन्तःपुर" अधीत पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिवल-पराक्रमवर्द्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यक्षन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे।। प्रजा से कर लेने का प्रकार:—

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरगययोः। धान्यानामष्टमो भागः षष्टो द्वादश एव वा॥ मनु० ७। १३०॥

व्यापार करनेवाले वा शिल्पीजनों को सुवर्ण और चादी का जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अत्रों में छठा, आठवां वा वारह वां भाग लिया करे और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिमसे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दु:ख न पार्वे। क्यों कि प्रजा के बनाट्य आरोग्य खान पान आदि में सम्पन्न रहने पर राजा की वडी उन्नति होती है प्रजा-को अपने सन्तान के सहश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सहश राजा और राज- पुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किमान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उनका रचल है जो प्रजा न हो तो राजा किसार ? और

राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने २ काम में स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात् जिसको "पोलिटिकल" कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं:—

प्रत्यहं देशदृष्टेश्च शास्त्रदृष्टेश्च हेतुभिः। अष्टादशसु मार्गेषु निवद्वानि पृथक् पृथक् ॥ १॥ तेषामाद्यमृगादानं निचेपोऽस्वामिविक्रयः। संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥ वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥ सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दग्डवाचिके। स्तेयं च साहसं चैत्र स्नीसङ्ग्रहणमेव च ॥ ४ ॥ स्रीपुंधर्मो विभागरच यूतमाह्वय एव च। पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥ एषु स्थानेषु भृथिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् । धर्मं शार्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ६॥ धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभा यत्रोपतिष्ठते । श्रुल्यं चास्य न क्रुम्तिन्ति विद्धास्तत्र सभासदः॥ ७॥ सभां वा न प्रवेष्टदया वक्तव्यं वासमंजसम्। श्चत्रुवन्विद्युवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ 🗖 ॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च।
हन्यते प्रेचमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ६॥
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रचिति रिचितः ।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १०॥
वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।
वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥
एक एव सुहद्धर्मो निधनेप्यनुयाति यः ।
श्रीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छिति ॥ १२ ॥
पादोधर्मस्य कर्चारं पादः साचिणमृच्छिति ॥ १३ ॥
पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छिति ॥ १३ ॥
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।
एनो गच्छिति कर्चारं निन्दाहों यत्र निन्यते ॥ १४ ॥
मनु० ८ । ३–८ । १२–१६ ॥

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्रव्यवहार हेतु आ से निम्निलिखत अठारह विवादास्पद मागों में विवाद युक्त कमों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होनेकी आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नित हो ॥ १॥ अठारह मार्ग ये हैं—उनमें से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निक्षेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ बरा हो और मांगे पर न देना । ३ ( अस्वामिविकय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेंच लेने । ४ ( संभूय च समुत्थानम् ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५ ( दत्तस्यानपकर्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ ( वेतनस्येत चादानम् ) वेतन अर्थात् किसी की "नौकरी" में से ले लेना वा कम देना । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से वि- रुद्ध वर्त्तना । ८ ( क्यविक्रयानुशय ) अर्थात् लेन देन में मगड़ा होना । ९ पशु के स्वामी और पालनेवाले का फगड़ा ॥ ३ ॥ १० सीमा का विवाद । ११ किसी को

कठोर दण्ड देना । १२ कठोर वाणी का बोलना । १३ चोरी डांका मारना । १४ किसी काम को बलात्कार से करना। १५ किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥ ४ ॥ १६ स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना। १७ विभाग अर्थात् दाय-भाग में वाद उठना । १८ द्यूत अर्थात् जड्पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धर के जुझा खेलना। ये झठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुतसे विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातन-धर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६॥ जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शस्य अर्थात् तीरवत् धर्म के कलङ्क को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्मी का मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद् हैं वे सब घायल के समान सममे जाते हैं।। ७॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवे-श न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही वोले जो कोई सभा मे अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध वोले वह महापापी होता है ॥ द ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य सव सभासदों को देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्ष की रक्षा करता है इसलिय धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मारडाले ॥ १०॥ जो सब ऐश्वयों के देने और सुर्खों की वर्षा करनेवाला धर्म है उसका ले।प करता है उसीको विद्वान् लोग वृषल अर्थात् सूद्र श्रीर नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं॥११॥ इस संसार में एक धर्म ही सुहृद् है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है श्रीर सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब संग छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का संगकभी नहीं छूटता जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहां अधर्म के चार विभाग होजाते हैं उनमे से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साची, तीसरा सभासदी ख्रीर चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद् पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कत्तीही को पाप प्राप्त होता है ॥ १८॥ अब साक्षी कैसे करने चाहियें:-

त्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु सान्तिणः । सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्॥ १॥ स्त्रीणां साच्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः । शृद्राश्च सन्तः शृद्रागामन्त्यानामन्त्ययोनयः॥ २॥ साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहगोषु च। वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीचित साक्षिणः॥ ३॥ बहुत्वं परियह्णीयात्साचिद्वेषं नराधिपः। समेषु तु गुगोत्कृष्टान् गुगाँदैधे दिजोत्तमान् ॥ १॥ समज्ञदर्शनात्साच्यं श्रवणाचेव सिध्यति । तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५॥ साची दृष्टश्चतादन्यद्विद्यवन्नार्थ्यसंसदि। श्रवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच हीयते ॥ ६ ॥ स्वभावेनैव यद् ब्र्युस्तद् प्राह्यं व्यावहारिकम्। अतो यदन्यद्विब्रयुर्धर्मार्थं तदपार्थकम्॥ ७॥ सभान्तः साचिगाः प्राप्तानिधप्रत्यर्थिसिक्षघौ । प्राड्विवाको ऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ = ॥ यद् द्वयोरनयोर्वेस्थ कार्येस्मिन् चेष्टितं मिथः। तद् ब्रूत सर्वं सत्येन युस्माकं ह्यत्र साचिता॥ ६॥ सत्यं साच्ये ब्रुवन्साची लोकानाप्नोति पुष्कलान्। इह चानुत्तमां कीर्त्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥ सत्येन पूयते साची धर्मः सत्येन वर्डते। तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साचिभिः॥ ११॥ **ब्रारमैव ह्यारमनः सान्ती गतिरात्मा तथात्मनः**।

. (

मावमंस्थाः स्वमातमानं नृणां सान्तिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥ यस्य विद्वान् हि वदतः च्रेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥ एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ १४ ॥ मनु० ८॥ ६३। ६८। ७२-७५। ७८-८१। ८३। ८६। ६६। ६१॥

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान् निष्कपटी, सव प्रकार धर्म को जाननेवाले, लो-

भरिहत, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतों को कभी न करे

11 १ ॥ श्वियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शुद्रों के शुद्र श्रीर श्रन्त्यजों के श्र-न्त्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डिनिपात रूप श्रपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे श्रीर अत्यावश्यक भी समफे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहु-प्रचातुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के श्रतुक्रल श्रीर दोनों के साची उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम श्रयीत् ऋषि महिंप श्रीर यितयों की साची के श्रतुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने श्रीर दूसरा सुनने से, जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन श्रीर दण्ड के योग्य न होनें श्रीर जो साक्षी मिण्या बोलें वे धर्मा योग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में शक्षी देखने श्रीर सुनने से विरुद्ध बोले तो वह ( श्रवाङ्गरक ) श्रथीत् जिह्ना के छेदन से दु:खरूप नरक को वर्त्तमान समय में प्राप्त होवे श्रीर मरे पश्चात् सुख से हीन होजाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सन्त्रन्धी वोले श्रीर इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्याया-

धीश व्यर्थ सममे ॥ ७ ॥ जव अर्थी (वादी ) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी ) के सा-

मन सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्विन

वाक अर्थात् वकील वा वारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८॥ हे साक्षि लोगो ! इस

कार्य्य में इन दोनों के परस्पर कमों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो

क्योंकि तुम्हारी इस कार्य्य में साक्षी है॥ ९॥ जो साची सत्य बोलता है वह जन्मान्वर में उत्तम जनम और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भो-गता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्त्ति की प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वहीं वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बी-लता है वह प्रतिष्ठित और मिध्यावादी निन्दित होता है।। १०॥ सत्य बोलने से साची पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्णों में सा-क्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है।। ११॥ श्रात्मा का साक्षी श्रात्मा और श्रात्मा की गति श्रात्मा है इस को जान के हे पुरुष ! तू सव मनुख्यों का उत्तम साक्षी अपने भात्मा का अपमान मत कर अर्थात सत्यभाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी मे है वह सत्य श्रोर जो इस से विपरीत है वह मिथ्यामाष्य है ॥ १२ ॥ जिस बोल्ते हुए पुरुष का विद्वान् चेत्रज्ञ अर्थात् शरीर का जानेनहारा आत्मा भीतर शङ्का को प्राप्त नहीं है।ता उस से भित्र विद्वान् लोग किमी को उत्तम पुरुष नहीं जानवे॥१३॥ है कल्याण की इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो तू "में अकेला हू" ऐसा अपने आंत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूमरा तरे हृदय में श्र-न्तर्यामीह्नप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमातमा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभानमोहाद्रयानमेत्रात्कामात् कोधात्तथेव च।

श्रज्ञानाद्वालभावाच्च साद्यं वितथमुच्यते ॥ १ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साद्यमनृतं वदेत्।

तस्य दग्डविश्रषांस्तु प्रवद्याम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥

लोभात्सहस्रदग्डचस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम्।

भयाद्द्रो मध्यमो दग्ड्यो मेत्रात्पूर्वं चतुर्ग्गम् ॥ ३ ॥

कामादशगुणं पूर्वं कोधात्तु त्रिगुणं परम् ।

श्रज्ञानाद्द्रे शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥

उपस्थमुद्रं जिह्वा हस्तो पादो च पञ्चमम् ।

चत्रुनीसा च कर्णो च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥

स्रमुबन्धं परिज्ञाय देशकालों च तत्त्वतः । साराऽपराधो चालोक्य दग्डं दग्डवेषु पातयेत् ॥ ६ ॥ स्रधर्मदग्डनं लोके यशोध्नं कीर्त्तिनाशनम् । स्रस्वर्यक्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥ स्रवग्ड्यान्दग्डयन् राजा दग्ड्यांश्चेवाप्यदग्डयन् । स्रयशो महदाप्तोति नरकं चैव गच्छति ॥ ८ ॥ वाग्दग्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दग्डं तदनन्तरम् । तृतीयं धनदग्डं तु वधदग्डमतः परम् ॥ ६ ॥ मनु० ८ । ११८–१२१ । १२५–१२६ ॥

तो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, कोध, ऋज्ञान और वालकपन से साधी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे॥ १॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी भूठ बोले उसको वस्यमाण अनेक विध दण्ड दिया करे॥ २॥ जो लोभ से मूठी साची देवे तो उससे १५॥०) (पन्द्रह रुपये दश आने) दण्ड लेवे, जो मोह से मूठी साची देवे उससे १०) (तीन रुपये दो आने) दण्ड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) (सावछः रुपये) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से भूठी साची देवे उससे १२॥) (साढेवारह रुपये) दण्ड लेवे ॥ ३॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे १२॥) ( उचाछीस रुपये चौदह आने) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रांच से झूठी साची देवे उससे १६॥=) ( उचाछीस रुपये चौदह आने) दण्ड लेवे, जो पुरुष अझानता से मूठी साची देवे उससे ६। ( छः रुपये ) दण्ड लेवे और जो वालकपन से मिथ्या साधी देवे तो उससे १॥०) (एक रुपया नौ आने) दण्ड लेवे ॥ १॥ तण्ड के उपस्थेन्द्रिय, उद्दर, जित्रा. हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये उस आने दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये उस आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्मन हो तो उससे कम और यनाह्य हो तो उससे दूना तिगुना और

भौगुना तक भी ले लेचे अर्थान् जैमा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उसका जैसा

अपराष हो वैमाही दण्ड करे॥६॥ क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह

पूर्व प्रतिष्ठा वर्त्तमान खौर भविष्यत् में खौर परजन्म में होनेवाछी कि की नाश करनेहारा है खौर परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसिलये अधर्मयुक्त दृष्ट किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड खौर अदण्डनीयों को दण्ड देता है अर्थात् दण्ड देने योग्य को छोड़ देता खौर जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को खौर मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है इसिलये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देने खौर अनपराधी को दण्ड कभी न देने ॥ = ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात् उसकी "निन्दा" दूसरा "धिक्" दण्ड अर्थात् तुमको धिकार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उससे "धन लेना" और चौथा "बध" दण्ड अर्थात् उसको कोड़ा वा बेंत से मारना वा हिर काट देना ॥ ९ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते। तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः॥१॥ पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः। नादगड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २ ॥ कार्षापणं भवेदगङ्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। तत्र राजा भवेदराड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥ अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्। षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् चत्रियस्य च ॥ ४ ॥ ब्राह्मग्रस्य चतुषष्टिः पूर्गं वापि शतं भवेत्। द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः॥ ५॥ ऐन्द्रं स्थानमभित्रेष्सुयश्चाच्चयमव्ययम्। नोपेचेत चणमपि राजा साहसिकं नरम्॥६॥ वाग्दुष्टात्तस्कराचेव दग्डेनैव च हिंसतः। साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥

साहसे वर्तमानन्तु यो मर्षयति पार्थिवः ।

स विनाशं त्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ = ॥

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।

समुत्मृजेत् साहितिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ६ ॥

गुरुं वा वालवृद्धो वा त्राह्मणं वा वहुश्रुतम् ।

श्रातताथिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भविति कश्चन ।

प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तनमन्युमृच्छति ॥ ११ ॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहितिकदगढ्दनौ स राजा शक्कलोकभाक् ॥ १२ ॥

मनु० = । ३३४-३६= । ३४४-३४७ । ३४० । ३४१ ।

३६६ ॥

चोर जिस प्रकार जित २ अह से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ अह को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन करहे ॥ १ ॥ चाहे पिता, आचार्या, भित्र, र्वा, पृत्र और प्रोहित क्यों न हो जो खधर्म में स्थित नहीं रहता यह राजा का अदृण्ड्य नहीं होता अर्थात् जब राजा क्यायासन पर कैठ क्याय करे तम किसी का पश्चपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देने ॥ २ ॥ जिस अपराध में सावारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होने अर्थात् सावारण मनुष्य से राजा को सहस्र पैसा दण्ड होने अर्थात् सावारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये मन्त्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसी गुणा उस से न्यून को सावसी गुणा और उससे भी न्यून को छः सौ गुणा इमी प्रकार उत्तम २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा छत्य अर्थात् चपरामी है उसको आठगुणे दण्ड से कम न दोना चाहिये क्यों कि बदि प्रज्ञपुत्रयों से राजपुत्रयों को अविक दण्ड न होने तो राजपुत्रय प्रजापुत्रयों का नाश कर देने जैसे सिंह अविक और वकरी योड़े दण्ड से साजपुत्रय प्रजापुत्रयों का नाश कर देने जैसे सिंह अविक और वकरी योड़े दण्ड से स्था में भाजाती है द्वितिये राजा से लेकर छोटे से छोटे मृत्य पर्यन्त राजपुत्रयों स्था में भाजाती है द्वितिये राजा से लेकर छोटे से छोटे मृत्य पर्यन्त राजपुत्रयों

को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस श्रुद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य की सोलह गुणा, क्षित्रय को बीस गुणा ॥ ४॥ ब्राह्मण को चौसठगुणा वा सौ गुणा अथवा एकसी अट्टाईस गुणा होना चाहिये अर्थात् जिसका जितना ज्ञान और जितनी अनिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५॥ राज्य के अधिकारी धम्में और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६॥ साहिसक पुरुष का लक्षण:—

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी साहस वलात्कार काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है।। ७।। जो राजा साहस में वर्त्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है वह शीघ ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है।। ८।। न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दु.ख देनेवाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेद्न किये विना कभी छोड़े ॥ ६ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्त्तमान दूसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं उनको विना विचारे मारडालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १०॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रभिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि को धी को कोध से मारना जानो कोध से कोध की लड़ाई है।। ११।। जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन का वोलनेहारा न साहिसक डाकू और न दण्डव्न अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है॥ १२॥ भत्तरिं लघयेचा स्त्री स्वज्ञातिगुगादर्पिता ।

भत्तीरं लघयद्या स्त्री स्वज्ञातिगुगादिषिता। तां श्वभिः खादयद्वाजा संस्थाने बहुसंस्थिते॥१॥ पुमांसं दाह्येत्पापं शयने तप्त आयसे। अभ्यादध्युश्च काष्टानि तत्र दह्येत पापकृत्॥२॥

दीर्घाध्वानि यथादेशे यथाकालङ्करो भवेत्।

[[

13

(£)

73/8

S.

Fall

11

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्तग्रम् ॥ ३ ॥ अहन्यहन्यवेद्येत कर्मान्तान्वाहनानि च । आयव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ एवं सर्वानिमान्।जा व्यवहारान्समापयन् । व्यपोद्य किल्विषं सर्वं प्राप्तोति परमां गतिम् ॥ ४ ॥ मनु० ८ । ३७१ ३७२ । ४०६ । ४१६ । ४२० ॥

जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पित को छोड़ व्यभिचार करें उसको वहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीवी हुई कुचों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के पर स्त्री वा वेश्योगमन करें उस पापी-जन को लोहें के पलंग को अभिन से तपा के लाल कर उस पर मुला के जीते को वहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ ( प्रश्न ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करें तो उसको कोन दण्ड देवे १ ( उत्तर ) सभा अर्थात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये, ( प्रश्न ) राजादि उनसे दण्ड क्यो प्रहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जव उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड प्रहण न करें तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे १ और जव सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा वार्भिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में दूब कर न्याय धर्म को हुना के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अर्थात उस रवाय धर्म को हुना के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अर्थात उस रवाय धर्म को हुना के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अर्थात उस रवाय धर्म को हुना के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अर्थात उस रवाय धर्म के अर्थ का समरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म हे जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कीन होगा ॥

(प्रक्ष ) यह कटा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अह का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उसर) जो दसका कटा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं सममते क्योंकि एक पुरुष को दस प्रकार दण्ड होने से सब लोग द्वारे काम करने से खलग रहेंगे और दुरे काम को छोड़ कर वर्मनार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी वह दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम

बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह कोड़ों गुणा अधिक होने से कोड़ों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी देना पडेगा अर्थात् जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो पावभर श्रिधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में भाधपाव वीससेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या सममते हैं? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। (स-वाछः ) मन मनुष्य जाति पर दण्ड होने मे ऋधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है। जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा यह नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महा-समुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखें कि जिस से राजा और वड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से जाने-वाले अपने प्रजास्य पुरुपों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दु:ख न होने देवे ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े स्नादि वाहनों को नियत लाभ श्रौर खरच, "श्राकर" रत्नादिकों की खार्ने श्रौर कोष (खजाने) को देखा करे।। ४॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सव पापों को छुडा के परमगति मोच सुख को प्राप्त होता है।। ५॥ (प्रश्न) संस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? (उत्तर) पूरी है क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब सस्कृत विद्या से ली है श्रोर जिनका प्रत्यक्ष लंख नहीं है उनके लिये:--

# प्रत्यहं लोकदृष्टेश्च शास्त्रदृष्टेश्च हेतुभिः ॥ मनु० ८ । ३ ॥

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समकें उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्खे
कि जहांतक बन सके वहांतक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी
विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य का यथावत्
सेवन करना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि जिससे शरीर और आरमा में पूर्ण बल सदा रहे क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान
बढ़ाये जायँ और शरीर का बल न बढ़ावें तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और

सेक हों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का वल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम ज्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती विना ज्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई मगड़ा के सके नष्ट अष्ट होजायें इमिलये सर्वदा शरीर और आत्मा के वल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा वल और बुद्धि का नाशक ज्यवहार ज्यभिचार और अति विषया-सिक्त है वैमा और कोई नहीं है विशेषतः क्षत्रियों को हढ़ांग और वलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधमें ही नष्ट होजायाग और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि ''यथा राजा तथा प्रजा'' जैसा राजा होता है वैभी ही उसकी प्रजा होती है इसिलये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्तकर सब के मुधार का हथान्व वनें ॥

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मृति के सप्तम. अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभा रत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डालिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करे और यह सम-में कि "वयं प्रजापते: प्रजा अभूम" (यह यजुर्वेद का वचन है) हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसके किंकर अत्यवत् हैं वह छपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वेद्विषय में लिखी जायगा।।

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये षष्टः समुद्धासः सम्पूर्णः ॥ ६॥

2640000



# अथेइवरवेदविषयं ठ्याख्यास्यामः॥

मुचो अचरे परमे ठ्योमन्यिस्मन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद्व किमृचा करिष्यिति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥१॥ भर०॥ मं०१। सू०१६४। मं ३६॥

र्द्यक्तेनं भुक्जीथा मा गृंधः कस्यं स्विद्धनंम् ॥ २ ॥ यजु० ॥ अ० ४० । मं० १ ॥

आहम्भुं वसुंनः पूर्वस्पतिरहं धनांनि संजयामि शश्वतः। मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दृशुषे विभंजामि भोजनम् ॥३॥ आहमिन्द्रो न पर्रा जिग्य इद्धन् न मृत्यवेऽवतस्थे कदांचन। सोमिनिन्नां सुन्वन्तो याचता वसुन में पूग्वः सुख्ये रिषाथन॥ ४॥ श०॥ मं० १०। सू० ४८। मं० १। ५॥

(ऋचो अक्षरे०) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्ग्याश्रम को शिक्षा में लिख चुके हैं अर्थात् जो सब दिन्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथिव सूर्ग्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान न्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमिन सदा दु:खसागर में दूवे ही रहते हैं इसिलये सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुन्धी होते हैं। (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं?

(उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है (प्रश्न ) वे में में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है ? ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी, परन्तु इसको कही ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देखो इसी मन्त्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है, यह उनकी भूल है जो देवता कटर से ईश्वर का प्रहण करते हैं परमे-श्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता है कि वही सव जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्त्ता न्यायाधीश श्रिधिष्ठाता ''त्रयिद्धशन्त्रिशता ०'' इत्यादि वेदों में प्रमाण है इसकी व्याख्या जतपथ में की है कि तेंतीस देव अर्थात् पृथिवी, जल, अगिन, वायु, श्राकारा, चन्द्रमा, सूर्य्य और नत्तत्र सव सृष्टि के निवासस्थान होने से ये त्राठ वसु। प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, क्रूम्म, क्रुकल, देवदत्त, धनञ्जय श्रौर जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसिछये कहाते हैं कि जब शरीर को छोडते हैं तब रोदन करानेवाले होते हैं। संवत्सर के बाग्ह महीने वारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सव की आयु को लेते जाते हैं। विजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। यझ को प्रजा ।ति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु वृष्टि जल श्रोपधी की शुद्धि, विद्वानों का मत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है। ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और सब से वडा होने से परमात्मा चीतीमवा उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है इमी प्रकार श्रन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शाखों को देखत तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप अमजाल में गिरकर क्यों बहकते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत् है उस मबसे व्याप्त होकर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उससे डरकर तू अन्याय में किसी के धनकी आकाचा गत कर उस अन्याय का त्याग और न्यायाचरण-रूप वर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग॥ २ ॥ ईश्वर मव का उपनेश करता है कि है मनुष्यों! में ईश्वर मब के पूर्व विवासान सब जगत का पित हूं में सनातन जग-हबारण श्रीर सब बनो का विजय करनेवाला और टान हमुक ही को सब जीव जैसे पिता को सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें में सब को सुख देनेहारे जगन के लिये नाना प्रकार के भौजनों हा जिस ग पालन के लिये करना हूं॥ ३॥ में परमैश्वर्ण्यवान सूर्य क सदश सब जगन का प्रकाशक हुए भी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को भाम होता है में ही जगव्रूप बन का निर्माता हूं सब जगत् की उत्पत्ति करने

वाले मुम ही की जानी, हे जीवी ! ऐश्वर्य प्राप्त के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुम से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो ओ, हे मनुष्यो ! में सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूं में त्रह्म अर्थान वेद का प्रकाश करनेहारा और मुमको वह वेद यथावत् कहता उसमे सब के ज्ञान को में बढ़ाता मैं सत्युरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फलदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य्य का बनाने और धारण करनेवाला है इसलिये तुम लोग मुम को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥

## हिर्गप्रार्भः समवर्त्ततार्थे भूतस्यं जातः पित्रिकं स्रासीत्। स दांधार पृथिवीं चामुतेमां कस्म देवायं हिविषां विधेम यजु०। स्र०१३। ४॥

यह यजुर्वेद का मन्त्र है-हे मनुक्यो! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उप्तत्र हुआ था, है और होगा उसका स्वामी था, है और होगा वह पृथिवी से लेके सूर्य्यलोक पर्य्यन्त सृष्टि को वना के धारण कर रहा है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। (परन) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? (उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणां से (परन) ईश्वर मे प्रत्यक्षादि प्रमाणां से कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर).—

# इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्रज्ञं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यच्चम् ॥ न्याय० अ०१। सू०४॥

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है—जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ना, प्राण श्रोर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दु:ख, सत्यासत्य श्रादि विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उपत्र होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निश्रम हो। श्रव विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यच्च होता है गुणी का नहीं जैसे चारो त्वचा श्रादि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस श्रोर गन्य का ज्ञान होने से गुणों जो पृथिवी उसका श्रात्मायुक्त मन से प्रत्यच्च किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि मे रचना विशेष श्रादि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से

परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी वात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस ममय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषव पर मुक जाती है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, अहा श्रीर लन्जा तथा अच्छे कार्मों के करने में अभय, नि.शङ्कता और आनन्दोत्साइ उठता है वह जीवात्मा की खोर से नहीं किन्तु परमात्मा की खोर से है खीर जब जीवात्मा शद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दांनों प्रत्यच होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो श्रनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह हैं ? क्योंकि कार्य्य को देख के कारण का श्रनुमान होता है (प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किसी ऐशविशेष में रहता है ! ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वझ, सर्व-नियाता, सब का स्रष्टा सब का धर्त्ता श्रौर प्रलयकर्ता नहीं होसकता अप्राप्त देता में कर्त्ता की किया का असम्भव है (प्रश्न) परमेश्वर द्यालु और न्यायकारी है वा नहीं ? ( उत्तर ) है ( परन ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो . कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दु:ख पहुचाना। और द्या उसको कहते हैं जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड देना ( उत्तर् ) न्याय **और द्या का नाम**-मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड दने का प्रयोजन है कि मनुष्य श्रपराध करने से वन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हीं ; वहीं दया कहाती है जो पराये दु खों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्यायका तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया ही उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहसी धम्मीत्मा पुरुषों को दु ख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दु:ख प्राप्त हो-ता है वह दया किस प्रकार हो सकती है द्या वहीं है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने मे वचाना डाकृपर और उस डाकृ को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है (प्रश्न) फिर द्या और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्यों कि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसिलये एक शब्द का रहना तो अन्छा या इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं

है। (उत्तर) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? ( प्रश्न ) होते हैं । ( उत्तर ) तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई ( प्रश्न ) संमार में सुनते हैं इमालिये। (उत्तर) समार में तो सचा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्त उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखा ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन मिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्खं हैं इमसे भिन्न दूनरी बड़ी दया कौनधी है अपय न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक त्रौर न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और दु ख छूटने की इच्छा और किया करना है वह द्या और वाह्य चेष्टा अर्थान् वन्धन छेदनादि यथावत् दण्ड देना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दु खों से पृथक् कर देना (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? ( उत्तर ) निराकार, क्यों कि जो साकार होता तो व्यापक न होता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्यों कि परिमित वस्तु में गुण कम्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोब्ण, नुधा, तृषा और रोग, दोप, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं होसकता ईससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का वनानेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवदय होना चाहिये। जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वरने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वहीं सिद्ध हुआ कि शरीर वनने के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। (प्रश्न ) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर ) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सव जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित् भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। (प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर टूमरा कोई नहीं है। ( उत्तर ) वह क्या चाहाता है, जो तम कहा कि सब कुछ चाहता स्त्रीर कर सकता है तो हम तुम स पूछत हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक इंश्वर

वना स्वयं अविद्वान् चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दु.र्खा भी हो सकता है! जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसलिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वहीं ठीक है। (प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि ! ( उत्तर) अनादि अर्थात् जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिय। प्रश्न ) पर-मेश्वर क्या चाहता है ? ( उत्तर) सव की भलाई और सव के लिये मुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनी चाहिये। (प्रश्न , क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति आर्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा ? ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उनके करने का फल अन्य ही है ( पश्न ) क्या है ? ( उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परत्रहा से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समकाश्रो, ( मक्ष ) जैसे.—

स पर्यगाच्छुक्र मकायम् व्राप्त स्नावि १८ शुद्ध सपापविद्धम् । किनिनीषी परिभः स्वयम्भूषीथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धाः च्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः ॥ यजु०॥ अ० ४० । मं० ०॥ (ईश्वर की स्तृति ) वह परमात्मा सव में व्यापक, शीव्रकारी और अनन्त वत्तवार जो शुद्ध, सर्वत्र, सव का अन्तर्यामी, सर्वोषिरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवह्त सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थों का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण, स्तृति अर्थात् जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तृति करना वह सगुण, (अकाय) अर्थात् वह कभी शरीर यारण वा जन्म नहीं लेवा जिसमें छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें छेश दु स अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस२ राग

द्वेपादि गुणों से प्रथक् मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्मुण स्तुति है इस-

काफ्तयर है कि जैमे परमेखर के गुण हैं वैसे गुग कर्म स्वभाव अपने भी करना जमे

वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुणकीर्त्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना ठ्यर्थ है ॥ प्रार्थना:—

, H

î,

,

7

1

Ti.

- 1

; 1

ik

25

यां मेधां देवगुणाः पितरंश्चोपासंते । तया माम्य मेधया-ऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥ १ ॥ यजु ० । अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मिथे घेहि। बीर्श्यमिस वीर्र्धं मिथे घेहि। बर्लमिस वलं मिथे घेहि। ब्रोजोऽस्योजो मिथे घेहि। मृन्यु-रेसि मृन्युं मिथे घेहि। सहोऽसि सहो मिथे घेहि॥ २॥ यजु०। अ०१६। मं०६॥

यजायंतो दूरमुदैति दैवन्तदुं सुप्तस्य तथेवेति । दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरक्तन्तनमे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ यन् कमीएयपसी मन्।षिणी यृज्ञे कृणवन्ति विद्धेषु धीराः । यदपूर्वं यच्यन्त प्रजानां तन्त्रे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यद्यज्ञानं मुत चेता धृतिश्च यज्ञातिरन्तरमृतं प्रजास्तं । यस्मान्त्रचे केचन कमे क्रियत् तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यन्त्रदं भूतं भुवनं भविष्यत् तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यन्त्रदं भूतं भुवनं भविष्यत् तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यस्मिन्नुचः साम् यर्ज्रूण्वि यस्मिन्जितिष्ठिता स्थनाभाविवाराः । यस्मिन्नुचः साम् यर्ज्रूण्वि यस्मिन्जितिष्ठिता स्थनाभाविवाराः । यस्मिश्चचः साम् यर्ज्रूण्वि यस्मिन्जितिष्ठिता स्थनाभाविवाराः । यस्मिश्चचः साम् यर्ज्रूण्वि यस्मिन्जितिष्ठिता स्थनाभाविवाराः । यस्मिश्चचः स्वस्वभित्रं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ७ ॥ स्वार्थिरश्वानिव् यन्त्रनुष्यानेन्तिन्तिष्ठिता स्थनाभाविवाराः । स्वार्थिरश्वानिव् यन्त्रनुष्यानेन्तिन्ति। शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ७ ॥ स्वार्थिरश्वानिव् यन्त्रनुष्यानेन्तिन्ति। स्वार्थिरश्वानिव् यन्त्रनुष्यानेन्तिन्ति। स्वार्थिरश्वानिव् यन्त्रनुष्यानेन्ति। स्वार्थिरश्वानिव् यन्त्रनुष्यानेन्ति। स्वार्थिरश्वानिव् यन्त्रनुष्यानेन्ति। स्वार्विवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्वानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्रविवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्यारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्रिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्यारिक्षेष्ठानिवारिक्षेष्ठा

हृत्प्रानष्ठं यदंजिरं जिवेष्टं तन्मे मर्नः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ = ॥ यजु०॥ अ० ३४। मं०१।२।३।४।४।६॥ हे अपने ! अर्थात् प्रकाशस्त्रस्य परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा-सना विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान् हमकी इसी वर्तमान समय में आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्त्रस्य हैं कृपाकर मुक्त में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसिलये मुक्त में भी क्या-कटाच्न मे पूर्ण पराक्रम धरिय । आप अनन्त बलयुक्त हैं इमिलये मुक्त में भी बल धारण कीजिये । आप अनन्त सामर्थ्ययुक्त हैं इसिलये मुक्तकों भी पूर्ण सामर्थ्य दीजियं । आप अनन्त सामर्थ्ययुक्त हैं इसिलये मुक्तकों भी पूर्ण सामर्थ्य दीजियं । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोधकारी हैं मुक्तकों भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और स्वअपराधियों का सहन करनेवाले हैं कृपा से मुक्तकों वैमा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे द्यानिधं ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर र जाता, दिव्य गुण्युक्त रहता है और वही साते हुए मेरा मन सुपृप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्त में दूर २ जाने क समान व्यवहार करता सव प्रकाशकों का प्रकाशक

जाता, दिव्य गुण्युक्त रहता है और वहीं सोते हुए मेरा मन सुपृप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्त में दूर २ जाने क समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवमङ्करप अर्थात् श्रपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कर्याण का संकरप करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ २॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करनेहारे धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं जा श्रपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनवाला है वह

मेरा मन धर्म करने की उच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानहारा निश्चय त्मकपृत्ति है और जो प्रजासों में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशगहित है जिसके विना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्र गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे ॥ ५ ॥ है जगदीश्वर ! जिसमें सब योगी छोग इन सब भून, भविष्यन, वर्त्तमान व्यवहारों को जानते जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के मब प्रकार जिनक लझ करता है जिसमें ज्ञान किया है पांच ज्ञानिन्द्रय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगक्तप यज्ञ को जिममें बढ़ातं हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि छेशों में पृथक रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन परमेश्वर आप की कृषा से मेर मन में जैने रथ क मध्य धुरा में आरा लंग रहते हैं वैमे ऋगवंद, यजुर्वेद, मामबंद और जिसमें अथवंदन कर परिता के परिता है विमे ऋगवंद, यजुर्वेद, मामबंद और जिसमें अथवंदन कर परिता के स्ता है वैमे ऋगवंद, यजुर्वेद,

अविद्यादि छेशों मे पृथक् रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन् परमश्वर आप की कृषा से मेर मन में जैने रथ क मध्य धुरा में आरा लग रहते हैं वेसे ऋग्वद, यजुर्वेद, मामवद और जिसमें अथववद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वह सर्व-व्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रहीं स्वीतियन्ता है स्वानियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रहीं स्वानियन्ता है स्वानियन्ता स्वानियन्ता है स्वानियन्ता स्वानियान्ता स्वानियन्ता स

अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे। ७ ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर! जो मेरा मन स्मित्र स घोडों के समान अथवा घोडों के नियन्ता सारशी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इवर उवर इलाता है जो हृद्य में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यन्त वेगवाला है वर्ष

मेरा मन सब इन्द्रियों को श्रधमीचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी

ŢIT

1

KF,

316

\* \*

Ç.

1

ŕ

1

₹,

1

अग्ने नर्य सुपर्था रायेऽश्रमान् विश्वांनि देव व्युनीनि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्म उक्तिं विधेम यज्ञ० ॥ अ० ४० । मं० १६ ॥

हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्त्र सवको जाननेहारे परमात्मन् ! आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणह्नप मार्ग है उससे पृथक् की जिये इसलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी बहुतसी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें।

मा नो महान्तंमुत मा नो ऽश्चर्भकं मा न उर्चन्तमुत मा ने उच्चितम् । मा नो वधी पितरं मोत मातरं मानंः प्रिया स्तन्त्रो रुद्र रीरिष ॥ यजुः० ॥ अ० १६ । मं० १५ ॥

हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दु:खखरूप फल को देके रुलानेवाले परमेश्वर ) आप हमारे छोटे वड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय, वन्धुवर्ग तथा शरीगें का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिससे हम आपके दण्डनीय न हों।

श्रसतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो-र्माऽमृतं गमयेति॥ शतपथन्ना॰ १४ । ३ । ३ । ३ । ॥

हे परमगुरो परमात्मन ! आप हमको असत मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त की जिये अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कां जिये और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त की जिये अर्थात जिम २ दोप वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्त्तमान करना चाहि रे अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्त के लिय परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न होसके उतना किया करे अर्थान अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रधेना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उनका स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुक्तको सन से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सन हो जाय इत्यादि क्योंकि जन दोनों शत्रु एक दूपरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाने तन हम कह सकते हैं कि जिमका प्रम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाने तन हम कह सकते हैं कि जिमका प्रम न्यून हो उनके शत्रु का भी न्यून न श होना चाहिये। ऐमी मूर्वता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बनाहर स्विलाइये मेरे मकान में काडू लगाइये, वल घो दां जिये और खती वाड़ी भी की जिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी हो कर बैठे रहते वे महामूर्ष हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तो हेगा नह सुख कभी न पावेगा जैसे:—

## कुर्वन्नेवेह कमीणि जिजीविष्टछतॐ सर्माः॥ यजु०॥ अ० ४०। मं० २॥

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थान् जबतक जीवे तबतक कमें करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो। देखों सृष्टि के वीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी है वे सब अपने २ कमें और यत करते ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और पृथ्व आदि बढ़ते घटते रहते हैं वेसे यह हुए नत मनुष्यों को भी प्रकृण करना योग्य है जैसे ५ क्यार्थ करते हुए पुरुप का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म स पुरुपार्थ पुरुप का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म स पुरुपार्थी पुरुप का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करनेवाले पुरुप को मृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अरे अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को प्रियाल। में सहायक होता है हानिकारक कमें में नहीं, जो कोई गुड मीठा है ऐसा कहता है उसका गुड प्राप्त वा उनको खाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्र करता है उसको शिव्र वा विलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है। अब तीसरी हपासना:—

# सप्ताधिनिर्धृतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यहपुखं भवेत्। न शक्यते वर्णायेतुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः- कर्रोन यह्यते॥

यह उपनिषद् का वचन है—जिम पुरुष के समाधियोग से श्रविद्यादि मल नष्ट होगये हैं श्रात्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है उसको जो परमात्मा के योग का सुष्य होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस श्रानन्द को जीवात्मा अपने श्रन्तः करण में महण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है श्रष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामीक्ष्प से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है वह २ सव करना चाहिये श्रर्थात्—

#### तत्राऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिम्रहा यमाः॥

#### योगशा० साधनपादे । सू० ३० ॥

इत्यादि सूत्र पातव्यालयोगशास्त्र के हैं— तो उपासना का आरम्भ करना चाहे उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्खे, सर्वटा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चारी न करे, मत्य व्यवहार करे, जिते न्द्रिय हो, लम्पट न हो और निरिममानी हो, आभिमान कभी न करे, ये पांच प्रकार के यम भिल के उपासना योग का प्रथम अड़ है।

# शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरत्राणिधानानि नियमाः॥ योगशा० साधनपादे । सृ० ३२ ॥

राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पितत्र रहे, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अमसन्नता करे प्रसन्न होकर जालस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख दु:खों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ पढ़ावे सत्युरुषों का सङ्ग करे और "ओ रेम्" इस एक परमात्मा के नाम के अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्थित कर देवे। इन पाच प्रकार के नियमों को मिला

के उपासनायोग का दूमरा श्रङ्ग कहाता है। इसके श्रागे छ: श्रङ्ग योगशास व ऋग्वेदादिभाष्यभूभिका अर्मे देख लेवें। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर आमन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन-को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होजाने से संयमी होवें। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा श्रीर अन्तः करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है नित्यपति ज्ञान विज्ञान ं वढ़ाकर मुक्तितक पहुंच जाता है जो अहर पहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान . करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होजाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और देव, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से प्रथक् मान अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर वाहर व्यापक परमश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्मुणोपा-सना कहाती है इसका फत नैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दु:ख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म समाव के सहजा जीवारमा के गुग कर्म स्वभाव पवित्र होजाते हैं इसिलये परमेश्वर की स्तुति शार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इससे इसका फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का वल इतना बढेगा वह पर्वत के समान दु:ब प्राप्त होने पर भी न घवरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है ? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतध्न श्रीर महामूर्ख भी होता है क्यों कि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं उसका गुए भून जाना ईश्वर ही को न मान-ना कृतव्नता और मूर्खता है। ( परन ) जव परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? ( उत्तर् ):—

अपाणिपादो जवनो यहीता पश्यत्यचत्तुः स श्रृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यूं पुरुषं महान्तम्॥ श्वेताश्वतर उपनिषद् श्र० ३। मं० १६॥

परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान, चत्तु का गोलक नहीं परन्तु

<sup>•</sup> सम्बेदारिमाध्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है।

सथ को यथायन देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बात सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब अगन् को जानता है भीर उसको अवधिसाहित जाननेवाला कोई भी नहीं उसी को मनातन सब में श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों भीर भन्त करण है विना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है । (प्रश्न) उसको बहुतसे मनुन्य निष्क्रिय और निर्मुण कहते हैं ? ( उत्तर ):—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबल-किया च ॥ श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ६ । मं० = ॥

परमात्मा से कोई तहुन कार्य त्रार उसको करण अर्थात् साधकतम दूमरा अपे दित नहीं न कोई उसके तुस्य और न अधिक है सर्वोत्तमहाक्ति अर्थात् जिसमें ज्ञानत दान, ज्ञानत वल और अनन्त किया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उसमें सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता ता जगन की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इमिलिये वह विभु तथापि चेतन होने से उस में किया भी है। (परन) ज्ञाय वह किया करता होगा तय अन्तवाली किया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर) जितने देश काल में किया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में किया करता है न अधिक न न्यून क्योंकि वह विद्वान् है। (पर्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे उद्यों का त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अन्तद ज्ञानना भ्रम कहाता है "यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति" जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है इससे उलटा अज्ञान इसलियः—

# वलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः॥ योग सु०। समाधिपादे सू० २४॥

जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कमें। की बासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ( पश्न )—

ईश्वरासिद्धेः ॥ १ ॥ सां० अ० १ । सू० १२ ॥

प्रमाणाभावान्न तिसिद्धिः ॥ २ ॥ सां० श्र० ५ । सू० १० ॥ सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सां० श्र० ५ । सू० ११ ॥

प्रत्यच से घट सकते ईरवर की मिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्यों कि जब उसकी मिद्धि में प्रत्यच ही नहीं तो अनुम नादि प्रमाण नहीं हो मकता ॥ २ ॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो मकता पुन: प्रत्यचानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इम कारण ईश्वर की मिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३॥ (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यच प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत् का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने मे परमात्मा कानाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है का शिक्ष इसी प्रकरण में कहा है:-

प्रधानशक्तियोगाचेत्सङ्गापत्ति ॥ १ ॥ सत्तमात्राचेत्सर्वेश्वर्थं म् ॥ २ ॥ श्रुतिरिप प्रधानकार्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सां ० प्र० ५ । सू० ८ । ६ । १२ ॥

यदि पुरुप को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापित होजाय अर्थात् जैसे अकृति सूक्ष्म भिलकर कार्यह्न में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय इसिलये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत् की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वर्यपुर है वैसा संसार में भी सर्वश्वर्य का योग हाना चाहिये सो नहीं है इसिलये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निभित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे:—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहीः प्रजाः सृजमानां स्व-रूपाः ॥ श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ४ । मं० ५ ॥

जो जन्मरहित सत्न, रज, तमोगुण्हप प्रकृति है वही स्वह्मपाकार सेवहुत प्रजाह्म हो जाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे हम में कभी नहीं प्राप्त होता सदा क्टस्थ निर्विकार रहता है इमिलये जो कोई किपलाचार्य को अनिश्वरवादी कहता है जानो वही अनिश्वरवादी है किपलाचार्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईरवर से वैशेषिक और न्याय भी आत्मशब्द से अनिश्वरवादी नहीं क्योंकि मर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और 'अति मर्वत्र व्याप्रोतीत्यात्मा" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सव जीवों का आत्मा है उसको मीमांमा वंशिषक और न्याय ईरवर मानते हैं। (प्रश्न) ईरवर अवनार लेता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि ''अज एकपात्" 'सपर्यगाच्छुक्रमकायम्" ये यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लता। (प्रश्न):—

# यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । प्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदातमानं सृजाम्यहम् ॥

भ० गी• ग्र० ४। रतो० ७॥

श्रक्तिच्याजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धा-रण करता हुं। ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रचा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जनम लेके श्रेष्टों की रक्षा धौर दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्योंकि ''परो-पकाराय सतां विभूतय." परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन हाता है तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। (परन) जो ऐमा है तो संसार में चौवीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते है ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लेगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान होने से भ्रमजाल में फॅल के ऐसी २ अप्रमाणिक बार्ते करते और गानते हैं। (प्रश्त) जो ईश्वर अवतार न लेव तो कंस रावणादि दुष्टों का नाज कैस होसके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवस्य मृत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार सरीर धारण किये विना जगत् की उप्तति, स्थिति, प्रलय करता है उस के सामने कंस रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के इारीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय मर्भच्छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरण्युक्त कहनेवाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ? श्रोर जां कोई कहे कि भक्तजनों के उद्घार करने के

तिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आझानुकूल

चलते हैं उनके उद्घार करने का पूरा सामध्ये ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथिवी,

सूर्य, चन्द्रादि जगत् का वनाने धारण और प्रक्षय करने रूप कमों से कंस राव-

णादिका वध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना वड़े कर्म हैं? जो कोई इस सृष्टि

में परमेरवर के कमों का विचार करे तो 'न भूतो न भविष्यति'' ईश्वर के सदश कोई न है, न होगा। श्रीर युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में घर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस-से न श्राकाश वाहर श्राता और न भीतर जाता वैमे ही श्रानन्त मर्वत्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना वा आना वहां हो-सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? श्रीर वाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐमा ईश्वर के विषय में कहना और मानना वि-द्याहीनों के सिवाय कौन कह स्रोर मान मकेगा।इमलिय परमेश्वर का जाना स्राना जन्म मरण कभी मिद्ध नहीं हो सकता इसलिये ''ईमा'' आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समक्त लेना क्योंकि गग, देव क्षुधा, तृषा, भय, शोक दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुण्युक्त होने से मनुष्य थे। प्रश्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की वात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भ-यता और उत्साह होजाये जैसे राजा अपराध को क्षमा करेंद् ता वे उत्माहपूर्वक श्रधिक २ वड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा श्रौर उनको भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टाकर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते व भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जायगे इसालिये सब कमों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है त्तमा करना नहीं । । पश्न । जीव स्वतः त्र है वा परतन्त्र ? ( उत्तर ) अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है 'स्वतन्त्र.कर्तां" यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्चा है। (११न) स्वतन्त्र किसको कहते है ? ( उत्तर ) जिसके आधीन शरीर प्राण इ.न्द्रय और अन्त.करणादि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उनको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं होसकता क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की श्राज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में

अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की बेरगा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक स्वर्ग अर्थात् दु.ख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मारडाला तो वहीं मारनेवाला पकडा जाता है श्रीर वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं । वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का आगी नहीं हो सकता। इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव म्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप दु खरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है। (प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इमिलिय परमेश्वर की प्रेरणा ही मे जीव कर्म करता है। ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसे ईश्वर और जगत का उपादान कारण निमित्त है श्रौर जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु व सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वहीं भोगता है ईश्वर नहीं, जैसे किसी ने पहाड़ से लोहा निकाला इस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान,से छोहार ने ले तलवार वनाई उससे किसी सिपाढी ने तलवार लेली फिर उससे किसी को मारडाला। अव यहां जैसे वह छोहे को उत्पन्न करने उससे लेने तलवार वनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है। जो परमेश्वर कर्भ करना तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने मे प्रेरणा नहीं करता। इसिलये जीव अपने काम करने मे स्वतन्त्र है, जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कागों के करने में स्वतन्त्र है। (प्रश्न) जांव और ईश्वर का स्वरूप.गुण, कर्म और स्वभाव के माहे? (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और वाभिकता आदि है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रायना. जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं। और जीव के सन्तानीहपत्ति **उत**का पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुरे कर्म है। ईश्वर के निन्यद्वान प्रानन्द अनन्त वल आदि गुग हैं और जीव के:-

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो तिङ्गमिति ॥ न्यायद० अ०१। आ०१। सृ०१०॥

प्राग्णापानिनेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख-दु:खेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्चात्मनो त्तिङ्गानि ॥ वैशेषिक द० अ०३। आ०२। सू०४॥

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा
, वैर (प्रयत्न) पुरुषार्थ वल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान)
विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण्) प्राण् को वाहर से भीतर
को लेना (अपान) प्राण्वायु को वाहर निकालना (निमेष) आंख को मीचना
(उन्मेष) आंख को खोलना (मन) निश्चय स्मरण और अहङ्कार करना (गित)
चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियों का चलाना (अन्तरिवकार) भिन्न र चुधा, तृषा,
हपं, शोकादियुक्त होना ये जीवातमा के गुण्परमातमा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा
की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा हेह में होता है तभी
तक ये गुण् प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब वे गुण्
शरीर में नहीं रहते जिसके होने से जो हों और नहोंने से नहीं वे गुण् उसी के होते हैं

जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है (प्रश्न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसाही करेगा इससे जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चय किया है वैसा ही जीव करता

है। (उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भृतकाल श्रीर न होके होवे वह भविष्यत्काल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखण्डित वर्त्तमान रहता है भृत भविष्यत् जीवों के लिये

हैं, हा ! जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालझता ईश्वर में है स्वतः नहीं ! जैसा स्वतः वर्ता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से डेश्वर जानता है और । जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्त्तमान के

मान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किन्चित वर्त्तमान और कर्म करने में स्वतन्त्र है। ईरवर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्म ज्ञान सञ्चा श्रीर दण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसिलये इसमें कोई दोष नहीं आवा ( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन ? ( उत्तर ) परिच्छिन, जो विभु होता तो जायत्, स्वप्न, सुपुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है इसिलये जीव और परमेदवर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है ( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्यन्ध हो सकता है ज्याप्य ज्यापक नहीं। ( उत्तर ) समान त्राकारवाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे स्थूल, अिन सूक्ष्म, होता है इस कारण से लोहे में विद्युत आग्न व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते है वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक श्रौर जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेयं, स्वामिश्रत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं। (प्रश्न ) जो पृथक् २ हैं। तो-

#### प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ त्रहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥ तत्त्वमित ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥

वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? ( उत्तर ) ये वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु त्राह्मण प्रन्थों के वचन हैं और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा अर्थात् ( अहम् ) मैं ( ब्रह्म ) अर्थात् ब्रह्मथ ( अस्म ) हू यहां तात्स्थ्योपाधि है जैसे "मञ्चाः क्रोशन्ति" मञ्चान पुकारते हैं । मञ्चान जड़ है उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं इसिलये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना। कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विषेश है ? इसका उत्तर यह कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ है परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मृक्तिमें वह ब्रह्म के साक्षात्मन्वन्थ में रहता है इसिलये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचिरतोपाधि अर्थात्

त्रहा का सहचारी जीव है। इससे जीव और वृह्म एक नहीं जैसे कोई !केसी से कहें कि में और यह एक है अर्थान् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमवह होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और त्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वहीं साधर्म्य से त्रह्म के साथ एकता कह सकता है। (पर्दन) अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे ? (तत्) त्रह्म (त्वं) तू जीव (अिस) है। हे जीव। (त्वम्) तू (तत्) वह त्रह्म (अिस) है (उत्तर) तुम तत् जन्द से क्या लेते हो, "त्रह्म" त्रह्मपद की अनुवृत्ति कहांसे लाये ?

#### सदेव सोस्येदमग्र श्रासीदेकंमेवाद्वितीयं ब्रह्म॥

इस पूर्व वाक्य से तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो वह देखी होती तो वहा त्रहा शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा मूठ क्यों कहते किन्तु छान्दोग्य में तो —

सदेव सोस्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्॥

छां० प्र०६। खं० २। मं० १॥

ऐसा पाठ है वहा ब्रह्म शब्द नहीं। (प्रश्न) तो आप तच्छव्द से क्या लेते है ? (उत्तर)

स य एषोणिमा ॥ ऐतदात्म्यिमद्धं सर्व तत्सत्यधं स आत्मा तत्त्वसिस श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो॰ प्र०६। खं॰ ८। मं॰ ६। ७॥

वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वहीं सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। है रवेत केता थियपुत्र

#### तदारमकस्तदन्तर्यामी त्वमसि॥

उस परमात्मा अन्तर्यामी ने त्युक्त है यही अर्थ उपनिपदों से अविरुद्ध है क्यों कि:-

## य आत्मिन तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यातमा श-रीरम् । आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है । महार्ष याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रीय ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवातमा से भिन्न है जिसको मृद्र जीवातमा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है जिस परमेश्वर का जीवातमा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवातमा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साची होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है वहीं अविनाशी खदूर तेरा भी अन्तर्थ्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उसको त् जान । क्या कोई इत्यादि वचमों का अर्थ दूसरा कर सकता है ? "अयमात्मा बहा" अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वहीं ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इसिलये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्त्र को नहीं जानते ( प्रश्न ):—

## श्चनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति छां० प्र०६। खं० ३। मं० २॥

## तत्मृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तैतिरीय॰ ब्रह्मानं॰ अनु०६॥

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रचकर जगत् में व्यापक और जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या कर्म। परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बना कर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि अतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? (उत्तर) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्यों के यहा ऐसा ममको एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर प्रनुप्रविष्ट हो हो हो तुम अनु शहर का अर्थ जानते तो वसा विपर्गत प्रर्थ कभी न करने।

सत्यायप्रकाशः ॥ 206 जो कहा कि न केवल वृह्य श्रीर न केवल अन्तः करण को ज्ञान होता है किन्तु श्रान्त.करणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को श्रान्त.करण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्र द्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ?। इसलिये कारणोपाधि श्रीर कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव श्रीर ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्तु ईश्वर नाम वृह्य का है श्रौर वृह्य से भिन्न अनादि, श्रनुत्पन्न श्रौर श्रमृतस्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह न्त्रणभङ्ग होने से नष्ट हो जायगा मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसालिये ब्रह्म जीव श्रोग जीव वृक्ष कभी न हुआ न है और न होगा। (प्रश्न ) तो ''सदेव सोम्येदमम् श्रासीदेकमेवाद्वितीयम् " छान्दोग्य० अद्वैतिसिद्धि कैसी होगी हमारे मत में तो वृह्य से पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेट्रं न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वेत सिद्ध कैसे हो सकता है। ( उत्तर ) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करों ! कि उसका क्या फल है जो कहो कि " व्यावर्त्तकं विशेषेण भवतीति" विशेषण भेट कारक होता है तो इतना और भी मानो '' प्रवर्त्तकं प्रकाशकमि विशेषण भवतीति'' विशेषण प्रवर्त्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि श्रद्वेत विशेषण वृह्य का है इस में व्यावर्त्तंक धर्म यह है कि अद्वेत वस्तु अर्थात् जो अ-नेक जीव और तत्त्व हैं उन से बूहा को पृथक् करता है और, विशेषण का प्रकाश<sup>क</sup> धर्म यह है कि वृद्ध के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे ' अस्मिन्नगरेऽद्वितीयों वना ह्यो देवदत्त । अस्यां सेनायामद्वितीय. शूरवीरो विक्रमसिहः '' किसी ने किसी

से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाट्य देवदत्त और इस सेना में श्राद्वितीय श्वादीर विक्रमासिह है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सहश इस नगर में दूमरा धनाट्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है न्यून तो है। और पृथियों आदि जड़ पदार्थ पश्चादि प्राणि और वृत्तादि भी हैं उनका निपंच नहीं हो मकता। वैसे ही वृह्म के सदश जीव वा प्रकृति नहीं है किन्तु न्यून तो है

इससे यह सिद्ध हुआ कि वृह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ सत्त्व अनेक हैं

उनसे भिन्न कर वृद्ध के एकत्व को सिद्ध करनेहारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है

इससे जीव वा प्रकृति का और कार्क्यस्प जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु वृह्य के तुल्य नहीं । इससे न अद्वैतसिद्धि और न

के सन् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भाति शियरूप से एकता होती है फिर क्यों

द्वैतिनिद्धि का हानि होती है। ववराहट में मत पड़ों सोचों और समभों (प्रश्न ) वस

खण्डन करते हो। ( उत्तर ) कि चित्र साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड हश्य है वैमे जल और आग्न आदि भी जड़ और हश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूचता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व को मलत्वादि धर्म जल और रूप दाह-कत्वादि धर्म आग्न के होने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, मुख से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति हो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल किया निर्भान्तित्व और ज्यापकता जीव से और जीव के अस्पत्वान, अस्पवल, अस्प स्वरूप सव भ्रान्तित्व और पिण्डिछन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका खरूप भी ( पर-मेश्वर आति स्थम और जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न है ( प्रश्न ):—

### अयोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वै-भयं भवति ॥

यह बृहदारण्यक का बचन है। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है क्यों कि दूमरे ही से भय होता है। (उत्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में पिरिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उसको भय प्राप्त होता है क्यों कि द्वि-तीय बुद्धि अर्थान् ईश्वर से मुक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कह कि तुक्त को में कुछ नहीं समकता तूमरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहाते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अविरुद्ध हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है (प्रक्रन) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वा नहीं १ (उत्तर) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर देदिया है परन्तु माधम्य अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मुने द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक न रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण और मूर्त्त के परिच्छित्र हरव्यत आदि वैधर्म्य में

भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्यों कि अन्वय अर्थात् अवकाश के विना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और टयतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथका है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव श्रीर पृथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ श्राकाश ही में रहते हैं जब घर वन गया तव भी आकाश में हैं और जव वह नष्ट होगया अर्थात उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त होगये तव भी आ-काश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सव संमार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वहर भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है कोई भी एसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें मगुणिनर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य श्रौर विशेषण भाव नहो । प्रश्न परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ? उत्तर ) दोनों प्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती हैं ? ( उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं श्रौर चेतन के ज्ञानादि गुण जड में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण है श्रौर रूपादि जड़ के गुरा नहीं हैं इसलिये ''यद्गुर्णैस्मह वर्त्तमानं तत्सगुणम्'' 'गुर्णेभ्यां यित्रर्गत पृथग्भूत तात्रगुंणम्" जो गुणों से सहित वह सगुण श्रीर जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सव पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं कोई भी एसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल मगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता श्रीर निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ केतथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है (प्रश्न ) ससार में निराकार को निर्गुण और साकार को मगुण कहते हैं अर्थात् जव परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जव अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी और आंव-द्वानों की है जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा वर्ड़ाया करते हैं

जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डवण्ड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समभाना चार्हियं (प्रश्न) परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं इसालिये उस मे राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को छोड देवे उसको विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने भे किसी पदार्थ को छोड ही नहीं सकता इसिलये विरक्त भी नहीं। (गश्न) ईश्वर मे इच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख वि-शेष होवे उसकी होती है तो ईरवर में इच्छा होसके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिये ईरवर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईच्छा ऋथीत् सब प्रकार की विया का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईश्चरा है। इत्यादि स-क्षित विपर्यों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥ यह संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखतेहैं।

यस्माहची अपातंन्त्रन् यजुर्यस्मांद्रपाईषन् । सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङगिरसो मुलंम् । स्कम्भन्तं ब्रंहि कतुमः स्विद्व सः। अथर्वः कां १०। प्रपा० २३। अर्नु ० ४। मं० २०॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेवेद प्रकाशित हुए ह वह कीनसा देव है ? इसका ( उत्तर -) जो सब को उत्पन्न करके थारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥

# स्वयम्भूवीयातय्युतोऽथीन् ह्युद्धाच्छार्वतीभ्यः

समाभ्यः ॥ यजु॰ ऋ० ४०। मं० ८॥ जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निगकार परमेश्वर है वह सनातन

जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् रीति पूर्वक वद द्वाग सव विद्यात्रों का उपदेश करता है। ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मातने हो वा साकार ? (उत्तर) निराकार मानते हैं (पक्ष) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णीचारण कैसे होसका होगा ? क्योंकि वर्णों क उच्चारण में ता-ह्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न श्रवश्य होना चाहिये। ( उत्तर ) परमेश्वर के

सर्वज्ञक्तिमान और सर्वज्यापक होने से जोवों को अपनी न्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेना नहीं है, क्योंिक मुख जिहा से, वर्णों- चारण अपने से भिन्न के वोध होने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं। क्योंिक मुख जिहा के न्यापार करे विना ही मन में अनेक न्यवहारों का विचार और अन्ते जाता होता रहता है कानों को अंगुलियों से मृंद के देखो सुनो कि विना मुख जिहा ताल्वादि स्थानों के कैसे २ अन्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्त-यामीह्म से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समकाने के लिये उचारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वन्यापक है नो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इसिलिये ईश्वर में यह दोप नहीं आसकता। (प्रश्न) किनके आत्मा में कव वेदो का प्रकाश किया। (उत्तर)—

## अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ।

श्तः ११। १। २। ३॥

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अपन, वायु, आदित्य तथा अद्गिरा इन कपियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया ' ( प्रश्न ):—

यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्में ॥ श्वेताश्व० अ०६ ! सं०१८॥

इम वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अग्न्यादि करियों के श्रारमा में क्यों कहा ? ( उत्तर ) ब्रह्मा के श्रारमा में श्रीन श्रादि के द्वारा स्थापित कराया, देखों ! मन ने क्या लिखा है —

ग्रिग्नियायुगविभयस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः सामलज्गम् ॥ मनु० १। २३॥

जिस परमा मा ने आदि मृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके आंग्न आदि चारों गढ़ियों के द्वारा चारों वेद जाना को शान कराये और उस जाना ने आग्नि वायु आदित्य और आदिश ने जाग्यन, साम और अथर्वनेद का अहगा किया। ( पर्न ) उन चारों ही में वेशों का प्रकाश किया चारय में नहीं इससे ईदवर पन्नपाती होता है। (उत्तर)

वे ही नार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सहशनहीं थे इसलिये पिन विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न ) किसी देशभाषा में नेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? ( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईइवर पक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढाने की होती इसिलये संस्कृत ही मं प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सब भाषात्रों का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि मष्टि सब देश श्रीर देशवालों के लिये एकसी श्रीर सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा एकसी होनी चाहिये कि सव देशवालों को पढने पढाने में तुरुय पारिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। और सब भाषाओं का कारण भी है ( १२न ) वेद ईश्वरकत हैं अन्यकृत नहीं इसमे क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा ईवर, पवित्र, सर्वविद्यावित्, शुद्धगुणकमस्वभाव, न्यायकारी, द्याल आदि गु-रावाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह र्धरकृत अन्य नहीं और जिस में सृष्टिकम अलक्षादि प्रमाण आप्तों के और पवि-त्रातमा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त। जैसा ईश्वर का निर्श्वम ज्ञान वेंसा जिस पुस्तक में आनितरिहत ज्ञान का प्रांतपादन हो वह ईरवरोक्त, जैसा पर-नेरवर है और जैसा साधिकम रक्ला है वैसाही ईश्वर, सृष्टिकार्य, कारण और जीव का अविपादन जिस में होने नह परमेशनरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रसक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वमाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य वाइवल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इसकी स्पष्ट व्याख्या वाइवल और कुरान के प्रकरण में तेरहवे और चौदहवें समुहास मे की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईश्वर से होने की आवज्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढाते जाकर पञ्चात् पुस्तक भी वना लेंगे। (उत्तर) कभी नई। वना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंम्भव है जैसे जङ्गली मनुष्य मृष्टि को देखकर भी वि-द्वान् नहीं होते और जब उन को कोई शिचक मिलजाय तो विद्वान् होजाते हैं और अय भी किसी से पढे विना कोई भी विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदिवद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ात तो सव लोग अविद्वान् ही रह जाते, जैसे किसी के वालक को जन्म से एकान्त देश श्रविद्वानों वा पशुत्रों के सङ्ग में रखदेवे तो वह जैसा सङ्ग है वैसा ही हो जायगा।

इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हैं जवतक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी ववतक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्य मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इज्ञलेण्ड के कुछुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जवतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहसों लाखों के डो वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुन: सुशिचा के पान से विद्यान् होगये है, वैसे ही परमातमा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्यान् होते आये।

# स पूर्वेषासि गुरुः कालेनानवच्छेदात्॥ योगसू० समाधिपादे सू० २६॥

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ ही के विद्वान होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए आग्नि आदि ऋषियों का गुरु अधीत पढ़ाने-हारा है क्यों कि जैसे जीव सुपुप्ति और प्रलय में ज्ञानराहित होजाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता उसका ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना नि-मित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । (प्रश्न) वेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए और वे आग्नि आदि ऋषि लोग उस सस्कृतभाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? (उत्तर) परमेश्वर ने जनाया और धर्माहमा योगी महिष लेग जब २ जिस२ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधि स्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ जनाये जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक प्रन्थ बनाये उनका नाम त्राह्मण अर्थात जहा जो वेद उमका ज्याल्यान प्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और:—

#### च्छवयो (मन्त्रदृष्टयः) ..... मन्त्रान्सम्प्रादुः॥ निरु० १।२०॥

जिस २ गन्त्रार्थ का दर्शन जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस नन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसालिये अद्यावि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता वतलावें उनको मिष्यावादी समसे वे तो मन्तों के प्रथि प्रकार है। (प्रश्न) वेट दिन प्रन्थों का नाम है? (उत्तर) ऋक्ष थड़ा. सान और अर्थ गन्त्र महिताओं का अन्य का नहीं (प्रश्न).—

मन्त्रत्राह्यण्योवेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थक्या करागे ? ( उत्तर ) देखो सिंहता पुस्तक के प्रारम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और ताह्याण के पुस्तक के आरस्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिया और निरुक्त में:—

इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मग्राम् । नि० अ० ४। खं॰ ३। ४॥

छन्दात्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ श्रष्टाध्या० ४। २। ६६॥

इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेदमंत्रभाग और ब्राह्मण्डयाख्याआग है इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई "ऋग्वदादिभाष्यभूमिका" में देख लां जिये वहां अने कश प्रमाणों सं विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो मकें क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह अन्थ भी उसके जनम के पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस २ जटद से विद्या का वोब होवे उस २ अटद का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। (प्रश्न) वेदो की कितनी शाखा है ? ( उत्तर ) ग्यारहसो मत्ताईस ( पश्न भेशाखा क्या कहाती हैं ? उत्तर ) व्याख्यान को ज्ञाम्या कहते हैं। ( पर्न ) ससार में विद्वान् वेद के अवयवभृत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आरवलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मत्र-सहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जैसा चारों वेदो की परगेश्वरकृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उम २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं . में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में ''इषेत्वोर्जे त्वेति'' इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है और वेदसहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी इसालिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनी आदिं सव शाखा ऋषि मुनिकृत है परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखाना चाहें वे "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" में देख लेवें जैसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके

वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त है। कर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जायें। (प्रक्ष ) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर ) नित्य हैं क्यों-कि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उनके गण, कर्म, स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। (प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही का वना है वह नित्य कैसे हो सकता है ! किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नि-स्य हैं (प्रश्न ) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा खाँर उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? ( उत्तर ) ज्ञान जेय के विना नहीं होता गायच्यादि छन्द पड्जादि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायज्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के विना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वज्ञान-युक्त शास्त्र वनासकें हा ! वेद को पढने के पश्चान् व्याकरण निरुक्त और छन्द आदि प्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्यात्रों के प्रकाश के लिये किये है जो परमात्मा वेरों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनासके इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के श्रनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुन्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं

श्रव इस के त्रागे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर श्रौर वे-द्विषय में व्याख्यान किया है।। ७॥

इति श्रीमद्यानन्दसर्स्वतीस्वामिक्ठते सत्यार्थ-

प्रकाशे सुभाषाविभूषितईश्वरवेदविष्ये

सप्तमः समुह्वासः सम्पूर्गः ॥ ७ ॥

## अथ सृष्ट्युत्पत्तिरियतिप्रलयविषयान् व्याख्यास्यामः।

हुयं विसृष्टिर्यतं त्रा नुभून यदि वा हुधे यदि ना न। यो श्रस्याध्यंचः पर्मे व्योभन्ततो श्रङ्ग वेद यदि ना न वेदं॥१॥

तमं आसीत्तमंसा गूडमञ्जे प्रक्रेतं संजिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छचेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपंस्तन्महिना जांग्रतेकंम्॥२॥
चरु० मं० १०। सू० १२६। मं० ७।३॥

हिर्ग्याभेः समंबर्त्ताये भूतस्यं जातः पतिरेकं श्रासीत्। स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवायं हिविषां विधेम॥ ३॥ ऋ० मं० १०। सू० १२१ मं० १॥

पुरुष प्रवेद सर्वे यद्भूतं यचं भाव्यं म् । उतामृत्तवस्ये-श्नी यद्भेनातिरोहंति ॥ ४ ॥ यद्भः अ० ३१ । मं० २ ॥ यतो वा इमानि भूताति जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।

यता वा इसानि भूतात जायन्तयन जातान जावान्त। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्धिजिज्ञासस्य तद्ब्रह्म॥ ५॥ तेति-रीयोपनि० भृगुवल्ली। अनु०१॥ है। श्रङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण श्रीर प्रलय करता है, जो इस जगत् का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उमको तू जान श्रीर दूसरे को सृष्टिकर्त्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत् मृष्टि के पहिले श्रम्धकार से श्रावृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य श्राकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् श्रमन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी श्राच्छादित था पश्चात् परमेश्वर ने श्रपने सामर्थ्य से काग्ण रूप से कार्यरूप करित्या ॥ २ ॥ हे मनुष्यां! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का श्राधार श्रीर जो यह जगत् हुश्रा है श्रीर होगा उसका एक श्रव्वितीय पित परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था श्रीर जिसने पृथिवी से लेके सूर्य्यपर्यन्त जगत् को उत्पत्त किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भिक्त किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यों! जो सब में पूर्ण पुरुष श्रीर जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ श्रीर जीव से श्रितिक है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् श्रीर वर्तमानस्थ जगत् को बनानेवाला है ॥ १ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव श्रीर जिसमें प्रजय को प्राप्त होते हैं, वह बहा है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

#### जन्माद्यस्य यतः॥ शारीरिक सृ० अ०१। पा०१।सृ०२॥

जिससे इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही बहा जानने योग्य है। (प्रश्न) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) निमित्त नारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इमका उपादान कारण प्रकृति है। प्रश्न) क्या प्रकृति प्रमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? उत्तर) नहीं वह अनादि है। प्रश्न) अनादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं? (उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं। (प्रश्न) इसमें क्या प्रमाण हैं? (उत्तर):-

द्वा सुंपूर्णा सयुजा सर्खाया समानं वृत्तं पिष्ट्वजाते। तयोर्न्यः पिष्पंतं स्वाद्वत्त्यनंश्वत्नन्यो श्राभि चौकशीति॥१॥ ऋ० मं०१। सृ०१६४। मं०२०॥

शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजुः॰ अ० ४० । मं ८ ॥

(द्वा) जो बहा और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि गुणों से सहश (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि है और (समानम्) वैसा ही (वृक्षम्) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय मे छित्र भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और बहा में से एक जो जीव है वह इम वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अनशन्) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर वाहर मर्वत्र प्रकाशमान होरहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों भनादि हैं॥ १॥। शाइवती) अर्थात अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का वोध किया है॥ २॥

श्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहीः प्रजाः सृजमानां स्व-रूपाः । श्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशते जहात्येनां भुक्तभोगा-मजोऽन्यः ॥ श्वेताश्वतरोपनिषदि । श्र० ४। मं० ५॥

प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थान जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थत् ये तीन सब जगत् के कारण हैं इनका कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फँ पता है और उस में परम तमा न फँसता और न उस का भोग करता है। ईश्वर जीव का लक्षण ई- इबर विषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं:—

सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्भहान् महतोऽह द्वारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राग्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ साङ्ख्यसू० द्य० १। स० ६१॥

(सत्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य श्रर्थान् जड़ता तीन वस्तु मि-लकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्व युद्धि उस से अहङ्कार उस से पाच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा न्यारहवां मन पांच तन्मात्रात्रों से पृथिव्यादि पांच भूत ये चौर्वास और पचीसवां पुरुष अर्थास् जीव और परमेश्वर है इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्व अहङ्कार तथा पांच सूक्ष्म भूत पकृति का कार्य्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कार्ण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है (प्रश्न :--

सदेव सोश्वेदमय श्रासीत् ॥१॥छान्दो०।प्र०६। खं०२॥ श्रमद्वा इदमय श्रासीत् ॥२॥ तैत्तिरीयोपनि०। ब्रह्मानन्दव० श्रमु०७॥ श्रात्मेवेदमयश्रासीत्॥३॥वृह० श्र०१।ब्रा०शमं०१॥ ब्रह्म वा इदमय श्रासीत्॥४॥ श्रत० ११।१ । ११।१ ।

हे श्वेतकतो । यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत् । १। असत् । २। आत्मा। ३। आरे ब्रह्मत्त्व था। ४। पश्चात् —

तदैत्तत वहुः स्यां प्रजायेयेति । सोऽकामयत वहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दवर्छा । श्रनु० ६ । वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुह्म हो गया है ॥

सर्व खिल्वदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥

यह भी उपनिषद् का वचन है—जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उस में दूमरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मर हैं ( ड तर) क्यों इन बचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:— एवनेव खलु सोरुयान्नेन शुङ्गेनायां मृलसन्विच्छाद्भिस्सोम्य

शुद्गेन तेजोयुलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्गेन सन्सूलमन्विच्छ

सन्मृताः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायननाः सस्प्रतिष्टाः॥ छान्दो० ५० ६। खं० ५। मं० १॥

देश्वेत हेनं। जनस्य पृथिवी कार्य्य से जनस्य मूछ कारण को त् जान कार्य-स्वप जता से ने होस्य मूल कीर ने जो स्वय कार्य से सदृष कारण जो नित्य प्रकृति है उस को जान, गई। क्रायर स्वय गठीन सब जगत् का मून घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगन सृष्टि के पूर्व असत् के सहश और जीवातमा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्त्तमान था अभाव न था और जो (सर्व खलु) यह बचन ऐसा है जैसा कि 'कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुणवा जोड़ा" ऐसी लीला का है क्योंकि:—

सर्वं खाल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ छान्दो० प्र०३ । खं० १४ । मं०१ ॥ औरः—

नेह नानास्ति किंचन।कठोपनि॰अ०२।वल्ली०४।मं०१९॥

जैसें शरीर के अङ्ग जवतक शरीर के साथ रहते है तवतक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं! सुनो इसका अर्थ यह है, हे जीव ! तू बृह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिसके बनाने और धारण से यह सब जगन् विद्यमान हुआ है वा वृह्य से सहचरित है उसको छोड दूसरे की उपासना न करनी इस चेतनमात्र ऋखण्डेकरस वृह्यरूप में नाना वस्तुऋों का मेल नहीं है किन्तु ये सव पृथक २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। ( प्रश्न ) जगत् के कारण कितने होते हैं १। उत्तर) तीन एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने, आप स्वयं वने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे। दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिस-के विना कुछ न वने, वही अवस्थान्तर रूप होके वने और विगड़े भी। तीसरा सा-धारण कारण उसको कहते है कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण से बनाने बारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा-परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विव कार्यान्तर वनाने-वाला साधारण निमित्त कारण जीव। उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको सव संसार के बनाने की सामग्री कहते है वह जड़ होने से आप से आप न वन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और विगाडने से विगड़ती है। कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और विगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित वीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार होजाते हैं और अन्नि

आदि जड़ के संयोग से विगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियम पूर्वक बनाना वा विगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन वल हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मही उपादान और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त सावारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न विगड़ सकती है (प्रश्न ) नवीन वेदानित लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का आभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं:—

# यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च ॥ मुगडकोपानि॰ मुं० १ । खं० १ । मं० ७ ॥

यह उपिनप्द का वचन है । जैसे मकरी वाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में स तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है वैसे असे अपने में से जगन को बना आप जगदाकार बन आप ही कीड़ा कर रहा है सो अहा इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं वहुरूप अर्थात् जगदाकार होजाई सद्धरपमात्र से सब जगदूप बनगया क्योंकि:—

#### श्रादावन्ते च यन्नास्ति वर्त्तमानेऽपि तत्तथा ॥ गौड़पादीय कारिका रलोक ३१॥

यह माण्ड्क्योपनिषद् पर कारिका है। जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था वृद्ध था प्रलय के अन्त में संसार न रहंगा तो वर्त्तमान में सब जगत् बृद्ध क्यों नहीं ? (उत्तर) जी तुन्हारे करने के अनुसार जगत् का उपादान कारण बृद्ध होने तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजाने और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में आते हैं—

कारणगुणपूर्वकः कार्य्यगुणो हष्टः ॥ वैशेषिक अ०२। आ०१। सू०२४॥

उपादान कारण के सहश कार्य में गुण होते हैं तो श्रद्धा सचिदानन्दस्वरूप जग-त्कार्य्यस्प से असन् जड़ और आनन्द राहित, बहा अज और जगत् उत्पन्न हुआ है त्रह्म अहरय और जगत् हर्य है त्रह्म अखण्ड और जगन खण्डरूप है जो त्रह्म हे पृथिवयादि कार्य्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में कार्य्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड होजाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैमा पृथिव्यादि कार्य्य भी चेतन होना चाहिय। और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्यों कि वह जन्हप शरीर तन्तु का जपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अ-द्रुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता। वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारस से स्थूल जगन को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षी-भूत आनन्द्रमय होरहा है।। और जो परमात्माने ईक्षण अर्थात् दर्शन विचार और कामना की कि में सब जगत् को बनाकर प्रसिद्ध होऊ अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, जान, ज्यान, उपदेश, अवरण में परमेश्वर प्रसिद्ध श्रीर बहुत स्थृल पदार्थों से सह वर्त्तमान होता है जब प्रलय होता है तब परमश्वर श्रीर मुक्तजीवों को छोड़ के उनको कोई नहीं जानता। श्रीर जो वह कारिका है वह भ्रममृलक है क्योंकि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं या और मृष्टि के अन्त अर्थात् प्रखय के आरम्भ से जवतक दूसरी वार्र सृष्टि न् होगी तबतक भी जगत् का का-रण सूक्स होकर अप्रसिद्ध ग्हता है क्योंक

तमं श्रासी तमसा गूढमभे । श्रु मं० १० । सू० १२६ । मं० ३ ॥

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलच्यम् !

अप्रतक्रयमिविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनु० १ । ५ ॥

यह सब जगन सृष्टि के पहिंत प्रत्य में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और प्रत्यारम्भ के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसी के जानने न नर्क में लाने और न प्रासिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा किन्तु वर्त्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है। पुन: उम कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जावता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। (प्रश्न ) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख दु स प्राप्त न होता। ( उत्तर ) यह आलसी और द्रित लोगों की वातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवों को प्रलय में क्या मुख वा दु ख है जो सृष्टि के सुख दु. स की तुलना की जाय तो मुख कई गुणा अधिक होता और वहुत से प्रवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकन्मे जैसे छ-षुप्ति में पड़े रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कमों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे . कि आंख के दोने में क्या प्रयोजन हैं ? तुम यही कहोगे देखना। तो जो ईश्वर में जगन् की रचना करने का विज्ञान वल और किया है उस का क्या प्रयोजन विना जगत की उत्पत्ति करने के ? दूमरा कुछ भी न कह सकोगे और परमात्मा के न्याय घारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् को वनावें उसका अनन्त मामर्थ्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय श्रौर व्यवस्था करने ही से सफल है, जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों को असख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। (प्रश्न ) बीज पहले हैं वा बृक्ष ? ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज. हेतु निदान निमित्त श्रौर कारण इत्यादि शब्द एकार्ध वाचक है कारण का नाम वीज होने से कार्य के प्रथम हीं होता है (परन ) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उन त्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वज्ञिमान् भी नहीं रहसकता ? ( उत्तर ) सर्वशिक्तमान् शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये हैं प्रत्तु क्या सर्वशिक्तमान् वह कहाता है कि जो असम्भव वात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव वात अर्थान् जैसा कारण के विना कार्य्य को कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्ति कर श्रीर स्वयं मृत्यु को पाप्त जड़ दु.स्वी, श्रन्यायकारी श्रपवित्र श्रीर कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम श्रर्थान् जैसा अग्नि उच्छा, जल शिवल श्रीर पृथिव्यादि सव जडों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता श्रीर ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्त्तन नहीं करसकता इसलिये सर्वश-किमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा विना दिसां के सहाय के अपने सब कार्य

पूर्ण कर सकता है। (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। ( उत्तर ) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं मे परि-चिछन्न, क्षुघा, तृपा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे उसमें जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार अर्थात् शरीरधारी है इससे त्रसरेणु श्रणु, परमाणु और प्रकृति को श्रपन वश मे नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थल जगत् नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बछ पराक्रम है उन से सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। (प्रश्न) जैसे म-नुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये। (उत्तर्) यह तुम्हारा प्रश्न ल वृके के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगन् का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेइवर से स्थूल और अन्य कार्य्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। ( प्रश्न ) क्या कारण के विना परमेइवर कार्य्य को नहीं कर सकता ? (उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका श्रभाव श्रर्थात जो वर्त्तमान नहीं है उसका भाव वर्त्तमान होना सर्वथा असम्भव है जैसा कोई गयोडा हांक दे कि मैंने वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरशृद्ध का धनुष् और दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुये थे, मृगतृष्टिणका के जल में स्नान करते आर गन्धर्वनगर में रहते थे वहां बद्दल के विना वर्षा, पृथिवी के विना सब प्रत्रों की उत्पत्ति आदि होती थी वैसा ही कारण के विना कार्य्य का होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि "मम मातापितरों न स्तोऽहमेवमेव जातः। मम मुखे जिह्ना नारित वटामि च" अर्थात् मेरे माता पितान थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, मेरे मुख में जीन नहीं है परन्तु बोलता हूं, बिल में सर्प न था निकल आया में कहीं नहीं था ये भी उड़ी

तथे और इस सब जने आये हैं एमी असम्भव बात प्रमत्तगीत अर्थात् पागल सोगों की है (प्रश्न) जो कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण कीन है ? (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही है वे कार्य्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है जेंसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रश्नति है वह अनादि है।

मूले मृलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्यद० अ० १। सू० ६७ ॥

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता इससे अकारण सब कारणों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवदय होते हैं जैसे कपडे बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत ह्योर नीलका आदि पूर्व वर्त्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति

काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न हो तो जगत् भी न हो।

स्रत्र नास्तिका स्राहु:-शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मः त्वाद्विनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यदः स्र० १ । सू० ४४ ॥

अभावारभावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥ । ईश्वरः कारणं पुरुषकर्भाफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥

इश्वरः कारण पुरुषकमाफल्यदशनात् ॥ ३ ॥ अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कगटकतैत्त्रगयादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

सर्वमिनत्यमुत्पत्तिविनाश्यमेकत्वात्॥ ॥ ॥ सर्वं नित्यं पञ्चभूनानित्यत्वात्॥ ६॥

सर्वं पृथग् भावल त्रापृथवत्वात् ॥ ७॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभाविसद्धेः॥ ८॥ न्यायसू० अ०

४। आ० १॥

यहा नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्त्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा। (उत्तर)शून्य आकाश अटश्य अवकाश और विन्दु को

भी कहते हैं शृन्य जड़ पदार्थ इम शून्य में सब पदार्थ अहरूय रहते हैं जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से ननते हैं छोर शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता॥ १॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मंदन किये विना श्रंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो श्रंकुर का श्रभाव है जब प्रथम श्रंकुर नहीं दीखता था तो श्रभाव से उत्पत्ति हुई ( उत्तर ) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उपमर्दन कौन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नारितक-कहता है कि कमी का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल देखने में अतं हैं इसलिये मनुमान किया जाता है कि कर्मी का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिम कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस वात से कर्मफल ईश्वराधीन है। (उत्तर ) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो विना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता है चैसा ही फन्न ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता ई वैसा ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक-कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष अणिवाले देखने में आते हैं इससे विदित होता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शगरादि पदार्थ विना निमित्त के होते हैं। ( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है विना कटकी वृत्त के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति श्रीर विनाश वाले हैं इसलिये सब श्रनित्य है।।

#### श्लोकार्धेन प्रवच्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। ब्रह्म सर्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः॥

यह किसी प्रनथ का फ्रोंक है-नवीन वेदानित लोग पांचवें नास्तिक की कोटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि कोड़ों प्रनथों का यह सिद्धानत है बहा मत्य जगत् मिथ्या और जीव बूझ से भिन्न नहीं। (उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। (प्रश्न) सब की नित्यता भी आनित्य है जैसे अनिन काशों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। (उत्तर) जो यथावत उपन

लव्य होता है उसका वर्त्तमान में अनित्यत्व और परमसूक्षम कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदानित लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो वूहा के सत्य होने से उस का कार्य्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो खप्न रज्जु सर्पादिवत् किएत कहै तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जव कल्पना का कर्त्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये नहीं तो उसको भी अनित्य मानो जैसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात् वर्त्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यन्तादि ज्ञान होने पर संस्कार ऋथीत् उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुप्ति होने से वाहा पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रख्य मे भी कारण द्रव्य वर्त्तमान रहता है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जनमान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र है स्मीर बाहर सब पदार्थ वर्त्तमान है। (परन) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुपृप्ति में अतित्य हो जाते है वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुपुप्ति में वाह्य पदार्थी का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुपुप्ति की वात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि वृह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वहीं सत्य हैं ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक-कहता है कि पाच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है। ( उत्तर ) यह वात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति श्रौर विनाश का कारण देखने में श्राता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक-कहता है कि सब पृथक् २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते है कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता। (उत्तर) अवयवों में अवयवी, वर्त्तमानकाल, आकाश परमात्मा और जाति पृथक् र पदार्थ सम्हों में एक र है उनसे पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता इसिंछये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् २ है और पृथक् २ पटार्थों में एक पटार्थ भी है।। ७।। आठवा नाम्तिक-कहता है कि सब पदार्थों में इतरेनर अभाव की सिद्धिहोने से सब अभावरूप हैं जैसे ''अनद्वो गौ.। अगौरश्वः"

गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसालिये सब को अभावरूप मानना चाहिये, (उत्तर) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु "गवि गौरश्वेऽश्वोभावस्त्रो वर्तत एव" गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो-सकता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे॥ ८॥ नववां नास्तिक-कहता है कि खभाव से जगत् की उत्पत्ति होती है जैसे पानी अन एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि श्रोर पापाणादि उत्पन्न होते है जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरङ्गों से समुद्रफेन, इल्दी, चूना और नींवू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्रों के खभाव गुणां से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई भी नहीं। ( उत्तर ) जो खभाव से जगत् की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे श्रौर जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों खभाव युग-पत् द्रव्यों में मानोंगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो संकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होने वाले द्रव्यों से पृथक् मानना पडेगा जो खभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उनके नहीं जैसे हल्दी चूना और नींवू का रस दूर २ देशं से आ-कर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उसमें भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है आधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति पर-माणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसलिये स्वमावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥९॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्त्तान था न है और न होगा किन्तु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है न कर्भा इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा। (उत्तर) विना कर्त्ता के कोई भी किया वा कियाजन्य पदार्थ नहीं वन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से वनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को

न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ दुकड़े कर गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक् २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो ! वे समय पाकर ञ्रलग २ भी ञ्रवश्य होते हैं ॥ १०॥ (प्रश्न ) श्रनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से आणिमादि ऐरवर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गु-रायुक्त केवल ज्ञानी होता है वहीं जीव परमेरवर कहाता है। (उत्तर) जो अनादि ईइवर जगन् का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीव-नरूप जगत् दारीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे वनते इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा सा-धन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में श्चनन्त सिद्धि हैं उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान वढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्यवाला होता है अनन्त ज्ञान श्रीर सामध्यवाला कभी नहीं हो सकता देखों कोई भी योगी श्राजतक ईश्वरकृत सृष्टिकम को वदलनेहारा नहीं हुआ। है और न होगा जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से दंखने और कानों से सुनन का निवन्ध किया है इस को कोई भी योगी वदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता (प्रश्न) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ वनाता है अथवा एकसी ? ( उत्तर् ) जैसी कि अब है ! वैशी पहिले थी और आगे होगी भेद नहीं करता:-

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यंथापूर्वमंकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिचामथो स्वं ॥ ऋ॰॥ मं० १०। सू० १६०। मं०३॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युन, पृथिबी, अन्तरिक्ष आदि को वनाता हुआ वैसे ही उसने अव वनाये हैं और आगे भी वैसे ही वनावेगा ॥ इसिलिय परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा एकसे ही हुआ करते हैं जो अल्प इ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं। (प्रश्न) सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर) अविरोध है। (प्रश्न) जो अविरोध है तो:—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूतः । श्राकाशाः द्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवीः । पृथिव्या श्रोषधयः। श्रोषधिभ्योऽसम्। श्रन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः स वा

एप पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ तैतिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दव० अनु०१॥ उस परमेश्वर और प्रकृति ने आकाश अवकाश अर्थान जो कारणक्तप द्रव्य

सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें आकाश के पश्चान वायु, वायु के पश्चान अग्नि, अग्नि के पश्चान जल, जल के पश्चान पृथिवी, पृथिवी से श्रोषधि, श्रोषधियों से अन्न, अन्न से वीर्यं,

वीर्यं से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है यहां आकाशादि कम से और छान्दोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि कम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांना में कमें, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ. साख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किस को

सना और किस को मूठा मानें ? ( उत्तर ) इस में सब सन्ने कोई मूठा नहीं वह मूठा है जो विपरीत सममता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात आकाशादि कम अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि कम से और जब विद्युत् अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल कम से सृष्टि

होती है अर्थात जिस २ प्रतय में जहां २ तक प्रतय होता है वहा २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुद्धास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को कहते हैं कि एक कार्य्य मे एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य्य जगत में नहीं होता कि जिस के बनाने में कर्मचेष्टा न

की जाय" वैशेषिक में "समय न लगे विना बने ही नहीं" न्याय में "उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता" योग में "विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता" सांख्य में "तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता" और वेदान्त में 'बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके" इसलिये मुष्टि छ कारणों से बनती है उन छ: कारणों की ज्याख्या एक २

की एक २ शास्त्र में है इसिलिय उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छ. पुरुष गिल के एक छत्पर उठाकर भिचियों पर धरें वैसा ही सृष्टिक्षप कार्य्य की ज्याख्या छ. शासकारों ने मिलकर पूरी की है जैसे पांच अन्धे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है ? उन में से एक ने कहा संमे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा माहू, पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के उपर कुछ भैंसासा आकार वाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्य नवीन अन्धों के पढ़ने और प्राकृत भाषावालों ने ऋषिप्रणीत प्रन्थ न पढ़कर नवीन क्षुद्रबुद्धिकित्पत संस्कृत और भाषाओं के अन्ध पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के मूठा मगड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिन मानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं। क्योंकि जो अन्धों के पछि अन्धे चलें तो दु ख क्यों न पावें ? वैसे ही आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वाधी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार में नाश करनेवाली है (प्रश्ना) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयों! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जवतक मतुष्य सृष्टि को यथावत नहीं सममता तवतक उसको यथावन ज्ञान प्राप्त नहीं होता:—

नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूच्माणां पृथक् पृथग्वर्त्तमानानां तत्त्वपरमाणानां प्रथमः संयोगित्रशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ॥

अनादि नित्य न्वरूप सत्व, रजस् और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से चत्वत्र जो परमस्क्ष्म पृथक् २ तत्त्वावयव विद्यमान है उन्हीं का प्रथम ही जो संच्योग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ वनते बनाते विचित्ररूप वनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। भला जो प्रथम सयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ है जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिसका विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछ बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है जो उन कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ची का कर्ची, साधन का साध्यन और साध्य का साध्य कहना है वह देखता अन्या, सुनता विहरा और जानता

हुआ मृद है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है ? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा है वह कर्त्ता कहाता है।

नासतो विद्यते आवो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरिष हृष्टान्तस्त्वनद्योस्तत्त्वदर्शिभिः॥ भगवद्गीता० अ०२। १६॥

कभी असत् का भाव वर्त्तमान और सन् का अभाव अवर्त्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आयही मलीनात्मा अ विद्वान् लोग इस वात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान् सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा अमजाल में पड़ा रहता है। धन्य! ने पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते है जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते है इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय त्राता है तब परनात्मा उन परमसृक्ष्म पदार्थों को इकट्टा करता है उसकी प्रथम अवस्था मे जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थृल होता है उस का नाम महत्तत्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, त्राण, पाच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पञ्च-तन्मात्राओं से अनेक स्थ्लावस्थात्रों को प्राप्त होते हुए क्रम से पाच स्थूलभूत जिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते है उनसे नाना प्रकार की छोषधिया वृक्ष आदि उन से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती क्योंकि जब स्नी पुरुषों के श्रीर प्रमात्मा बनाकर उन में जीवो का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखों। शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमडी का टकन, प्लीहा, यकत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, जीव का सयोजन, शिरोह्तप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष शिरा का तारवत् प्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गी का प्रकाशन, जीव के जागृत, खप्न, सुषुति अवस्था के भोगने के लिये स्थान

विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इसके विना नाना प्रकार के रत धातु से जिहत भूमि, विविध प्रकार वट वृत्त आदि के वीजों में अति सृक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलि-मींगा, मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, श्रन्न, कन्द, मूलादि रचन, श्रनेकानक क्रोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोक-निर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है श्रौर दूसरा उस में रचना देखकर वनानेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी वुद्धिमान कारीगर ने वनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) सृष्टि की चादि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या, ? ( उत्तर ) अनेक क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टिकी श्रादि में ईश्वर देता क्योंकि "मनुष्या ऋषयश्च ये। ततो मनुष्या श्रजायन्त" यह यजुर्वेद ( ऋौर उसके ब्राह्मण् ) में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि ऋादि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य चत्पन्न हुए और मृष्टि में देखनेसे भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मा वाप के सन्तान हैं। ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ? (उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते श्रीर जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती इसलिये युवावस्था में सृष्टि की है। ( परन ) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? ( उनर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बगवर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है इसकी आदि वा अन्त नहीं किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि

जैसे परमात्मा, जीवे, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं जैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्त्तमान प्रवाह से अनादि है जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता श्रीर उध्या काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईक्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ और अंत नहीं इसी प्रकार उसके कर्त्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं। (प्रश्न) ईरवर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिहादि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिएा, गाय आदि पण, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतङ्गादि जनम दिये हैं इस से परमात्मा में पत्तपात आता है । ( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जनम देता तो पक्षपात आता। प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? ( उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात् जिस को ''तिब्बत'' कहते हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चात् 'विजानी-ह्यार्थ्यान्ये च दस्यव " यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्थ्य, विद्वान, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्घ्य और दस्यु दो नाम हुए ''उत शुर्दे उतार्यं'' श्रथवेवेद वचन आय्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय श्रीर शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आर्थ्य श्रीर मुखी का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात् अनाड़ी नाम हुआ। (प्रश्न) फिर वे यहां कैसे आये? ( उत्तर ) जब आर्थ्य और दृश्युत्रों में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उन में सदा लडाई बखेड़ा हुन्ना किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्थ लोग सव भूगोल में उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर यही आकर बसे इसीसे इस देश का नाम ''आर्य्यावर्त्त'' हुआ। (प्रश्न) आर्यावर्त्त की अवधि कहांतक है ? ( उत्तर )

श्रासमुद्रातु वै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्। तयोरेवान्तरं गिर्योरार्थ्यावर्त्तं विदुर्बुधाः॥ सरस्वतीहषद्वत्योर्देवनद्योर्धदन्तरम्।

तं देवानिर्मितं देशमार्यावर्तं प्रचत्तते॥ मनु० २। २२ । १७॥

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र। तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में टषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के वंगाले के आसाम के पूर्व और ज्ञहा के पश्चिम ओर होकर दिल्ला के समुद्र में मिली है जिस को ज्ञहापुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्यरेखा से दिल्ला और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश है उन सब को आर्य्यावर्त्त इसिलये कहते है कि यह आर्थ्यावर्त्त देव अर्थात् विद्वानों ने वसाया और आर्थजनों के निवास करने से आर्थ्यावर्त्त कहाया है। (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कौन वसते थे ? (उत्तर) इस के पूर्व इस देश में नहीं था और न कोई आर्थों के पूर्व इस देश में वसते थे क्योंकि आर्थ्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सूर्व इमी देश में आकर वसे थे। (प्रश्न) कोई कहते है कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहा जगली लोग वसते थे कि जिनको अमुर और राक्षस कहते थे आर्य लोग अपने को देवता वतलाते थे और उनका जब संग्रम हुआ उस का नाम देवासुर संग्रम कथाओं में ठहराया।

( उत्तर ) यह बात सर्वथा क्ठ है क्यों कि — विजानी ह्यार्थीन्ये च दस्येवी वृहिष्मते रन्धया शासंदर्ध ब्रितान्। ऋ० सं० १। सृ० ५१। सं०। ८॥

उत शुद्रे उतार्थे ॥ अथर्व० कां० १६ । व० ६२ ॥

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्य अर्थात् डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दिजों का नाम अर्थ्य और शृद्ध का नाम अन्यर्थ अर्थात् अर्थात् अनाडी है। जव वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के क्योलकल्पित को युद्धिमान् लोग कभी नहीं मानसकते और देवासुर संग्राम में आर्थ्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दश्यथ आदि हिमालय पहाड में आर्य और दस्य म्लेच्छ असुरों का जी युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हए थे। इस से यही सिद्ध होता है कि आर्थ्यावर्त्त के वाहर चारों

छोर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैर्ऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर,

इंगान देश ने मनुष्य रहते हैं उन्हीं दा साम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब अहा कि माना प्रदेशन के स्वाप्त को सहायक होते और जो श्री-महाराज लोग उन्हीं उन्हें आहे हें शों में आय्यों के सहायक होते और जो श्री-राम-रहता से इति स्वाप में युद्ध हुआ है उस का नाम देवासुर संप्राम नहीं है किन्तु उन्हें के समरावास अथवा आर्थ और राक्षसों का सम्राम कहते हैं किसी सरदात क्वर में या इतिहास में नहीं लिखा कि आर्थ लोग ईरान से आये और वहां के नंगित्यों को लड़ कर जय पाक निकालके इस देश के राजा हुए, पुन:

म्लेच्छवाचर्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः। मनु० १०। ४५॥ स्लेच्छदेशस्त्वतः परः॥ सनु० २। २३॥

ता प्रार्थावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्य देश और म्लेच्छ देश कहाते दे इनसे भी यह सिद्ध होता है कि आर्थावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, ं उत्तर, वायव्य और पिंचम देशों में रहनेवालों का दस्यु और म्लेच्छ तथा 'अस्र है 'ओर नेवात्य, दक्षिण तथा 'आग्नेय दिशाओं में आर्ट्यावर्त्त देश से भिन्न में रहनेवालं मनुष्यों का नाम राचस या। अव भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयं-कर जसा राजसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पडता है और आर्यावर्त्त की मृध पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात्पग के तले है और उनके नागवशी अर्थात् नाग नामवाले पुरुप के वश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाद हुआ था अर्थात् इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में छायाँ का राज्य और वेदो का थोड़ा २ प्रचार छार्य्यावर्त्त से भिन देशों में भी रहता तथा इसमे यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट् , विराट् का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के स्वायभवादि सात राजा और उनके सन्तान इश्नाकु आदि राजा जो आर्थ्यावर्त्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्थ्यावर्त्त वसाया है। अव छाभाग्योदय से छौर छार्यों के खालस्य, प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त्त में भी श्राच्यों का श्रखड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं दुर्दिन जब आता

है तब देशवासिया को अनेक प्रकार के दु.ख भोगना पड़ता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपिर उत्तम होता है श्रथवा मतम-तान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपातज्ञून्य प्रजापर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक् २ शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध छूटना ऋति दुष्कर है विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना काठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषों का काम है। (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? (उत्तर) एक अर्व, छ।नवे क्रोड़, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी वनाई भृमिका \* में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के वनाने और वनने में हैं और यह भी है कि सव से सूक्ष्म दुकडा अर्थात् जो काटा नई। जाता उस का नाम परमाणु, साठ परमाणु आ के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक द्रचणुक जो स्थूल वायु है तीन द्रचणुक का अग्नि, चार द्रचणुक का जल, पांच द्वयणुक की पृथिवी अर्थान् तीन द्वयणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथिवी आदि हदय पदार्थ होते है इसी प्रकार क्रमसे मिलकर भूगोलादि परमातमा ने बनाये है। ( परन ) इसका वारण कौन करता है, कोई कहता है शेप अर्थात् सहस्र फणवाले सप्पे के शिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि वैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आ-कर्षण से खेंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से निचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस वात को सत्य मानें (उत्तर) जो शेप सर्प और वैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित वतलाता है उस को पूछना चाहिये कि सर्प और बैल के मा वाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और वैल आदि किस पर है ? वैलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्पवाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल श्राग्ति पर, श्राग्ति वायु पर और बायु श्राकाश में ठहरा है। उन से पूछना चाहिये कि सर्व किस पर है ? तो अवश्य कहेंगे परम बर पर जब उन में कोई पछेगा कि जेब और बैल किस का बचा है ? कहेंगे

<sup>\*</sup> ऋग्वदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्त्पत्ति विषय को देखो।

कर्यप कर श्रोर वैल गाय का, कश्यप मरीची का, मरीची मनु का, मनु विराट् का श्रोर विराट् ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा श्रादिसृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पिहले पांच पीढ़ी हो चुकी है तब किसने धारण की थी श्रथांत् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो ''तेरी चुप मेरी भी चुप'' और लड़ने लग जा-येंगे। इसका सचा श्राभिप्राय यह है कि जो ''वाकी'' रहता है उसको शेष कहते हैं सो किसी किव ने ''शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्'' ऐसा कहा कि शेप के आधार पृथिवी है। दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समक्त कर सर्प्य की मिध्या कल्पना करली परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी श्रर्थात् पृथक् रहता है इसी से उस को ''शेप'' कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है:—

## सत्येनोत्तिमिता भूमिः ॥ अथर्व० कां० १४। व० १। सं०१॥

(सत्य) अर्थात् जो त्रैकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है।।

#### उचा दाधार पृथिवीमुत चाम् ॥

यह ऋग्वेद का वचन है—इसी (उन्ना) शब्द को देखकर किसी ने बैल का प्रहण किया होगा क्योंकि उन्ना बैल का भी नाम है परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा! इसलिये उक्षा वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य्य का नाम है उस ने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। (परन) इतने २ वडे भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा १ (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असल्यात छोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर धर्वत्र व्यापक अर्थात "विभु प्रजासु" यह यजुर्वेद का बचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सब को धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोक परसप आकर्षण से घारित होंगे पुन परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेना है उन को यह उत्तर देना

चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहे तो उन के पर भाग सीमा अधीत जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समिष्ट और ज्यव्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन रखते हें तो समिष्ट कहाती है और एक २ बृज्ञादिको भिन्न थिन्न गणना करे तो ज्यव्टि कहाती

समांट्र कहाती है और एक २ वृत्तादिको भिन्न भिन्न गणना करे तो व्यव्टि कहाती है वैसे सब भूगोल को समिष्ट गिनकर जगत् कहै तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कत्ती विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसालिये जो सब जगत् को रचता है वही.—

स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमाम् ॥ यजु॰ अ० १३। मं० १॥

जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ नथा सूर्व्यादि प्रकाशसहित लोक भौर पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वहीं सब जगत का कर्चा और धारण करनेवाला है। (प्रश्न) पृथि-व्यादि लोक धमते हैं वा स्थिर? (जन्म) धमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग

व्यादि लोक घृमते है वा स्थिर? (उत्तर) घृमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्घ्य घृमता है और पृथिवी नहीं घृमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घृमती हैं सूर्घ्य नहीं घृमता इस में सन्य क्या माना जाय? (उत्तर) ये दोनों आधे मृठे है क्योंकि वेद में लिखा है कि:—

अयं गौः पृश्लिरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रय-नत्स्वः । यज्जु० अ०३। मं०६॥

अर्थात् यह भूगोल जल के महित सूर्य्य के चारों ओर यूमता जाता है इस लिये भूमि घूमा करती है ॥

याकृष्णे<u>न</u> रजंसा वर्त्तमानो निवश्यंत्रमृतं मत्यं च । हिर्ण्यंयेन सिवता रयेना देवो याति सुवनानि पश्यंन् ॥ यजु० अ० ३३ । मं० ४३ ॥

जो मि ता प्रवीन मृत्ये वर्षादिका वर्ता, प्रकाशस्त्रकण, तेजोमय, रमणीय स्वरूप के मान वर्त्तमान मद प्राणि यप्राणिये। में अमृतत्त्र वृष्टि व' किरण्हारा अमृत का प्रदेश करा और नद मृतिमान दृश्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आर्क्यम गुण से सह वर्तमान श्रपनी परिधि में वूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों और नहीं वृमता वैसे ही एक र ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जैसे —

### द्विति सोमो अधि थ्रितः॥ अथ० कां० १८। अनु० १। सं० १॥

जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिच्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही मे प्रकाशित होते है परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिन्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन 'शार जितना पृष्ठ में अर्थात् आड़ में होजाता है उतने में रात अर्थात् उदय, अन्त, संभ्या, मन्यान्ह, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों मे सदा वर्तमान रहते है अर्थान् जब आर्यावर्त्त में स्पेदिय होता है उस समय पाताल अर्थान "प्रमेरिका" में अस्त होता है और जब आर्थ्यवर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्घ्यावर्त्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य यूमता और प्रिथिवी नहीं घूमती ने सब अज्ञ हैं क्यों कि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थान् सूर्य का नाम ( ववः ) पृथिवी से लाख गुना वडा थार कोड़े। कोश दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती श्रीर राई के यूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के यूमने से यथा-योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य का स्थिर कहते है वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि न्थान से दूमरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता और गुरु पदार्थ विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैनी कहते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जवृ-द्वीप में वतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न है क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों और वायु के चक्र न बनने से पृथिवी छिन्न भिन्न होती और नि-म्रम्थलों में रहनेवालों को वायु का स्पर्श न होता नीचेवालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती, दो सूर्य और चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। (प्रश्न ) सूर्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु है और

उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक श्रीर इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्योंकि.—

एतेषु होदछं सर्वं वसु हितमेते होदछ सर्वं वासयन्ते तद्यद्दिछं सर्वं वासयन्ते तस्माद्रसव इति॥ शत० कां॰ १४। प्र०६। ब्रा०७। कं०४॥

पृथिवी, जल, खानि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसिलिये हैं कि इन्हों में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और ये ही सब को बसाते हैं जिसिलिये निवास करने के घर हैं इमिलिये इनका नाम बसु है जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नच्चत्र वसु हैं पश्चात् उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने मे क्या सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटासा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है ? इसिलिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। (प्रश्न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आछिति अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ? (उत्तर) कुछ २ आछिति में भद होने का सम्भव है जैसे इस देश में चीन, हवस और आर्यावर्च, यूरोप मे अवयव और रज्ज रूप और आछिति का भी थोडा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक-लोका-तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों मे भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि खग हैं उसी २ प्रदेश में लोक'न्तर मे भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि —

सूर्य<u>ीचन्द्र</u>मसौ धाता यंथा पूर्वमंकलपयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरि<u>च</u>मयो स्वं: ॥ ऋ०॥ मं० १०। सू० १६० ॥

(धाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, द्यों, भूमि. अन्तरिक्ष ख्रौर तत्रम्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व करूप में रचे थे वैसे ही इस करूप अर्थान् इस सृष्टि में रचे हैं तथा मव लोक लोकान्तरों में भी बनाय हैं भेट किचि मात्र नहीं होता। (प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था ने ति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेटोक्त नीति अपने अपने सृष्टिहर सब राज्य में एकसी है। (प्रश्न) जब ये जीव श्रीर, प्रशृतिस्थ तत्त्व श्रनादि श्रीर ईश्वर के बनाये नहीं है तो ईश्वर का श्रिविकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर) जैसे राजा श्रीर प्रजा समकाल में होते हैं श्रीर राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के श्राधीन जीव श्रीर जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत रचक श्रीर श्रनन्त सामर्थ्य वाला है तो श्रन्य सामर्थ्य भी श्रीर जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हों ? इसिलये जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि संहार श्रीर पालन सब विश्व का करता है।।

इसके त्रागे विद्या, अविद्या, बन्य और मोक्ष विषय में छिखा जायगा, यह आठवां समुहास पूरा हुआ।। ८॥

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वती स्वामिक्कते सत्यार्धप्रकाशे सुभाषाविभूषिते स्टष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयवि-षयेऽष्टमः समुङ्कासः सम्पूर्णः ॥ = ॥





# अथ विद्याऽविद्यावन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः ॥

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयंश्रंसह । श्रविद्ययामृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतंमरनुते ॥ यजु० ॥ अ० ४०। मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोच को प्राप्त होता है। अविद्या का लक्षण:—

श्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरवि-चा॥ पातं ० द ० साधनपादे सू० ४॥

यह योगसृत्र का वचन हैं—जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात् जो कार्य जगन् देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योग वल से यही देवों का गरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है, अशाचि अर्थात् मलमय स्त्र्यादि के और मिध्याभाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयसेवनत्त्प दु ख में सुखबुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे विपरीत अर्थात् आनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अप-वित्र में अपवित्र और पवित्र से पवित्र, दु ख में दु:ख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा से जात्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात् ''वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थ-म्त्रस्प यथा सा विद्या यथा तत्त्वस्वस्प न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यित्रिक्षिनोति यथा साऽविद्या'' जिससे पदार्थी रा यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिससे तत्त्वस्व- रूप न जान पड़े अन्य मे अन्य वुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इसिलये हैं कि यह बाह्य और अन्तर किया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मत्र मे कहा है कि विना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिध्याभाषणादि कर्म पाषाणमृत्यीदि की उपासना और मिध्याज्ञान से बन्ध होता है कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रिहत नहीं होता इसिलये धर्म युक्त स्त्यभाषणादि कर्म करना और मिध्याभाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। (प्रश्न) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बद्ध है। (प्रश्न) बद्ध कौन है ? (उत्तर) जो अधर्म अज्ञान मे कसा हुआ जीव है (प्रश्न) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? (उत्तर) निमित्त से,क्यों कि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती (प्रश्न)

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुचुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ गौडपादीयकारिका॥ प्र॰ २। कां॰ ३२॥

यह रलोक माण्डूक्योपनिषद्पर है—जीव बहा होने से वस्तुत. जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न सायक अर्थात् न कुछ साधना करनेहारा है, ने छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? ( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अरुप होने से आन्वरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कमी के फल भोगरूप बन्धन में फॅछता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुख से छुटने की इच्छा करता और दुःखों से छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है (प्रश्न ) ये सब धर्म देह और अन्त. करण के है जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षीमात्रहै शीवोप्णादि अरीरादिके धर्म है आत्मा निर्छप है ( उत्तर ) देह और अन्त.करण जड़ है उनको शीवोप्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पर्श करता है उसी को शिव उप्ण का भाव और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा किन्तु

प्राण्याले जीव को चुधा तृषा लगती है वैसे ही मन, भी जड़ है न उसको हर्प न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दु.ख सुख का भोग जीव करता है जैसे बहिष्करण श्रोतादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का प्रहण करके जीव सुखी दु.खी होता है वैसे ही अन्ते.करण अर्थात् मन, वुद्धि, चित्त, अहकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करनेवाला दण्ड और मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती वैसे ही दहेन्द्रिय अन्त.करण और प्राणक्त्प साधनों से अच्छे बुरे कमी का कर्ता जीवसुप दुख का भोक्ता है जीव कभी का साची नहीं किन्तु कर्ता भोका है। कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कंम करनेवाला जीव है वहीं कर्मों में लिप्त होता है वह ईश्वर साक्षी नहीं। (प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रतिविम्ब है जैसे दर्पण के दूरने फूटने से विम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्त करण में ब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव तवतक है कि जबतक वह ख्रन्त.कर सोपाधि है जब अ-न्त.करण नष्ट होगया तव जीव मुक्त है। ( उत्तर् ) यह वालकपन की बात है क्योंकि प्रतिविन्त्र साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण आकारवाले है और पृथक् भी हैं जो पृथक् न हो तो भी प्रतिविम्व नहीं हो सकता बहा नि राकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिविम्य ही नहीं हो सकता। (प्रश्न) देखें। गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पडतो है इसी प्रकार स्वच्छ अन्त करण में परमात्मा का आभास है इसलिये इसको चिटाभास कहते हैं ( उत्तर ) यह वालबुद्धिका मिध्या प्रलाप है क्यों कि आकाश ट्रय नहीं तो उसको आख से कोई भी नहीं देख सकता जब आकाश से स्थल वायु को आख से नहीं देख सक्ता तो आकाशको क्योकर टेख सकेगा । (प्रश्न ) यह जो अपर को नीला और धूंधलापन दीखता है वह आकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं। ( भरन ) तो वह क्या है ? ( उत्तर ) अलग २ पृथिवी जल और अगिन के त्रसरेणु टीखते हैं उसमे नीलता दीखती है वह अविक जल जोकि वर्पता है सो वहीं नील जो वृधलापन दीराता है वह पृथिवी से वृली उहकर वायु में घूमती है वह दीखती श्रीर उसी का प्रतिविम्य जल वा दृष्पेण में दीखता है आकाश का कभी नहीं। (पर्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाशं और महदाकाश के भेद व्यवहार में होतें हैं वैसे ही त्रह्म के त्रह्माण्ड और घन्त करण उपावि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। ( उत्तर )

t.

g ,

. 7

*;* ;

ń

4

:[

5.

بور انها د

q

- {

ź.,

€ #1 '

1

, ŧ

यह भी वात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी ' घडा लाखों '' इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घडे का आकाश लाओ इसलिये यह वात ठीक नहीं । (प्रश्न ) जैसे समुद्र के वीच में मच्छी कीडे और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश नहा में सब अन्त:करण वूमते है वे स्वयं तो जह हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अगिन से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते श्रौर श्राकाश तथा बहा निश्च है वैसे जीव को बहा मानने में कोई दोप नहीं खाता। ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्व-वयापी वृद्ध अन्त करणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण उस में होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खण्डित है वा अंखण्डित ? जो कहो। के अखण्डित है तो बीच में कोई भी पडदा नहीं डाल सकता जब पडदा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं ? जो कहों कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त करण के साथ चलतासा है स्वरूप से नहीं जव स्वय नहीं चलता तो अन्त करण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे आगे जहा २ सरकता जायगा वहां न का ब्रह्म भ्रान्त, श्रज्ञानी हो जायगा श्रीर जितना २ छ्टता जायगा वहा २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगाइसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्त करण विगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण श्रण में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सने का स्मरण न होता क्यों कि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा पृथक् २ हैं (प्रश्न) यह सब अव्या-रोपमात्र है अर्थान् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अव्यारोप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् श्रार इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता, है वास्तव में सब बहा ही है ( प्रश्न ) अध्यारोप का करनेवाला कौन है ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किसको कहते हो ? ( उत्तर ) अन्त करणावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न ) अन्त करणावच्छिन्न चेतन दूसरा हें वा वहीं ब्रह्म ? ( उत्तर ) वहीं ब्रह्म हैं (प्रश्न ) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की मृठी कल्पना करली ? ( उत्तर ) हो, ब्रह्म की इससे क्या हानि । (प्रश्न) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह भूठा नहीं होता ? ( उत्तर) नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से काल्पत वा कथित है वह सब मृठा है। (पशन)

फिर मन वाणी से भूटी कल्पना करने और मिध्या वोलनेवाला ब्रह्म कल्पित और मिण्यावादी हुआ वा नहीं ?। ( उत्तर ) हो, हमको इष्टापित है ! बाह रे भृष्टे वेदान्तियो । तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्य सङ्करप परमात्मा को मिण्याचारी कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है ? किस उपनिषद् सूत्र वा वेट में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या सङ्कल्प और मिथ्यावादी है १ क्योंकि जैसे किसी चोरने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थान् "उलिट चोर कोतवाल को दण्डे" इस कहाती के सहश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह वात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे वैसे ही तुम मिण्या सहूल श्रौर मिश्रयावादी होकर वही श्रपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो ब्रह्म मि-थ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही होजाय क्योंकि वह एकरस है सटास्वरूप सटामानी सटावादी और सत्यकारी है ये सब दोप तुम्हारे हैं त्रहा के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्या-रोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है, जो सर्वव्यापक है वह परिच्छित्र अज्ञान श्रीर वन्य में कभी नहीं गिरता क्योंकि श्रज्ञान परिच्छित्र एक देशी श्रल्प श्रल्प श जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं।

#### श्रव मुक्ति वन्ध का वर्णन करते हैं॥

(प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं ? (उत्तर) "मुक्तित पृथग्भवन्ति जना यन्यां सा मुक्ति " जिस में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। (प्रश्न) किस- से छूट जाना ? (उत्तर) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते है। (प्रश्न) किससे छूटने की इच्छा सब जीव करते है। (प्रश्न) किससे छूटना चाहते हैं। (प्रश्न) किससे छूटना चाहते हैं। (प्रश्न) किससे छूटना चाहते हैं। (प्रश्न) हु ख से। (प्रश्न) छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हैं। (प्रश्न) मुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। (प्रश्न) मुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। (प्रश्न) मुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। (प्रश्न) मुक्ति प्रश्नेर वन्त्व किन २ बातों से होता है ? (उत्तर) परमेरवर की प्राप्ता पानने, अध्ममें, प्रविद्या, जुसद्व कुमेरकार, बुरे व्यमनों से प्रजार हते खीर मत्यभापण, परोपकार पिशा पञ्चपानगहित न्याय यमें की बृद्धि करने, पृथिक प्रभ कार से परमेरवर की नृति प्रार्थना और उपासना ख्रियोन योगा स्थास करने, विद्या परने, पराने खीर दमें से पुरुपार्थ हर जान की उन्नित करने, सब से उत्तम

साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पत्तपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञामङ्ग करने आदि काम से बन्ध होता है। (प्रश्न) मुक्ति में जीव का छय होता है वा विद्यमान रहता है? (उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रश्न) कहां रहता है? (उत्तर) बद्ध में। (प्रश्न) बद्ध कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा खेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है? (उत्तर) जो बद्ध सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्दभोग कैसे करता है? (उत्तर) उसके सत्य सङ्कल्पादि स्वामाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिकसङ्ग नहीं रहता, जैसे:—

शृग्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, पश्यन् चत्तु-भवति, रसयन् रसना भवति, जिवन् वाणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेत्रयंश्चित्तम्भवत्यहङ्कु-र्वाणोऽहङ्कारो भवति ॥ शतपथ० कां० १४ ॥

7

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वामाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चत्तु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के छिये ब्राण, सङ्कल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहङ्कार के अर्थ अहङ्कार हूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और सङ्कल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्व्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है। (पश्न) उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है? (उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु वल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गिति, भीषण, विवेचन, किया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेप, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गन्ध्यहण्ण तथा झान इन २४ चौवीस प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव है। इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख

कौन भोगता श्रीर जो जीव के नाश ही को मुक्ति समसते हैं वे महामूद है क्यों कि मुक्ति जीव की यह है कि दु. को से छृटकर आनन्दत्व ह्प 'सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना। देखों वेदान्त आरीरिक सूत्रों में:—

श्रभावं वादिरिराह होवस् ॥ वदान्तद० ४ । ४ । १० ॥ जो वादिर व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन

का भाव मानता है अर्थान जीव और मन का लय पराशरजी नहीं मानते वैने ही-

और जैमिनि च्याचार्य्य मुक्त पुरुष का मन के समान सृक्ष्म शरीर, इन्द्रियों चित्राण व्यादि को भी विद्यमान सानते हैं अभाव नहीं ॥

द्वादशाहबदुभयविधं वादरायस्योऽतः॥ वेदान्तद० ४। ४। १२॥

व्यास मुनि नुक्ति से भाव और अनाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्ति में वना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दु.ख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

> यदा पञ्चावितष्टन्ते ज्ञानानि यनसा सह। चुद्धिरच न विचेष्टते तासाहुः परमां गतिस्॥ कठो० छ० २। व० ६। सं० १०॥

जव शुद्ध मनयुक्त पांच तानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का नि-अय स्थिर होता है उसको परमगति अर्थान् मोक्ष कहते हैं ॥

य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजि-घत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कत्यः सोऽन्वेष्ट्यः स वि-जिज्ञासितव्यः सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान् यस्त-मात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ द्यान्वो० प्र० ८ । खं० ७ । मं० १ ॥

स वा एवं एतेन देवेन चलुषा समतेतान् कामान् प-रवन् रमते ॥ च एते इतालोके नं वा एतं देवा आत्नानमु- पासते तस्मात्तेषाः सर्वे च खोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाःश्च लोकानाप्नोति सर्वाःश्च कामान्यस्तमातमानमनुवि-च विजानातीति ॥ छान्दो० अ० ८ । खं० १२ । मं० ४ । ६ ॥

मघवन्मत्थे वा इद श्रारिक्षात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्या-श्रिरस्यात्मनोधिष्ठानज्ञात्तो वै सश्रिरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सश्रीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यंश्ररीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृश्तः ॥ छान्दो० प्र० = । खं० १२ । मं० १ ॥

जो परमान्मा अपदत्तपाप्ना सर्व पाप, जरा, एत्यु, शोक, जुवा, पिपासा से रहित सत्यकाम सत्यसकरूप है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोको श्रौर सब कामों को प्राप्त होता है जो परमात्मा को जानके मोख, के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को शाप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जे ये बहालोक धर्यात् दर्जनीय परमात्मा में स्थित होके मोध सुख को भोगते हैं जी। इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति को ग्राप्त करनेवाले विद्वान् लोग करते हैं उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते है अर्थान् जो २ संकरप करते हैं वह २ छोक ऋोर वह २ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड-कर संकल्पमय गरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते है। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दु'ख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष । यह स्थूल शरीर मरणवर्मा है और जैसे सिंह के मुख में वकरी होते वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के वीच है मो शरीर इस मरण श्रीर शरीररहित जीवात्मा का निनासस्थान है इसीलिये यह जीव सुख श्रीर दु ख से सदा प्रस्त रहता है क्योंकि शरीर सहित जीव की व्यानारिक प्रसन्नता की नि-वृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्त जीवातमा वस मेरहता है उसको सामा-रिक सुख दु ख का म्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा श्रानन्द में ग्रता है। (प्रवन)। जीव मुक्तिको प्राप्त होकर पुन. जनम मरणरूप दु खम कभी आने हैं वा नहीं ? क्योंकि. -

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते इति ॥ छान्दो० प्र० ८ । खं० १५ ॥ छनावृत्तिः शव्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ वेदान्त द० । छ० ४ । पा० ४ । सू० ३३ ॥ यद् गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धास परमं मम ॥ भगवद्गीता० ॥

इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निष्टत्त होकर पुन. संसार में कभी नहीं झाता। (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है.—
कस्य नूनं केत्रमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नामं।
को नो मुद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च हुश्ये मातरं च॥१॥
अपनेर्व्यं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नामं।
स नो मुद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्ये मातरं च॥१॥
स नो मुद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्ये मातरं च॥२॥
स नो मुद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्ये मातरं च॥२॥
स नो मुद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्ये मातरं च॥२॥

इदानीसिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ३ ॥ सांख्य० अ० १। सू० १५६ ॥

(प्रश्न) इम लोग किसका नाम पावित्र जानें १ कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशसक्त है हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुन इस संसार में जन्म देवा और माता पिता का दर्शन कराता है १॥१॥ (उत्तर) हम इस स्वप्न- काशस्त्र अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर पृथिवों में पुन: माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है॥२॥ जैसे इस समय बन्य मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥३॥ (प्रश्न ):- तदरयन्तिविमो को ऽपवर्भ:।

दुःखजन्मश्रवृत्तिदोपिमध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन-न्तरापायादपवर्गः॥ न्यायद० ष्ठ० १। सू० २२। २॥ जो दु:ख का श्रात्यनत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिण्या ज्ञान श्राविद्या, लोभादि दोष, विषय दृष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जनम और दु.ख का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है। (उत्तर) यह श्रावश्यक नहीं है कि श्रात्यन्त शब्द श्रात्यन्ताभाव ही का नाम होवे जैसे ''अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्त्तते" बहुत दु:ख और बहुत सुख इस मनुष्य को है इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख वा दु:ख है इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का श्रां जानना चाहिये। (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर श्राता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है १ (उत्तर):—

1.

1

#### ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मुगडक ३। खं० २। मं० ६॥

वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुन: महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि तेतालीस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियो का एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत वर्षों का एक परान्तकाल होता है इसको गिणत की रीतिसे यथावत् स-मभा लीजिये। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। ( परन ) सब संसार श्रीर बन्थकारों का यही मत है कि जिससे पुन: जन्म भरण में कभी न आवें। ( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती क्ये। कि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित है पुनः उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त श्रानन्द को भागने का असीम सामध्ये कर्म श्रीर साधन जीवो में नहीं इसलिये श्रनन्त सुख नहीं भोग सकते जिनके साधन श्रानित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो स-कता और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात् जीव निरशेष होजाने चाहियें। (प्रश्न) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता है इसिलये निदशेप नहीं होते। (उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य होजाये क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवस्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो-जायें मुक्ति अनित्य होगई भौर मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीई भड़का हो जा-येगा क्योंकि वहां आगम आधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से वढ़ती का पा-

रावार न रहेगा और दु ख के चनुभव के विना मुख कुछ भी नई। हो सकता जैसे कटुन हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक लाह के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय इसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगनेवाले को होता है श्रीर जो ईश्वर श्रन्तवाले कर्मों का श्रनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन बरने से भार धरनेवाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारत से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना वडा धनकोश हो प-रन्तु जिसमे व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्तिमें जाना वहां से पुन आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार से जनम कारागार दण्डवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहा से आना ही न हो तो जनम कारानार से इतना ही अन्तर है कि वहां मंजूरी नहीं करनी पड़ती और त्रहा में लय होता समुद्र में इव मरना है। (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न अवेगा। ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त, म्वरूप, सामध्ये, गुण, कर्म, स्वभाववाला है इसलिये वह कभी श्रविद्या श्रोर दु.ख वन्यन मे नहीं गिर सकता जीव मुक्त होकर भी ग्रुद्धस्वह्प, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म म्बभाववाला रहता है परमेश्वर के सददा कभी नहीं होता। (११त) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सहश है इसित्वे अम करना व्यर्थ है। ( उत्तर ) मुक्ति जनम मरण के सहज्ञ नर्वा क्यांकि जवतक ३६००० ( छत्तीस सहस्र ) वार उत्पत्ति ऋौर प्रनय का जितना समय हो<sup>ना</sup> है उतने समय पर्य्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुख का न होता क्या छोटी वात है ? जब श्राज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुन: इसकी उपाय क्यों करते हो ? जब आधा, तृषा आह धन राज्य प्रतिष्ठा, स्त्री सन्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मर्ना अवस्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लाटकर जन्म में आना है तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है ( प्रवन ) मुक्ति के

#i # \*\*

11

e E

, + 10

4 =

7.7

元钱

1,3

; F

g i

- 1 E

17

1

fill

2 t Mil

-15

E F

1

41

41

.

Jan Jan

क्या साधन है ? ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम छिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात् जिन मिण्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुंख हैं उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवदय करे जो कोई दु:ख को छुड़ाना और सुखको प्राप्त होना चाहेवह अधर्मको छोड़ धर्म अवस्य करे। क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल-कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात् सत्याऽमत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याऽक-र्त्तव्य का निश्चय अवश्य करें पृथक् २ जानें और शरीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करें। एक "अन्नमय" जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथि-वीमय है, दूसरा ''प्राणमय'' जिसमें ''प्राण'' अर्थात् जो बाहर से भीतर आता ''अपान'' जो भीतर से बाहर जाता ''समान'' जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रन पहुचाता ''उदान'' जिससे कण्ठस्थ अत्र पान खेँचा जाता और बल परा-क्रम होता है ''व्यान'' जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्ग जीव करता है वीसरा 'मनोमय" जिसमें मन के साथ ऋहङ्कार, वाक्, पाद, पाणि, पायु और उपम्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं चौथा ''विज्ञानमय'' जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा त्रीर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है, पांचवां ''आनन्द्मयकोश'' जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द अधिका-नन्द और आधार कारणक्ष प्रकृति है। ये पांच कोश कहाते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। तीन अवस्था, एक ''जागृत'' दूसरी ''स्वप्न'' और तीसरी ''सुषुप्ति'' अवस्था कहाती है ! तीन शरीर है, एक ''स्थूल'' जो यह दीखता है। दूसरा पाच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाच सू-क्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय "सूक्ष्मशरीर" कहाता है यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात सूक्ष्मभूतों के अशों से बना है । दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुंग्ररूप हैं यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता हैं इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुपुति अर्थान गाड़िनद्रा होती है वह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सव जीवों के लिये एक है। चाँथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्द-स्वरूप में मग्न जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम

मुक्ति में भी यथावत् सहायक रहता है इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है क्योंकि जब मृत्यु होता है तव सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्ता, साक्षी, कर्त्ता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐमा कहे कि जीव कर्त्ता भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इनको सुख दु ख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कत्ती श्रीर मुख दु खों का भोका है। जब इन्द्रिया अर्थों में मन इन्द्रियों और आत्मा मनके साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कमों में लगाता है तभी वह वहिर्मुख होजाता है उसी, समय भीतर से खानन्द, उत्साह, निर्भयता खीर वुरे कर्गी में भय, शङ्का, लंडजा उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा कें अनुकूल वर्तता है वही मुिक जन्य सुखो को प्राप्त होता और जो विपरीत वर्त्तता है वह वन्धजन्य दुःख भोगता है। दूसरा साधन ''वैराग्य'' अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का प्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से ले कर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुंग, कर्म, म्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है। तत्पश्चात् तीसरा साधन "षट्क सम्पात्ते' अर्थात् छ प्रकार के कर्म करना एक "शम" जिससे अपने आत्मा और अन्त करण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा ''दम'' जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जतेन्द्रियत्वादि शुभ कमों मे अवृत्त रखना, तीसरा "उपराति" जिससे दुष्ट कर्म क-रनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा "तितिक्षा" चाहे निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्प शोक को छोड मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, ''श्रद्धा'' जो वेदादि सत्य शास्त्र और इनके वोध से पूर्ण आप विद्वान् सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना, छठा ''समाधान'' चित्तं की ए-कायता ये छ मिलकर एक 'साधन'' तीसरा कहाता है। चौथा ''मुमुक्षुत्व'' श्र-र्थात् जैसे क्षुया तृषातुर को सिवाय श्रन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं ल-गता वैसे विना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना । ये चार

साधन और चार श्रमुवन्ध श्रयीन साधनों के पश्चात् ये कर्म करने होते हैं इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वहीं मोक्ष का अधिकारी होता है। द्मरा ''नम्यन्य'' बद्धा की प्राप्तिहर मुक्ति प्रतिपाद और वेदादि बास्त्र प्रतिपादक को नयावन समभा कर अन्त्रित करना, तीसरा "विषयी" सत्र शास्त्रों का प्रतिपादन विपय बढा उसकी बाति हर विपय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "व्रयोजन" नव दु चों की निवृत्ति स्रोर परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिमुख का होना ये चार श्रनुप्रन्य कहाते हैं। "तर्नन्तर श्रवणवतुष्य" एक "श्रवण" जय कोई विद्वान् उपरेश करे तम आन्त ध्यान देकर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने मे अत्यन्त ्यान देना चाहिये कि यह नव विद्याओं में मूह्म विद्याहै, मुनकर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के मुने हुए का विचार करना जिन बात में शका हो पुनः पूछ-ना और मुनने समय भी वका और श्रोता उचित समभें तो पूछना और समाधान करना, तोसरा "निदिध्यामन" जब मुनने श्रोर मनन करने मे निस्सन्देह होजाय तत्र समाधिस्य होकर उस वात को देखना सममना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैमा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखता, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा परार्थ का न्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यायातथ्य नान लेना अवणचतुष्ट्य क-हाता है। मदा तमोगुण अर्थात् क्रोध, मजीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजीगुण अर्थात् ईप्यो, द्वेष, काम, अभिमान, विश्वेष आदि देखों से अनग हो हे सत्य अर्थात् ज्ञान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे ( मैत्री ) सुखी जनों में भित्रता, (करुणा) द्खी जनों पर द्या, ( मुद्तिता ) पुण्यातमा आ से हर्षित होना, ( उपेक्षा ) दुव्टात्माओं में न प्रीति न वैर करना। नित्यप्रति न्यून सं न्यून दो घटापर्यत मुमुक्ष ध्यान अवश्य करे जिसमे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हों। देखों ! अपने चेतनस्वरूप हैं इमी से चानरूप और मन के साक्षी हैं क्यों कि जय मन ज्ञान्त, चंचल, आनान्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावन् देखत हैं वैसे ही इन्द्रिया प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वेटष्ट का स्मरणकर्ता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षण कर्ता और सबसे पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतन्त्र कर्त्ता इन के प्रेरक श्राधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते। श्रविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवशाः पञ्च क्लेशाः॥

योगशास्त्रे पादे २ । सू० ३ ॥

इनमें से श्रविद्या का स्वरूप कह श्राये पृथक् वर्त्तमान वुद्धि को आत्मा से भिन्न न समक्तरां ऋस्मिता, सुख में प्रीति राग दु ख मे अप्रीति द्वेष और सव प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं मरूं नहीं मृत्युदु ख से त्रास श्रमिनिवेश कहाता है। इन पाच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिय।( प्रश्न ) जैसी मुक्ति त्राप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता, देखों । जैनी लोग मोक्षािला, शिवपुर में जा के चुप चाप वैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिसमें विवाह लड़ाई वाजे गाजे व-छादि धारण से त्रानन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातवें त्रासमान, वाममार्गी श्रीपुर, दीव कैलाश, वैष्णव वैकुण्ठ श्रीर गोकुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, त्रान्न, पान, वस्न, स्थान आदि को प्राप्त होकर त्र्यानन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक छोग (सालोक्य) ईश्वर के लोक में निवास, (सानुज्य) छोटे भाई के सदश ईश्वर के साथ रहना, (सारूष्य ) जैसे उपासनीय देव की आ-कृति है वैसा वन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, (सायु-उय ) ईश्वर से सयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समभते हैं। (उत्तर) जैनी (१२) वारहवें, ईसाई (१३) तेरहवें और (१४) चौदहवें समुद्धास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सहश स्त्रियां मद्य मासादि खाना पीना रग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं। वैसे ही महादेव श्रौर विष्णु के सदृश त्राकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहा रोग न होंगे ऋौर युवावस्था सदा रहेगी यह उनकी वात मिध्या है क्यों कि जहा भोग वहा रोग और जहां रोग वहां वृद्ध वस्था अवस्य होती है। श्रोर पौराणिकों मे पृष्ठना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैमी तो रुमि कीट पतद्भ परवादिकों की भी खत सिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लो ६ हैं । सब ईश्वर के है इन्हीं में सब जीव रहते हैं इमलिये "मानोक्य" मिक अनायाम प्राप्त है 'सामीप्य।' ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उसके समार हं इनिजिये 'मागीप्य'' मुक्ति न्वतःसिद्ध है 'सानुज्य'' जीव ईश्वर से सम्प्रदार ठोटा श्रीर्चेतन होने से न्वत वन्धुवन है इससे 'सानुज्य' मुक्तिभी विना प्रयान के निद्ध है और सब जीव मर्बच्यापक परमात्मा में च्याच्य होने से संयक्त

हैं इससे "सायुज्य" मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि को भी प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोत्तशिला, चौथे घासमान, सातर्वे घासमान, शीपुर,कैलाश,वैकुण्ठ,गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक् हों तो मुक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १२ (बारह) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उसके समान वन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही हैं कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं। न भय, न शङ्का, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। (प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर) अनेक। (प्रश्ना) जो अनेक हो तो पूर्व जनम और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जनम की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात् जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ वार्ते हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता <sup>१</sup> श्रीर जागृत वा स्वप्न मे बहुतसा व्यवहार प्रत्यत्त में करके जब सुपुति अर्थान् गाढ-निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुमसे कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवंब दिन दश बजे पर पहिली मिनट मे तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ख्रोर किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचारा था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की वातों के स्मरण में शङ्का करनी केवल लड़कपन की बात है और जो समरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दु खों को देख २ दु.खित होकर मरजाता । जो कोई पूर्व श्रीर पीछे जन्म के वर्त्तमान को जानना चाहै तो भी नहीं जान मकता क्यों कि जीव का ज्ञान श्रीर स्वरूप श्रलप है यह वात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं। ( प्रश्न ) जव जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता है तो जीव का सुवार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने श्रमुक काम किया या उसी ठा यह फल है तभी वह पाप कमों से वच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? (प्रश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । ( उत्तर ) तो जय तुम

जनम से लेकर समय २ में राज, बन, बुद्धि विद्या, दारिद्रप, निर्बुद्धि, मूर्वता प्रादि

मुख दु.ख संसार मे देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते। जैसे एक अवैद्य श्रीर एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता है चौर अविद्वान् नहीं जान सकता उसने वैद्यक विद्यापढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु व्वरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुक्त से कोई कुपण्य हो गया है जिससे मुक्ते यह रोग हुआ है वैसे ही जगत् में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती वढती देख के पूर्व जनम का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? अौर जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि विनापाप के दारि-द्रचादि दु.ख और विना पूर्वसञ्चित पुण्य के राज्य धनाट्यता और निवृद्धिता उसको क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार टु.ख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत् रहता है ( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेदवर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वे।पिर राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और वड़े वृत्त छगाता किसी को काटता उखाडता और किसी की रक्षा करता वढ़ाता है , जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहै जैसे रक्खे उसके ऊपर कोई भी वृसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे। (उत्तर) परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसी छिये वह पृजनीय और वड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माछा युक्ति के विना मार्गवा अस्थान में वृक्ष लगाने,न काटनेयोग्य को काटने, श्रयोग्य को बढाने, याग्य को न वढाने से दृषित होता है इसी प्रकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी हें जो उन्मत्त के समान काम करेतो जगत् के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्र-तिष्टित होवे क्या इस जगत् में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किय विना दण्ड देनेवाले निन्द्नीय अप्रतिष्ठित नहीं होता १ इसलिये ईश्वर अ-न्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है उतना देता खौर जितना काम करना है उतना करता है। (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा दो तो वही अपरावी अन्यायकारी होवे। (परन) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दु ख दे बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी-जैसे किसी साहूकार का विवाद राजवर में लाग रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में वैठकर कचहरी में उच्छाकाल में जाता हो बाज़ार ने हो के उसको जाता देखकर श्रज्ञानी लोग कहते है कि देखो पुण्य

पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बैठा है और दूसरे विना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस-में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहुकार को बडा शोक और सन्देह बढता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब क-चहरी में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राइवि-वाक ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिइतेदार के पास, त्राज हा हंगा वा जीतृगा न जाने क्या होगा और कहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीते करते हुए प्रसन्न होकर आनन्द में सो जाते हैं। जो वह जीत जाय तो कुछ सुख श्रीर हारजाय तो सेठजी दु.खसागर में डूब जाय और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विछोने मे सोता है तो भी शीव निद्रा नहीं आती और मज़र ककर पत्थर और मट्टी ऊचे नीचे स्थल पर सोता है उसको भट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र सममो (उत्तर) यह समभ अज्ञानियों की है क्या किसी साहुकार से कहें कि तू कहार वनजा और कहार से कहें कि तू साहूकार वनजा ता साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं जो सुख दु.ख बरा-वर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊच बनना दोना न चाहते देखी एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ मे आता और दूसरा महाद्रिष्ट्र घिसयारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दु.ख भिलता है। एक जब जन्मता है तव सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान युक्ति से नाडीछेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह द्ध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों मे लाड से आ-नन्द होता है दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जव दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घूसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है आत्यन्त आर्तस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को विना पुण्य पाप के सुख दु.ख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे विना किये कमों के सुख दु ख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्यों कि जैसे परमेश्वर ने इस समय विना कमों के सुख दु.ख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको खर्ग में श्रीर जिसको चाहे नरक में भेज देगा पुन. सव जीव श्रधमयुक्त हो जावेंगे वर्म क्यों करे ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ है जैसी उसकी

प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों मे भय न होकर ससार मे और धर्म का त्त्रय हो जायगा इसालिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के श्रनुसार वर्त्तमान जनम और वर्त्तमान तथा पूर्वजनम के कर्मानुसार भविष्यत् जनम होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा है वाभिन्न २ जाति के ? ( उत्तर ) जीव एकसे हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मिलन और पवित्र होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य का जीव परवादि में श्रौर पश्वादि का मनुष्य के शरीर मे श्रौर स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं ? ( उत्तर ) हा, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव प-इवादि नीच शरीर ऋौर जब धर्म अधिक तथा ऋधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनु-ष्यजनम होता है इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम श्रीर निकृष्ट होने से मनु-ष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं श्रीर जब श्रविक पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग छिया है पून. पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में त्राता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम ''मृत्यु'' श्रौर शरीर के साथ धंयोग होने का नाम ''जन्म'' है जब शरीर छोडता तब यमालय अर्थात् आकाशस्थ वायु में रहता क्यों कि ''यमेन वायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायुका है गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यार्रहवे समुङ्गा-स मे लिखेगे। पश्चात् धर्मराज अर्थात् परमश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्घ्य मे जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, वाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्नी और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर मे प्रवेश करता है श्रोर नपुसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पडा रहता है कि जवतक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करक मुक्ति को नहीं पाता, क्यों कि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपर्यन्त जनम गरण दु खों से रहित होकर आनन्द में रहता है। (प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा श्रानेक जनमां में ? ( उत्तर् ) श्रानेक जनमां में क्यों कि -

### भियन्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंश्याः। चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराऽवरे॥ मुगडक २। खं० २। मं० ८॥

जब इस जीव के हृदय की अविद्या श्रज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सव संशय छिन्न होते श्रोर दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि श्रपने श्रात्मा के भीतर श्रोर बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर) पृथक् रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे श्रोर मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल होजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की श्राज्ञापालन उत्तम कर्म सत्सङ्ग योगा-भ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वहीं मुक्ति को पाता है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे ह्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते- ति ॥ तैत्तिरी० । स्रानन्दवल्ली । स्रनु० १ ॥

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्दस्तरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस ''विपश्चित्'' अनन्तिवद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २
भानन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुिक कहाती है।
(प्रश्न) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुिक में विना
शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं
और इतना अधिक सुनो—जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे
परमेश्वर के आधार मुिक के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त
व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द धूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता अन्य मुक्तों के
साथ मिलता, सृष्टिविद्या को कम से देखता हुआ सब लोक—लोकान्तरों में अर्थान्
जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में धूमता है वह सब पदार्थों
को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं देखता है जितना ज्ञान अधिक होता है उस हो
उतना ही आनन्द अधिक होता है मुिक मे जीवात्मा निर्मल होने ने पूर्ण ज्ञानी

होकर उसको सब सिन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है यही सुखिविशेष खर्ग और विपयतृष्णा में फँसकर दु.खिविशेष भोग करना नरक कहाता है। "स्व" सुख का नाम है 'स्व: सुख गच्छित यिस्मिन् स स्वर्गः" "ऋतो विपरीतो दु:खभोगो नरक इति" जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से श्वानन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दु ख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जवतक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का मिजना और दु ख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे:—

### छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे चीणे दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कटजाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ते से दु ख नष्ट होता है देखों मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गतिः—

मानसं मनसैवायमुपभुङ्के शुभाऽशुभम् ।
वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ १ ॥
श्रारिजेः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।
वाचिकैः पिचमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।
स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति श्रारिणम् ॥ ३ ॥
सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषो रजः स्मृतम् ।
एतद् व्याप्तिमदेतेषां सर्वभृताश्रितं वपुः ॥ १ ॥
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मिन बच्चयेत् ।
प्रशान्तिमव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥
यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।
तद्रजोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्। श्रप्रतक्रयमिविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥ त्रयागामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः। अग्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवच्याम्यशेषतः ॥ = ॥ वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। धर्मिक्रयात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुण्लच्याम् ॥ ६॥ श्रारम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः। विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुगालचागाम् ॥ १०॥ लोभः स्वतो धृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलच्चणम् ॥ ११ ॥ यत्कर्भ कृत्वा कुर्वश्च करिष्यँश्चैव लज्जिति। तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलचणम् ॥ १२ ॥ येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्। न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ १३ ॥ यत्सर्वेगोच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्। येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वग्रण्वचणम् ॥ १४ ॥ तमसो लच्चगां कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते। सत्त्वस्य लक्षगां धर्मः श्रेष्ठचमेषां यथोत्तरम् ॥ १४ ॥ मनु० ऋ० १२ ॥ श्लो० ८। ६। २५-३३ । ३५-३८॥ श्रर्थात् मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य श्रौर निकृष्ट स्वभाव को जानकर

अथात् मनुष्य इस प्रकार अपन अष्ठ, मध्य आर निकृष्ट स्वमाव का जानकर उत्तम स्वभाव का प्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करें और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उस को मन, वाणी से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अर्थात् सुख दु ख को भोगता है ॥ १॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म क- रता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कमों से पक्षी श्रीर मृगादि तथा मनसे किये दुष्ट कमों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है॥ २॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्त्तता है वह गुण उस जीव को अपने सहश कर देता है।। ३।। जब श्रात्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब श्रज्ञान रहे तब तम और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिये, य तीन प्रकृति के गुण सव ससारस्य पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं॥ १ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सहश शु-डभानयुक्त वर्ते तव समभना कि सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अ-प्रधान हैं॥ ५॥ जब ब्रात्मा और मन दु खमयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे तव समकता कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रयान है।। ६।। जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फॅसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तर्क वितर्करहित जानने के योग्य न हो तब निश्चय समभना चाहिये कि इस समय सुभ में तमोगुण प्रधान श्रौर सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥७॥ अव जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम मौर निकृष्ट फलांद्य होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥८॥ जो वदों का अस्याम, धर्मानुष्टान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का नित्रह, धर्म किया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ६॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगूण का अन्तर्भाव होता है तव आरम्भ में रुचिता धैर्यत्याग ऋसत् कर्मों का प्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समभाना कि रजोगुण प्रधानता से मुझामें वर्त्त रहा है।। १०॥ जब तमोगुण का उदय श्रोर दोनों का श्रन्तर्भाव होता है तव अत्यन्त लोभ श्रर्थात् सव पापों का मूल बढ़ता, श्रत्यन्त आलस्य और निहा, धैर्यं का नाम, कृरता का होना, ना-स्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्त:करण की वृत्ति त्रौर एकाप्रता का श्रभाव और किन्हीं व्यसनों में फँसना होवे तव तमोगुए का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जव अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शका और भय को प्राप्त होवे तव जानो कि मुक्त में प्रवृद्ध तमोगुए है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिष्टता होने में भी चारण भाट आदि 📢

दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुक्त में रजोगुण प्रवल है।। १३॥ श्रीर जय मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुए ग्रहण करता जाय अच्छे कामों में लज्जा न करे श्रीर जिस कर्म से श्रात्मा प्रसन्न होने अर्थात् धंमाचिरण हीं में रुचि रहे तब समभना कि मुभ में सत्त्वगुण प्रवल है ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्तरण काम, रजोगुरण का अर्थ समह की इच्छा और सत्त्वगुरा का लक्षरा धर्म की सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है।।१५॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं:-देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वश्च राजसाः। तिर्यक्तवं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥ १॥ स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः। पश्वश्च मृगाश्चेव जवन्या तामसी गतिः ।। २ ॥ हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शृदा म्लेच्छाश्च गहिंताः। सिंहा टयात्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः॥ ३॥ चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः। रचांसि च पिशाचाश्च तामसीषृत्तमा गतिः॥ ४॥ भाखा मल्ला नटाश्चेव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः। चूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः॥ ५॥ राजानः चत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः । वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः॥६॥ गन्धर्वा गुह्यका यत्ता विबुधानुचराश्च ये । तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्रमा गति । ७॥ तापसा यतयो विद्रा ये च वैमानिका गणाः। नचत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः॥ =॥ यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः। पितरश्चेव साध्याश्च द्वितीयां सात्त्विकी गतिः॥ ६ ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धम्मों महानव्यक्तमेव च।
उत्तमां सारित्वकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १०॥
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च।
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः॥ ११॥
मनु० अ० १२। ऋो० ४०। ४२-५०। ५२॥

जो मनुष्य सान्त्रिक है वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुण्युक्त होते हैं व नीच गित को प्राप्त होते हैं।। १।। जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु श्रीर मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी है वे हाथी, घोड़ा, शृद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेहारे, सिंह, व्यात्र, वराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते है।। ३।। जो उत्तम तमोगुणी हैं वेचारण (जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशसा करते हैं ), सुन्दर पक्षी, दाभिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी श्रशंसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् मदादि के आहारकर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे महा अर्थात् तलवार आ द से मारने वा कुदार भादि में खोदनेहारे महा अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले नट जो बांस आदि पर कला कृदना चढना उतरना आदि क्रते हैं शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है।। ५।। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, चत्रियवर्णस्थ राजात्रों के पुरोहित, वादिववाद करनेवाले, दूत, प्राड्वि-वाक् (वकील वाश्ष्टिर), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं॥ ६॥ जो उत्तम रजागुणी हैं वे गन्वर्व ( गानेवाले ), गुह्यक ( वादित्र वजानेहारे ), यत्त (धनाट्य), विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूपवाली स्त्री उनका जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी विमान के चलानेवाले ज्योतियी और दैत्य श्रर्थात् देहपोषक मनुष्य होते है उनको प्रथम सत्त्वगुगा के कर्म का फल जानो ॥ ८॥ जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यक्तकर्ता, वेदार्थवित्, विद्वान् वेद विद्युत् आदि और काल विद्या के ज्ञाता, रत्तक, ज्ञानी और (साध्य) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥९॥ जो उत्तम सत्त्वगुण्युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं

वे बद्धा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज सब सृष्टिकम विद्या को जानकर विविध वि-मानादि यानों को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जनम और प्रकृतिविशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करनेहारे आविद्वान् है वे मनुष्यों में नीच जनम बुरे २ दु.ख रूप जनम को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार कर्म जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सब गुणों के स्वभावों में न फँसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करे क्योंकि:—

## योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ पा० १ । २ ॥ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ २ ॥ पा० १ । ३ ॥

ये योगशास्त्र पातञ्जल के सूत्र हैं-मंजुष्य रजांगुण तमोगुण युक्त कमों से मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कमों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो परचात् उसका निरोध कर एकाम अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अप्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना॥१॥ जब चित्त एकाम और निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और —

#### अथ त्रिविधदुःखात्यन्तिनवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः॥ सांख्ये अ०१। स्०१॥

जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिमौतिक जो दूसरे प्राणियों से दु.खित होना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चक्रचलता से होता है इस त्रिविध दु.ख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है। इसके आगे आचार अनाचार और भक्ष्याऽभक्ष्य का विषय लिखेंगे॥ ९॥

## इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते विद्याऽविद्यावन्धमोक्षविषये

नवमः समुल्लासः सम्पूर्यः ॥ ६ ॥

#### त्र्रथ दशमसमुल्लासारम्भः॥

## त्र्यथाऽऽचाराऽनाचारमध्याऽमध्यविषयान् व्याख्यास्यामः ।

~ = - = - = 0

श्रव जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्युक्षों का संग श्रीर सदिशा के प्रहण में किच श्रादि आचार श्रीर इनसे विपरीत श्रनाचार कहाता है उनकी लिखते हैं:—

विद्विद्धः संवितः सिद्धिनित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तिन्नयोधत ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रश्स्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥

सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः ।

त्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

श्रकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्धि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्दिदाम् ।

श्राचारश्चैव साधृनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥

सर्वन्तु समवेद्दयेदं निखिलं ज्ञानचन्नुषा ।

श्रुतिप्रामाग्यता विद्वान् स्वधर्ने निविशेत वे ॥ ६ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठम् हि मानवः।
इह कीर्त्तमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्॥ ७॥
योऽवमन्येत ते मृले हेतुशास्त्राश्र्याद् द्विजः।
स साधुभिर्विहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥ ५॥
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साचाद्धर्मस्य लच्चणम्॥ ६॥
प्रश्रिकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ १०॥
वेदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिद्विजन्मनाम्।
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चह च॥ ११॥
केशान्तः षोडशे वर्षे बाह्यणस्य विधीयते।
राजन्यवन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः॥ १२॥

मनु० अ० २। रलो० १-४।६। ८। ११-१३। २६। ६५॥

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन रागदेवरहित विद्वान् लोग नित्यं करें जिसको हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्त्तव्य जानें
वहीं घर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्यों कि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहै कि मैं निरिच्छ और निष्काम ह्वा होजाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्यों कि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्यभाषणादि त्रत, यम, नियमक्षी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्यों कि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते है वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आव्यका खोलना और मींचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये मम्पूर्ण वेट मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शङ्का, छज्ञा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखों! जब कोई मिध्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय.

शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसाछिये वह कुर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद सत्युरुपों का आचार, श्रपने श्रात्मा के श्रविरुद्ध श्रच्छे प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म मे प्रवेश करे ॥ ५ ॥ क्यों कि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्त्त और मरके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। । ।।। श्रुति वेद श्रौर स्मृति धर्मशास्त्र को कहते है इनसे भव कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य का निश्चय क-रना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्तप्रन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य करदे क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नास्तिक कहाता है।।८।। इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरणं ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म लक्षित होता है।। ९॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषयसेवा में फंसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद ही परम प्रमाण है॥ १०॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, चत्रिय, बैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला है ॥११॥ ब्राह्मण के सोलहवें, क्षुत्रिय के बाईसवें श्रोर वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त कर्म और चौरमुण्डन होजाना चाहिये श्रर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रख के अन्य डाढी मूंछ और शिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शी-तप्रधान देश हो तो कामचार है चाहै जितने केश रक्खे और जो अति उद्या देश हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता श्रिधिक होती हैं और उससे बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रहजाता है ॥१२॥ इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्टेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ १॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंश्यम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। हविषा कृष्णवर्सेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥ वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥ वशे कृत्वेन्द्रियमामं संयम्य च मनस्तथा। सर्वान् संसाधयेदर्थानाचि एवन् योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥ श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च सुक्त्वा घात्वा च यो नरः। न हृप्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६॥ नापृष्टः कस्यचिद् ब्र्यान्न चान्यान्येन पृच्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक स्राचरत्॥ ७॥ वित्तं वन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चर्मा । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ = ॥ अज्ञा भवति वै वालः पिता भवति मन्त्रदः । अर्ज हि बालिमित्याद्वः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ ६॥ न हायनैर्न पिलतैर्न वित्तन न बन्धुभिः। ऋषयश्चिकरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्॥ १०॥ विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठचं चत्रियाणान्तु वीर्यतः। वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थिवरं विदुः ॥ १२ ॥ यथा काष्टमयो हस्ती यथा चसंसयो मृगः। यश्च विद्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्राति ॥ १३॥

अहिंसयैव भृतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम् ! वाक् चैव मधुरा रलच्णा प्रयोज्या धर्मीमच्छता॥ १४॥ मनु० अ० २। रलो० ८८। ६३। ६४। ६७। १००। ६८। ११०। १३६। १५३-१५७। १५६॥

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हग्ण करनेवाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़ को सार्थि रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको श्रपने वश में करके श्रवर्ममार्ग से हटा के धर्ममार्ग में सदा चलाया करे॥ भाक्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोप को प्राप्त होता है ख्रौर जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यह निश्चय है कि जैसे श्राग्नि में इन्धन और घी डालने से वढता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु वढना ही जाता है इसलिय मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं उसके करने से न वेद्ज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जितान्द्रिय धार्मिक जनको सिद्ध होते हैं।। ४ ॥ इसलिये पांच कर्मे-न्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वज्ञ में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे।। ५॥ जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दु.ख, सुन्दर रूप देख के प्रमन्न और दुष्टरूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनान्दित और निकृष्ट भोजन करके दु खित, सुगन्ध में रुचि श्रौर दुर्गन्ध में श्ररुचि नहीं करता ॥ ६॥ कभी विना पूछे वा श्रन्याय से पूछनेवाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान् जर्ड़ के ममान रहे हां,जो निष्कपट घ्यौर जिज्ञासु हो उनको विना पूछे- भी उपदेश करे ॥ ७॥ एक धन, दूसरे वन्धु कुटुम्ब कुल तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पाचर्वा श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बन्धु, वन्धु से

श्राधिक श्रवस्था, श्रवस्था से श्रेष्ट कर्म श्रीर कर्म से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर श्राधिक

माननीय है।। ८।। क्योंकि चाहे सौ वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित

है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी युद्ध मानता चाहिय क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान् अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहत है ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत वाल के होने, अधिक धन से और वहे कुटुम्ब के होने से युद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही युद्ध पुरुष कहाता है॥१०॥ श्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धनधान्य से और शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से युद्ध होता है॥११॥शिर के बाल श्वेत होने से बुद्धा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्यान् छोग बडा जानते हैं॥१२॥ और जो विद्यानहीं पढ़ा वह जैसा काष्ट का हाथी है तथा चमड़े का मृग होता है वैसा अविद्यान् मनुष्य जगत् में नाममात्र मनुष्य कहाता है॥१३॥ इसिलये विद्या पढ़ विद्यान् धर्मात्मा होकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मथुर और कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की युद्धि और अधर्म का नाश करते है वे पुरुष धन्य है॥ १४॥ नित्य स्नान, वस्त, अन्न, पान स्थान सब ग्रुद्ध रक्खे क्योंकि इन के गुद्ध होने मे चित्त की गुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ वहता है श्रीच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर होजाय॥

त्राचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ॥ मनु० श्रं० १ । १०८ ॥

जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति भे कहा हुआ आचार है।

मा नो वधीः पितरं मोत मातरंम् ॥
यजु० त्र० १६। मं० १५॥
त्राचारयों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिएांमिच्छते॥
त्राथवे० कां० ११। व० १५। मं० १७॥

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। स्रातिथिदेवो भव॥ तैतिरीयारगयके॥ ५०७। अनु० ११॥ माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देवपृजा कहाती है और जिस २ कर्म से जगन का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मतुष्य का मुख्य कर्त्तव्यकर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिध्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे आप्त जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारिप्रय जन हैं उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्टाचार है। (प्रश्न) आर्थावर्त्त देशवासियों का आर्थावर्त्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं १ (उत्तर) यह दात मिध्या है क्योंकि जो वाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहां कही करेगा आचार और धर्मश्रष्ट कभी न होगा और जो आर्थावर्त्त में रहकर दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचारश्रष्ट कहावेगा जो ऐसा ही होता तो —

#### मेरोईरेश्च द्वे वर्षे वर्ष हैमवतं ततः।

स देशान् विविधान् पश्यंश्चीनहृणनिषेवितान् ॥

क्रमेरेेव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्॥

महाभारत शान्ति० मोक्षध०। अ० ३२७॥

ये इलोक भारत शान्तिपर्व मोत्तधर्म में ज्यास शुक संवाद में है—अर्थात् एक समय ज्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सिहत पाताल अर्थात जिसको इस समय ''अमेरिका' कहते हैं उसमें निवास करते थे शुकाचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक ? ज्यास जी ने जान कर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बत का उपवेश कर चुके थे, दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र 'तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन मुनकर शुकाचार्य्य पाताले में मिथिलापुरी की आर चले प्रथम मेरू अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य कोण में जो देश वसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते है बन्दर को उस देश के मनुष्य अर्थ भी रक्तमुख अर्थात् वानर के समान भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इम समय ''यूरोप'' है उन्हीं को संस्कृत में ''हरिवर्ष''कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिनको हुए। 'यह वी'' भी कहते हैं उन देशों को

देग्यर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये। धौर में हुन्ए तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिसको अग्नियान नौका करने हे उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधि छिर के यज्ञ में उहालक ऋषि हैं। ले आये थे। नृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको "कंधार" कहते हैं वहा की गजपुत्रों में हुआ। माद्री पाण्डु की स्त्री ''ईरान'' के राजा की कन्या थी । स्त्रीर अर्भुन का विवाह पाताल में जिसको ''अमेरिका'' कहते हैं वहा के राजा की लड़की उन्होंपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपन्तर में न जाने होते तो ये सव वातें क्यों कर हो सकतीं ? मनुम्मृति मे जो समुद्र मे जानेवाली नौका पर कर लेना लिन्या है वह भी आय्यावर्त्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब नदागजा युभिष्टिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भृगेल के राजाओं को प्ताने को निमन्यण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये ये जो दोप मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्य्यावर्त्तदेशीय लोग व्यापार राजकार्य प्रार श्रमण के लिये सब भूगोल में यूमते थे और जो आजकल द्वनछात और धर्म नष्ट होने की शका है वह केवल मुखी के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से हैं जो मनुष्य देशदेशान्तर श्रीर द्वीपद्वीपान्तर में जाने श्राने में शका नहीं करते व देशदेशान्तर के अनेकविव मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और ज्यवहार बढाने से निर्भय शृरवीर होने लगते श्रीर अच्छे व्यवहार का वहण बुरी वाता के छोड़ने में तत्तर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते है भला जो महाश्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेदया आदि के समागम से आचारश्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की वात नहीं ता क्या है ?, हां, इतना कार्ण तो है कि जो लोग मानमक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्व्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दृपित होते है इसलिये उनके संग करने सं आय्यों को भी यह कुजक्षण न लग जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुणप्रहण करने में कोई भी दोप वा पाप नहीं है किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों की छोड गुणों को प्रहरण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते है इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्यों कि युद्ध में उनकी देखना और स्पर्श होना अवस्य है। मज्जन लोगों को राग द्वेष अन्यान्य मिथ्याभाषणादि देषो को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपकार सन्जननादि का, धारण करना उत्तम आचार है

और यह भी सममलें कि धर्म इमारे आत्मा और कर्त्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोप तो पाप के काम करने में लगते हैं। हा, इतना अवस्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवस्य सीखर्ले जिससे कोई हम को झुठा निश्चय न करा सके। क्या विना देशदेशान्तर श्रीर द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यव-हार वा राज्य करें तो विना दारिद्रच और दुख के दूमरा कुछ भी नहीं हो स-कता। पाखण्डी लोग यह समभते है कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश-देशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये वृद्धिमान् होकर हमारे पाखण्ड जाल में न फॅसने से हमारी प्रतिष्ठा श्रीर जीविका नष्ट होजावेगी इसीनिय भोजन छादन में वखेड़ा डालते हैं कि वे दुसरे देश में न जासकें । हां, इतना अवस्य चाहियं कि मद्यमांस का यहण कदापि भूलकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय मे भी चौका लगाकर रसोई वना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाय से रोटी खाते जल पीते जाना त्रौर दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मृद्ता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सव स्वातन्त्रय, त्रानन्द, वन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिछे तो पकाकर खावें परन्तु वैसा न होने पर जानो सव आर्यावर्त्त देश भर मे चौका लगा के सर्वया नष्ट कर दिया है। हां! जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, छेपन करने, माडू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने में प्रयत्न अवस्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना। (प्रश्न) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर) सखरी जो जल आदि में अन पकाये जाते और जो यी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी। यह भी इन यूर्तों का चलाया हुआ पाखण्ड है क्यों कि जिसमें वी दूव अविक लगे उसको खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपन्च रचा है नहीं तो जो अग्निवा काल से पका हुआ पदार्थ पक्ता सौर न पका हुआ कचा है जो पक्का

खाना और कचा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्यों कि चए आदि कचे भी खाये जाते हैं (प्रश्न ) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्यों कि ब्राह्मण, ज्ञिय और वैदय वर्णस्य स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन खेती व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ सन्न आपत्काल के विना न खावें, सुनो प्रमाण:—

# त्रार्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्त्तारः स्युः ॥ त्रापस्तम्ब धर्मसूत्र । प्रपाठक २ । पटल २ । खगड २ । सूत्र ४ ॥

आर्यों के घर में शूद्र अर्थान् मूर्ख छी पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्र आदि से पवित्र रहें आयों के घर में जब रसी बत वें तब मुख बांध के बनावे क्यों कि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। आठवें दिन क्षीर नखच्छेदन करावें स्नान करके पाक वनाया करें आयों को खिला के आप खावें। (प्रश्न ) शुद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ का बनाया कैसे खासकते हैं ? (उत्तर । यह बात कपोलक लिपत मूठी है क्यों कि जि-न्होंने,गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फत्त, मूल खाया उन्होंने जानों सब जगत् भरं के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खाछिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मु-सलमान, ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख को काटते छीलते पील कर रस नि-कालते हैं तब मलमूत्रोत्सर्ग करके उन्हीं विना घोये हाथों से छूते, उठाते, घरते आधा साठा चूंस रस पीके आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी वनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तले में विष्टा, मूत्र, गोबर, धूनी लगी रहती है उन्हीं जूनों से उसको रगड़ते हैं दूध में अपने घर के उच्छिष्ठ पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते और आटा पीसते समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाने और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि श्रीर फल मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के हाथ का खालियां। (प्रश्न) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अहप्र में दोष नहीं मानते ? ( उत्तर ) वाह जी वाह । सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूल राख खाते गुड़ शक्कर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करता है इसीलिये

यह मतलबिसन्धु क्या नहीं रचा है अच्छा जो अदृष्ट मे दोष नहीं तो भगी वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो खालोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अटष्ट में भी दोषे हैं। हां, मुसलमान ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आय्यों को भी मद्यमासादि खाना पीना अपराध पींछ लग पड़ता है परन्तु आपस में आयों का एक भोजन होने में कोई भी दोप नहीं दीखता जवतक एक मत एक हानि लाभ, एक सुखं दु ख परस्पर न माने तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जवतक युरी वार्ते नहीं छोड़ते और अच्छी बाते नहीं करते तवतक । बढती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्थावर्त्त मे राज्य होने का कारण त्र्यापस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा वास्यावस्था में ऋस्वयवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्योभाषणादि कुलज्ञण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड्ते हैं तभी तीसरा विदेशी श्राकर पच वन वैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्प के पहिले हुई थीं उनको भी भूलगये ? देखें। महाभारत युद्ध में सब लोग लडाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फुट से कौरव पाडव और यादवों का सत्यानाश होगया सो तो होगया परन्तु अवतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयकर राक्षस कभी छूटेगा वा आयों को सव सुखों से छुड़ाकर दु खसागर में दुवा मारेगा ? उभी दुष्ट दुर्यीधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में ष्यार्थ लोग अवतक भी चलकर दु.ख वढा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह रा-जरोगहम आयों मे से नष्ट होजाय। भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रीक दूमरा वैश्वकशाखोक, जैसे वर्मशास्त्र में:---

## अभद्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० ५ । ५ ॥

दिज अर्थात् बाह्मण क्षित्रय और वैश्य को मलीन विष्टा मुत्रादि के संसर्भ से उत्पन्न हुए शाक फल मृलादि न खाना।

वर्जयेनमधुमांसं च ॥ मनु० २ । १७७ ॥

ों भे भने व प्रवार के मदा, गांजा, भाग, अफीम आदि --वृद्धि लुम्पति यद् इट्यं मदकारी तदुच्यते ॥ शार्ङ्ग-

धर अ० ४। एती० २१॥

जो २ वुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और जितने अन सड़े, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मंचमांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका अरीर मद्यमांस के परमाणुओ ही से पूरित है उनके हाथ का न . खावे जिसमे उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, वैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छ सौ मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारें, न मारने दे। जैसे किसी गांय से बीस सेर श्रोर किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर, प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छ महीने तक दूध देती है उमका मध्य भाग वारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४९६० ( चौवीस सहस्र नौसौ साठ ) मनुष्य एकवार में तृप्त हो सकते हैं उसके छ॰ विछियां छः बछडे होते हैं उनमें से दो मरजायें तो भी दश रहे उनमें से पांच बछ-डियों के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चौवीम सहस्र आठ-सौ ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पाच वैल वे जन्मभर में ५००० (पांच स-इस्र) मन अल न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अल में से प्रत्येक सनुष्य तीन-पाव खावे तो अढाई लाख मनुष्यों की तृति होती है दूध और अन्न मिला ३७४८०० (तीन लाख चौहत्तर सहस्र आठसौ) मनुष्य तृप्त होते है दोनों सख्या मिला के एक गाय की एक पीढी में ४७५६०० (चार लाख पचहत्तर सहस्र छ सी) मनव्य एक वार पालित होते हैं और पीढ़ी परपीढी बढ़ाकर लेखा, करे तो असं-ख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न वैछ गाडी सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते है तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकारक होते है वैसे भैसे भी है परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिवृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैस के दूव से नहीं इससे मुख्योप-कारक आरों ने गाय को गिना है। और जो कोई अन्य विद्वान् होगा वह भी इसी प्रकार सममेगा । वकरी के दूध से २५९२० ( पचीस सहस्र नौसौ बीस ) आदिमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदहे आदि से भी वड़ उपकार होते हैं \* । इन पशुत्रों को मारनेवालों को सब मनुष्यों की हत्या करने-वाले जानियेगा । देखो । जब आध्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आय्यीवर्त्त वा अन्य भूगोलदेशों में बडे आजन्द में

इसकी विशेष व्याख्या "गोकरुणानिधि" में की है।

मनुष्यादि प्राणि वर्त्तते थे क्योंकि दूध. घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे-जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारनेवाळे मद्यपानी राज्याविकारी हुए हैं तव से क्रमश. आय्यों के दुख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि

नप्टे मूले नैव फलं न पुष्पम् ॥ वृद्धचागाक्य अ० १०। १३॥ जब वृत्त का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हाँ ? ( प्रश्न ) जो सभी ऋहिसक होजायें तो व्याबादि पशु इतने वढ़ जाये कि सव गाय आदि पशुओं को मार खायं तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ होजाय ? ( उत्तर ) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हा निकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण से भी वियुक्त कर दें। (प्रश्न) फिर क्या उनका मांस फेंकदें ? (उत्तर) चाहे फेंकदें चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मां-साहारी होकर दिसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वासवात छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभस्य और ऋहिसा धर्मादि कमों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से खास्थ्य रोगनाश बुद्धियलपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तण्डुलादि गोधृम फल मृल कन्द दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिता-हार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का प्रहरा करना यह भी भक्ष्य है। (प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोप है वा नहीं ? (उत्तर) दोप है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का खभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्टी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर विगड़ जाता है वैभे दृमरे के साथ खाने में भी कुछ विगाइ ही होता है सुधार नहीं इसीलिये:-

नोच्छिष्टं कस्यचिद्यान्नाचाचेव तथान्तरा।

न चेवात्यश्नं कुर्यान्नचोच्छिष्टः कचिद् त्रजेत्॥ मनु०॥ २। ५६॥

न किंधी को अपना जुठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के दीच आप सावे न प्रियक मोजन करे और न मोजन किये पश्चात हाथ मुख थोये विना कहीं इथर

उधर जाय ( प्रश्न ) ''गुरोक्चिष्ठप्टभोजनम्" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन शुद्ध स्थिर है उसका भोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात शिष्य को भोजन करना चाहिये। (पदन) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मिक्खयों का उच्छिष्ट सहत, वछडे का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है पुन. उनको भी न खाना चाहिये। ( उत्तर ) सहत कथनमात्र ही उन्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुतसी औषिधयों का सार याह्य बछड़ा अपनी मा के वाहिर का दृध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये डिच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात् जल से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखों! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श में घृणा होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिकम से विपरीत नहीं है इसलिये मनुष्यमात्र की-उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जुठान खाय। (प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर डाच्छिष्ट न खार्ने ? ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है। (प्रश्न) कहोजी मनुष्यमान के हाथ की की हुई रसोई के खाने मे क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से छेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड़ मांस चमडे के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चाडाल आदि के, पुन. मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष हैं ? ( उत्तर ) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना श्रीर चांहालादि नीच भंगी चमार श्रादि का न खाना। अला जब कोई तुम स पूछेगा कि जैसा चमडे का शरीर माता, सास, वहिन, कन्या, पुत्रववृका है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्त्रस्त्री के समान वर्तोंगे ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्व भी खाया जासकता है तो क्या मलादि भी

खान्नोगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ? ( प्रश्न ) जो गाय के गोवर से चौका लगाते हो तो अपने गोवर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोवर के चौक में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? ( उत्तर ) गाय के गोवर से वैसा दुर्गन्य नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, गोमय चिकना होने से शीव नहीं उखड़ता न कपड़ा विगड़ता न मलीन होता है जैसा भिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोवर से नहीं होना प्तिही और गोवर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता है और जहां रसोई बनती है वहा मांजनादि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता हैं उससे मक्खी कीड़ी आदि वहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उसमे काडू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जाये तो जानो पाखाने के समान वह स्थान होजाता है इसलिये प्रतिदिन गोवर मिट्टी काडू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पक्का मकान हो तो जल से बोकर शुद्ध रखना चाहिये इससे पृवोंक दोषों की निवृत्ति होजावी है। जैसे मियाजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, कही राख, कही लकड़ी, कही फुटी हाडी, कहीं जुंठी रकेवी, कहीं हाड गोड पड़े रहते हैं और माक्लियों का तो क्या कहना ! वह रधान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेट मनुष्य जाकर बैठे तो उसे वात होने का भी संभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है। भला जो कोई इन स पूछे कि यदि गोवर से चौका लगाने में तो तुम दोप गिनते हो परन्तु चृल्हे में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने आदि मे मियाजी का भी चौका भ्रष्ट होजाता होगा इसमे क्या सदेह। ( प्रश्न ) चौके मे चैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? (उत्तर) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे त्रहा भोजन करना चाहिये परन्तु आवदयक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर वैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित हैं। (प्रश्न) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? (उत्तर) जो आयों मे शुद्ध रीति से वनावे तो वरावर सव आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ वी पुरुष रसोई वनाने चौका देनेवर्तन भाडे माजने आदि वखेड़े मे पड़े रहे तो वि-यादि शुभगुर्णों की वृद्धि कभी नहीं होसके, देखों ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ म भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन किया करते ने जन से ईसाई सुसलमान आदि के नतमतान्तर चले, आपसमें वैर विरोध हुआ

उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा होगया। देखों । काबुल, कधार, ईरान्, अमेरिका, यूरोप आदि
देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्ट्यावर्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के
साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में
वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दु ख हानि
लाभ आपस में अपने समान सममते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुतसे
मतवाले होने से बहुतसा दु ख और विरोध बढ़ गया है इसका निवारण करना
वुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले
कि जिससे मिण्या मत शांब्र ही प्रलय को प्राप्त हो इसमें सब विद्वान् लोग विचार
कर विरोधभाव छोड़ के भानन्द को बढ़ावें।।

यह थोडासा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा, इस प्रन्थ का पूर्वार्द्ध इसी दश्चे समुहास के साथ पूरा होगया । इन समुल्लामों में विशेष ख-ण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामध्ये न बढ़ाते तबतक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं सम्मभ्य सकते इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्द्ध अर्थात् जिसमें चार समुल्लास हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन लिखेगे, इन चारों में से प्रथम समुल्लास हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन लिखेगे, इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आध्यावर्त्ताय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेगे और परचात् चौदहवे समुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाई वे इन चारों समुल्लासों में देखे परन्त सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ासा खण्डन मण्डन किया है इन चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से जो देखेगा उसके आहमा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर जानन्द होगा और जो हट दुरापह और रियां से सत्य अर्थ का प्रकाश होकर जानन्द होगा और जो हट दुरापह और रियां से

देखे सुनेगा उसको इस प्रन्थ का आभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसिलये जो कोई इसको यथावन न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का प्रहण असत्य का त्याग करके परम आनित्त होते हैं वे ही गुण्याहक पुरुप विद्वान् होकर धर्म, अर्थ, काम और मोत्तरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते है।। १०।। इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्धप्रकाशे सुभाषाविभूषित आचाराऽनाचारभद्याऽभद्याविषये

समाप्तोयम्पूर्वाद्धः॥

दश्मः समुह्णासः सम्पूर्गाः ॥ १० ॥



# उत्तराई: ॥

# ग्रनुभामका॥

यह बात सिद्ध हैं कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बाते विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्याडन्धकार के भू-गोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की वुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा श्राया वैसा मत चलाया उन सब मतो में ('४) चार मत श्रर्थात् जो वेदाविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतो के मूल हैं वे कम से एक के पोछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं है इन सब मतवादियों इनके चेलों और अन्य सब को परम्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह शन्थ बनाया है जो २ इसमें सत्य मत का मण्डन श्रीर श्रसत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जानना ही प्रयोजन समका गया है इसमें जैसी मेरी बुद्धि जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल प्रनथ देखने से बोध हुआ है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मेने उत्तम समभा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्य। सत्य मत सब को विदिन हो जायगा पश्चान् सब को अपनी न समभ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना महन होगा इनमें से जो पुराणादि प्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आर्यावर्त देश में चले

हैं उनका सक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुहास में दिखाया जाता है इस मेरे कम से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें क्यों कि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्त्तना अति उचित है मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये हैं न कि वाद्विवाद विरोध करने कराने के लिये, इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्षपात रिहत विद्वज्ञन जान सकते हैं जवतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिध्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तवतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्ञन ईच्यों द्वेप छोड़ सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का प्रह्मा और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह वात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फँमा रक्सा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत होजायें इसके होने की युक्ति इस प्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान परमातमा एक मत में प्रमुत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आहमाओं में प्रकाशित करे।

# अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्दराशरोमणिषु ॥

### उत्तरार्द्धः ॥



# अथाऽऽर्घावर्त्तीयमतखण्डनमण्डने विधास्यामः ॥

खा आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त्त देश में बसनेवाले हैं उनके मत का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त्तदेश ऐसा है जिसके सहश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये इस भूमि का नाम सुवर्णभूमि है क्यों कि यही सुवर्णीद रत्नों को उत्पन्न करती है इसीलिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे इसलिये इस सृष्टिविषय में कह आये है कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशास करते और आशा रखते है कि पारसमिण पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त्त देश ही सचा पारसमिण है कि जिसको लोहेरूप दिर विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनारूय हो जाते है।

#### एतदेशप्रसृतस्य सकाशादयजन्मनः ।

## स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु ०२।२०॥

सृष्टि से छे के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आयों का सार्वभौन च-क्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोषिर एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक अर्थात छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपर्यन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। इसी आर्ट्यावर्त्तदेश में उत्पन्न हुए बाह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के मनुष्य बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, श्द्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्टिरजी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्धपर्यन्त यहा के राज्याधीन राज्य थे। सुनो । चीन का भगदत्त, अमेरिका का बत्रुवाहन, यूरोपदेश का विडालाक्ष अर्थात् मार्जार के सहश आंखवाले, यवन जिमको यूनान कह आये और ईरान् का श्चल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आजानुसार आये थे। जव रघुगए। राजा थे तब रावण भी यहां के ऋाधीन था जब रामचन्द्र के समय मे विरुद्ध होगया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायंभव राजा से लेकर पाण्डवपर्यन्त आय्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात् परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान् लोगों का-राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जव बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तत्र आलस्य, पुरुषार्थरिहतता, ईर्घ्या, द्वेप, विपयासक्ति और प्रमाद बढता है इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन वढ जाते हैं जैसे कि मद्य मांस सेवन, वाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशल श्रौर सेना इतनी वढे कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तव उन लोगों को पत्तपात अभिमान वहकर अन्याय वढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तव परस्पर में विरोध' होकर अथवा उन से आधिक दूसरे छोटे कुलो में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की वादशाही के सामने शिवाजी गाविन्दिसहजी ने खड़े होकर मुस-लमानों के राज्य को छिन्नभिन्न कर दिया।

श्रथ किमेतैर्वा परे उन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित् सु-चुम्नभूरिचुम्नेन्द्रचुम्नक्कवलयाश्चयौवनाश्ववद्ध्यृश्वाश्वपतिशश्चिन्दुहरिश्चन्द्रा उम्बरीषननक्कसर्यतिययात्यनरगयात्त्रसेनादयः । श्रथ महत्तभरतप्रभृतयो राजानः। मेह्युपनि० प्र०१। खं० ४॥

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्र्युर्ती सार्वभीम राजा आर्य्यकुल में ही हुए थे अब इनके सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट

होकर विदेशियों के पादाक्रान्त होरहे हैं जैसे यहां सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुवल-याश्व, यौवनाश्व, वद्ध्यूश्व, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, श्रम्बरीप, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त, भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चकवर्त्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्म-ति महाभारतादि प्रंथो में लिखे हैं। इसको मिध्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है (प्रश्न) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं १ और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थी वा नहीं ? (उत्तर) यह बात सची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इनका सम्भव है (प्रश्न ) क्या ये देवतात्रों के सन्त्रों से सिद्ध होते थे? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिनसे अस्न शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे "मंत्र" अर्थात् विचार से सिद्ध करते और चलाते थे और जो मन्त्र अर्थात् श्वद्मय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहै कि मन्त्र से अगिन उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्ना को भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप इसलिये मनत्रांनाम है विचार का जैसा 'राजमंत्री' अर्थात् राजकमी का विचार करनेवाला कहता है वैसा मन्त्र अर्थात् विचार से सब मृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान चौर पश्चात् किया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और कियाकी शल उत्पन्न होते है जैसे कोई एक का वागा वा गोला बनाकर उसमे ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो अग्नि के लगाने मे वायु में धुन्ना फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे इसीका नाम आग्नेयास्त्र है। जब दूमरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणाख छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास छोड़कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुत्रां वायु के स्पर्भ होते ही बद्दल होके मट वर्षने लग जावे अग्नि को बुमा देवे। ऐसे ही नागफास अर्थान् जो शत्रु पर छोडने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है वैसे ही एक मोहनाझ अर्थात् जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने से मंत्र शतु की सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्छित होजाय इमी प्रकार सव शस्त्रास्त्र होते ये और एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उसको भी आग्नेयास्र तथा पाशुपतादा कहते हैं ''तोप'' और ''वर रूप ' वे नाम अन्य देशभाषा के हैं संस्कृत और आर्घ्यावर्तीय भाषा के नई। हिन्दु जिस

को विदेशी जन तोप कहते हैं सस्कृत और भाषा में उसका नाम ''शतव्नी'' और जिसको वन्दृक कहते हैं उसको संस्कृत और आर्घ्यभाषा में "भुशुण्डी" कहते हैं जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे अम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ वकते हैं उसका बुद्धिमान् लोग प्रमाण नहीं कर सकते । ख्रौर जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्ट्यावर्त देश से मिश्रवालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली है अव तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्य्यावर्त्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतिवद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहव पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि "निरस्तपाद्पे देशे एरण्डोऽपि दुमायते" अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरड ही को वडा वृक्ष मान लेते हैं वैसे ही यूरोप देश में सस्कृत विद्याका प्रचार न होने से जर्मन् लोगों श्रौर मोक्षमूलर साहव ने थोड़ासा पडा वही उस देश के छिये अधिक है परन्तु आर्ट्यावर्त्त देश की ओर देखे तो उने-की बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक ''शिसिपल'' के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में सस्कृत चिट्ठीका अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हें श्रोर मोक्षमृतरसाहव के संस्कृत साहित्य श्रोर थोड़ीसी वेद की व्याख्या देखकर सुभको विदित होता है कि मोक्षमूलरसाहव ने इधर उधर आर्घ्यावर्त्तीय लोगों की की हुई टीका देखकर कुछ र यथा तथा लिखा है जैसा कि ''युञ्जनित त्र॰नमरुषं चरन्तं परितस्थ्य । रोचन्ते रोचना दिवि" इस मन्त्र का अर्थ घोड़ा किया है इससे तो जो सायणाचार्य्य ने सूर्य्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है सा मेरी वनाई ''ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका'' में देख लीजियं उसमें इस नन्त्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मान्ममूलर भाउव में मस्छत विद्या का कितना पाण्डित्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल मे फैने हे वे सब खार्य्यावर्त्त देश ही से प्रचरित हुए हैं देखों कि एक ''नेकालयर' साह्य पैरस अर्थात फ़ाम देश निवामी अपनी ''वायविल इन इण्डिया'' में निपते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आर्थ्यावर्त्त देश है और सब रिया तथा सत इसी देश में फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! तेन्ते इजीत भारकीय है इस की पूर्व काल में बीवेसी ही हमारे देश की की जिये, लिसते हैं उस पत्य में देश में तथा 'दाराशिकेट्'' कदशाह ने भी यही निश्चय किया वा कि

जैसी पूरी विया संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषानर में लिखते हैं कि मेने अवीं आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का सदेह

हुटकर आनन्द न हुआ जब सस्कृत देखा और सुना तब नि:सन्देह होकर सुमको
वड़ा आनन्द हुआ है, देखों काशी के 'मानमन्दिर'' में शिशुमारचक्रकों कि जिसकी पूरी रचा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी

त्योल का बहुतसा बृत्तान्त विदित होता है जो ''सवाई जयपुराधीश'' उसकी
संभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि
देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूर्व दशा में
नहीं आया क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह।

# विनाशकाले विपरीतबुद्धिः॥ वृद्धचागाक्य। अ० १६।१७॥

जब नाइ। दोने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं कोई उनको सूधा समझांव तो उल्टा माने और उल्टी सममावे उसको मुबी माने जब बड़े २ विद्वान् राजा महाराजा ऋषि महार्षे लोग महाभारत युद्ध मे बहुतसे मार गये और बहुतसे मरगय तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईप्यों, द्वेप, अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान हुआ वह देश को दावकर राजा वन बैठा बैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में खण्ड बण्ड राज्य होगया पुन, द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करें। जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शुद्रों के अविद्वान होने में तो कथा ही क्या कहनी! जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढने का प्रचार था वह भी छुटगया केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढाया क्योंकि जब श्रविद्वान् हुए गुरु वनगये तब छल कपट अधर्भ भी उनमें वढ-ता चला ब्र ह्याणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध वाधना चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि इम ही तुम्हारे पृज्य-देव है विना हमारी सेवा किये तुमको स्वर्गवा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो २ पूर्ण विद्यवाले धार्मिकों का नाम त्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको अपने मूर्छ, विषयी, कपटी, लम्पट, अधिमयों पर घटा वैठे भला वे आप्त विद्वानों के लच्चा इन मूर्खों में कब घट सकते हैं। परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत

विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने जो २ गप्प मारी सां २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाममात्र त्राह्मणों की बनपड़ी सबको अपने बचनजाल में बांधकर वशीभूत करालिये और कहने लगे कि:—

### ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥ पाग्डवगीता ॥

अर्थात जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साचात् भगवान् के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वर्ण आख के अंधे और गाठ के पूरे अर्थात भीतर विद्या की आख फुटी हुई और जिनके पास धन पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवालों को विषयानन्द का उपवन मिलगया यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्रा-क्षाणों के लिये हैं ऋथीत् जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी खाँर मृतकपर्यन्त का भी दान यजमानो से लेने लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले यहांतक किया कि ''हम भूदेव है'' हमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता । इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोंगे विम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतगादि वनोगे तव तो वडे कोधित होकर, कहते हैं-हम "शाप" देंगे तो तुम्हारा नाश हो-जायगा क्योंकि लिखा है ''त्रहादोही विनश्यति'' कि जो त्राह्मणों से दोह करता है उसका नाज़ होजाता है। हा, यह वात तो सबी है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जाननेवाले, धर्मीतमा, सब जगत् के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेप करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु जो त्राह्मण नहीं हों उनका न त्राह्मण नाम श्रोर न उन-की सेवा करनी योग्य है। (प्रश्न ) तो हम कौन है ? (उत्तर ) तुम पोप हो। ( परन ) पोप किसको कहते है ? ( उत्तर ) उसकी सूचना रूमन् भाषा में तो वड़ा खौर पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दृसरे को उगकर अपना प्रयोजन सायनेवाले को पोप कहते हैं। ( प्रश्न ) हम तो त्राह्मण और छाधु हैं क्योंकि हमारा पिता जादाण और माता त्राह्मणी तथा इम अमुक साधु के चेले हैं। (उत्तर) यह सत्य ई परन्तु मुनो भार्ड । ना वाप त्राह्मणी त्राह्मण होने से छोर किसी सायु के शिष्य होने पर अक्षण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु बाह्मण श्रीर साबु अपने उत्तम गुण

क्षं स्वभाव से दोने हे जो कि परोपकारी हो। मुना है कि जैसे कम के ''पोप'' अपने विके ते कहते विकित्न अपने पाप हगारे सामने कहोगे तो हम जमा कर देंगे विना

ह्यारी मेना चौर प्राक्षा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना अहरें नो हमारे पाम जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगो ऐसा मुनकर जब फोई आप के अंधे और गाठ के पूरे स्वर्ग में जानेकी इच्छा करके 'पोपजी' हो यथेष्ट रूपया देता था तब वह "पोपजी" ईसा और मरियम की न्ति के सामने ना अ हो कर इस प्रकार की हुडी लिखकर देता था 'हे ख़ुदावन्द इंसामसीह । प्रमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रूपये स्वर्ग में ज्ञाने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं जब यह स्वर्ग में आबे तब तू आपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पर्शास सहस्य रूपयों में वाग्त्रगीचा और मकानात,पचीस सहस्य रूपयो में सवारी शिका-री प्रोर नी हर चाकर,पशीम सहस्र रूपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पश्चीस सह-स्य रुपये इसके रृष्टमित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना" फिर उस हुं औं के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुण्डी उनके हाथ में देकर कह देते थे कि भाजत्र मु सरे तब उस हुण्डी को कबर मे अपने सिराने घर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रामना फिर तुमें लेजाने के लिये फिरिस्ते आवेगे तब तुमें और तेरी हुडी को स्वर्ग में लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चीज तुमको दिला देगे" अब देखिये जानों स्वर्ग का ठेका पोपजी ने लेलिया हो 'जबतक यूरोप देश में मूर्खता थी तभीतक वहा पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोपजी की भूठी लीला वहुत नहीं चलती किन्तु निर्भूल भी नहीं हुई। वैसे ही आयीव में देश में भी जानी पोपजी ने लाख अवतार लेकर लीला फैलाई हो अर्थात्राजा और प्रजाको विद्यान पढ़ने देना अच्छे पुरुषों का संग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह वात ध्यान में रखना कि जो २ छछकपटादि कुत्वित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहाते हैं जो कोई उनमें भी धार्भिक विद्वान् परोपकारी हैं वे सचे ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों (मनुष्यों को ठग-कर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालों) ही का महण "पोप" शब्द से करना और माद्माण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। देखो । जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्यशास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर आर्यों को वेदादि सत्यशास्त्रों में शीति-यक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुत्रों के ' 'विषाद-प्यमृतं प्राह्मम् मनु०'' विष से भी अमृत के प्रहण करने के समान पोपलीला से वह-काने में से भी आयों का जैन आदि मतों से वच रहना जानो विष मे अमृत के समान

गुण समक्ता चाहिये जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब छोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदण्ड्यो हैं देखों। "ब्राह्मणों न हन्तव्यः" "साधुर्न हन्तव्यः" ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और साधुआ के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी कूठे २ वचनयुक्त ग्रन्थ रचकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम घर के उन्हीं के नाम से मुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महिषयों के नाम से अपने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी पुन यथेष्टाचार करने लगे अर्थात ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निक्षय कराया कि पोप संज्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहें सो करे उनको कभी दण्ड न देना अर्थात् उन पर मन में दण्ड देने की इच्छान करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई बैसा करने कराने लगे अर्थात् इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईंच्या, द्वेप के अंकुर उगे थे वे वढ़ते २ वृद्ध होगये जब सचा उपदेश न रहा तय आर्थावर्त में अविद्या फैलकर परस्पर में छड़ने कराइने लगे क्योंकि:—

# उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धः । इतस्थान्धपरम्परा ॥ सांख्य० अ०३ । सू० ७६ । ८१ ॥

श्रर्थान् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब श्रच्छे प्रकार धर्म, श्रर्थ, काम श्रौर मोक्ष सिद्ध होते हैं।श्रौर जब उत्तम उपदेशक श्रौर श्रोता नहीं रहते तब अन्धप-रम्परा चलती है। फिर भी जब सत्पुक्ष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी श्र-न्यपरम्परा नष्ट होकर प्रकाशकी परम्परा चलती है। पुन. वे पोप लोग श्रपनी श्रौर अपने चरणों की पूजा कराने श्रौर कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लोग उनके वश में होगयं तब प्रमाद श्रौर विषयासिक में निमम्न होकर गड़िरया के समान गृष्टे गुरु श्रीर चेले फ मे विया, बल, बुद्धि, पराक्रम, श्रुरवीरतादि श्रभगुण सब नष्ट होते चले परचान जब विषयासक्त हुए तो मांस गश्र का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चान उन्हीं में से एक प्राममार्ग स्वश्न किया 'जित उवाच'' पार्वत्युवाच'' मेरव उवाच" इत्यादि नाम दिसाहर उनका तंत्र नाम धरा उनमें ऐसी २ विचित्र लीला की वाने लिखीं कि:—

मशं सांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पञ्च मकाराः स्युमीचढ़ा हि युगे युगे ॥

कालीतंत्रादि में ॥

प्रवृत्ते भेरवीचके सर्वे वर्णा द्विजातयः ।

निवृत्ते भेरवीचके सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥

कुलार्णव तन्त्र ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पताते भूतले ।

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

महानिर्माण तन्त्र ॥

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ।
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥

एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ।

ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥

खर्थात देखों इन गर्वगण्ड पोपों की लीला जो कि वेद विरुद्ध महाअधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममाशियों ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात् मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और बड़े रोटी आदि चर्वण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथन अर्थात् पुरुष सव शिव और खी सब पार्वती के समान मानकर:—

ग्रहं भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः।

चाहें के ई पुरुष वा स्त्री हो इस उटपटांग वचन को पढ के समागम करने में वे वाममार्गी दोप नहीं मानते अर्थात् जिन नीच स्त्रियों का छूना नहीं उनको अति-पवित्र उन्होंने माना है जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उनको वाममार्गियों ने अतिपवित्र माना है सुनो इनका श्लोक अंडबंड:—

रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता ॥ रुद्रयामल तन्त्र ॥

इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, घोवी की खी के साथ समागम करने में मथुरायात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आये मद्य का नाम धरा "तीर्थ" मांस का नाम ''द्युद्धि" भीर "पुष्प" मच्छी का नाम "तृतीया" "जलतुन्विका" मुद्रा का नाम चतुर्थी" श्रीर मैथुनका नाम "पंचमी" इसलिये ऐसे नाम घरे हैं कि जिससे दूसरा न समक सके। अपने कौल, आर्द्रवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं और जो वाममार्ग मत में नहीं हैं उनका ''कंटक'' ''विमुख'' ग्रुब्कवग्रु'' आदि नाम धरे हैं और कहते हैं कि जब भैरवीचक हो तब उसमें ब्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त का नाम द्विज होजाता है और जब भैरवीचक से अलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ हो-जायें। भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण वर्त्तु-लाकार बनाकर उस पर मद्य का घड़ा रखके उसकी पूजा करते हैं फिर ऐसा मन्त्र पडते हैं ' त्रद्धा शापं विमोचथ'' हे मदा ! तू त्रह्मा अ।दि के शाप से रहित हो, एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहा स्त्री और पुरुष इकट्टे होते हैं वहां एक खी को नज्ञी कर पूजते और खी छोग किसी पुरुष को नगा कर प्तजी हैं पुन: कोई किसी की खी कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुत्रवध् आदि आती है पश्चात् एक पात्र में मद्य भरके मांस श्रौर वड़े आदि एक स्थाली में घर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उनका भाचार्घ्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि "मैरबोऽहम्" "शिबोऽहम्" में भैरव वा शिव हूं कहकर पीजाता है फिर उसी जुठे पात्र से सब पीते हैं और जव किसी की खी वा वेश्या नड़ी कर अथवा किसी पुरुष को नड़ा कर हाथ में तलवार देके उसका नाम देवी श्रौर पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा ज्ञिव को मद्य का प्याला पिलाकर उसी ज्ठे पात्र से सब छोग एक २ प्याला पीते फिर उमी प्रकार कम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की वाहन, कन्या वा साता क्यों न हो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हैं कभी २ वहुत नज्ञा चढने मे ज्वे, लात, मुकामुक्ती, केशाकेशी, आपस में लड़त हैं किसी र को वहीं वमन होना है उनमें जो पहुंचा हुआ अधोरी अधीन सब ने सिद्ध गिना जाता है वह वमन दूर बीज को भी खा हेता है अर्थान् इनके सब मे बड़े सिद्ध की वे वार्ते हैं कि:-

# हालां पिबति दीचितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणि-कायहेषु । विराजते कौलवचक्रवर्त्ती ॥

जो दी चित अर्थात् कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे रिण्डयों के घर में जाके उनसे कुकम्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लंडज नि:शङ्क होकर करे वही वाममार्गियों में सर्वोपिर मुख्य चक्रवर्ची राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि:—

### पाश्वद्धो भवेज्जीवः पाश्मुक्तः सदा शिवः॥ ज्ञानसंकलनी तन्त्र। श्लोक ४३॥

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शाखलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा धादि पाशों में वॅथा है वह जीव और जो निर्लज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है।

उड़ीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों श्रोर श्रा-लय हों उनमें मद्य के बोतल भर के धर देवे इस आलय से एक बोतल पीके दूसरे आ-लय पर जावे उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चौथे आलय में जावे खडा २ तवतक मद्य पीवे कि जवतक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुन तीसरी वार इसी प्रकार पी के गिरके उठे तो उसका पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुन: मनुष्य-जन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा। वासियों के तन्त्र प्रन्थों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोडना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों नही सव के साथ संगम करना चाहिये इन वाममागियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातङ्गी विद्यावाला कहता है कि "मातरमि न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये विना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र जपते हैं कि इम को सिद्धि प्राप्त होजाय ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य भूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निनदा अ-वस्य ही करता है देखों । वाममार्गी क्या कहते हैं वेद शाख और पुराण ये सब सामान्य वेदयाओं के समान हैं और जो यह शाभवी वाममार्ग की मुद्रा है वह गुप्तकुल की स्त्री के तुल्य हैं इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध नत खदा किया

दे पश्चात् इन लोगों का मत बहुत चला तब धूर्त्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात्.—

सोत्रामण्यां सुरां पिवेत् । प्रोक्षितं भचयेन्मांसं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभन्त्रणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥

मनु० य० ५। ५६॥

सौजामणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यह है कि सौजामणि यज्ञ में सोम-रस अर्थात् सोमवल्ली का रस पिये प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ मे मास खाने में दोप नहीं ऐसी पामरवन की वातें वाममागियों ने चलाई है उनसे पृष्ठना चाहिंग कि जो वैदिकी हिंसा हिसा न हो तो तुक्त और तेरे कुटुम्ब को मार के होम कर डाले तो क्या चिन्ता है ॥ मासभक्षण करने, मय पीने, परखीगमन करने आदि में दोप नहीं है यह कहना छो क्यापन है स्थें कि विना प्राणियों के पीडा दिये मास प्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पीडा देना वर्म का काम नहीं मदापान का तो मर्वथा निपेव ही है क्यों कि अवतक वाममागियों के निना किसी प्रन्य में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निपेध है और

विना विवाह के मैथुन में भी दोप है इसको निटोंप कहनेवाला सदोप है ऐसे ऐसे बात भी दिपयों के प्रत्य में डाल के किनने ही किप मृनियों के नाम से प्रत्य बना-हर मोमेच, अक्ष्यमेंच नाम के यहां भी कराने लगे ये खर्याग उन पशुक्षों को मारके

हर गामच, जड़त्रमच नान क गद्दाभी करान लगे व खबीग उन पशुक्रा का मारक द्रीम करन से यामान जीर पशुकी स्त्रमीकी श्रासि होनी है ऐसी श्रीसिद्धिका निश्चय नी पह दें कि में ना त्रल्शनचीं ने अड़ मोच, गोमेच, नरमेन खादि शन्त हैं उन हा ठीक र जब नद्दा जाना है स्वीकि जो जानने तो ऐसा जनर्व नगे हस्ते । (प्रश्न) खड़बमेंच,

नीकेन, नरने । असर बरदी अ अर्थ क्या है ? ( उत्तर ) का जबे तो यह है हि .--

गष्टं वा ध्यशमेवः। श्त० १३। १। ६। ३॥

अतः ति गाः। श्वः ४।३।१।२४॥ अग्निर्वा अहरः। आङ्गं मेघः॥ श्वषयवादाणे॥

अन्देश कर कर रहे का सन्दर्भ नामके देशन दरना कहा नहीं हिल्ला केंग्रन

Then have and a self-many of a literal and a first day.

श्रीर जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखों। राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होस करना अश्वसेध, अन्न,इन्द्रियां, किरण, पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोसेध, जब मनुष्य मरजाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है। ( प्रश्न) यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नही, जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होम कर स्वर्ग से पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होमकर क्यो नहीं पहुंचाते ? वा वेदी में से पुन क्यों नहीं जिला लेते है ? ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते ? (उत्तर) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता क्यों कि वह एक शब्द है परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को सार के होस करना जैसे ''अग्नये स्वाहा" इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हिव पुष्टचादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, दृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत् को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य श्रर्थों को वे मृढ नहीं सममते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूर सरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोपो का ऐसा अनाचार देखा और द-सरा मरे का तर्पण श्रद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचालित हुआ है। सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरख-पुर का राजा था उससे पोपों ने यज्ञ कराया उसकी त्रियराणी का समागम छोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात् वैराग्यवान् होकर अपने पुत्र को राज्य दे साबु हो पोपो की पोल निकालने लगा । इसीकी जाखारूप चारवाक श्रौर श्राभाणक मत भी हुआ था उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं --

पशुश्चेन्निहितः.स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विपता यजमानेन तत्र कस्माङ्ग हिंस्यते ॥ मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेनृतिकारणम् ।

गच्छतासिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम् ॥

जो पशु मारकर अग्नि में होम करनेसे पशु त्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृति के लिये श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के छिये वॉबना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तप्पें से अत्र जल पहुंचता है तो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा मार्ग में चलनेहारों को घ**र में रसोई बनी** हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यो नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता! उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा जब बहुतसे राजा भृमिपित उनके मत में हुए तव पोप जी भी उनकी खोर कुके क्यों कि इनको जिधर गण्फा अच्छा मिले वहीं चले जायें कट जैन वनने चले जैनों में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ वें समुहास में लिखेंगे वहुतों ने इनका मत स्त्रीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कनौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जैनी वेद का श्रर्थ न जानकर वाइर की पोपलीला श्रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करने लगे। इसके पठनपाठन यज्ञोपयीतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाज्ञ किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्यों पर यहुतसी राजसत्ता भी चलाई दुःख दिया जव उनको भय शङ्का नरही तव अपने मतवाले गृहत्य और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमागियों का अपमान भौर पंत्रपात से दण्ड भी देने लगे त्रोर त्राप सुख त्राराम और घमंड में आ फूलकर फिरने लगे क्रपभदेव से लेके महाबीर पर्यन्त अपने तीर्धकरों की बड़ी २ मृत्तियां बनाकर पृजा करने लगे अर्थात् पाषाणादि मृत्तिपूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूर्त्तिपृजा में लगे ऐसा तीनसी वर्ष पर्यन्त श्रायात्र में जैनों का राज्य रहा शय वेदार्थ ज्ञान से शुन्य होगये थे इस वात को अनुमान से अटाई सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे ।

वाईससों वर्ष हुए कि एक शङ्कराचार्य द्रविड्देशोत्पन्न त्राह्मण् त्रह्मचर्य से व्या-रुरणादि सब शाखों को पड़कर सोचने लगे कि अहह! सत्य आस्तिक वेद मत का ज़्दना और जैन नास्तिक मत का चलना वही हानि की वात हुई है इसको किसी पटार हटाना चाहिये शङ्कराचाय्ये शाख तो पढ़े ही थे परन्तु जनमत के भी पुस्तक -11

. H r

ŢŢ.

51

şī

पढे थे और उनकी युक्ति भी वहुत प्रवल थी उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावें निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर रुज्जैन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियो हे प्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और ाजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी अन्थों को पढे हो प्रौर जैनमत को मानते हो इसलिये आपको मैं कहता हुं कि जैनियों के पण्डिलों ह साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत वीकार करले और आप भी जीतनेवाले का मत स्वीकार की जियेगा । यदापि प्रधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत प्रन्थ पढ़ने से उनकी वुद्धि में कुछ वेद्या का प्रकाश था इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो वेद्वान् होता है वह सत्याऽनत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को होड़ देता है। जवतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था वितक सन्देह में थे कि इनमें कौनसा सत्य और कौनसा असत्य है जब शक्कराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ कराके सत्याऽ-. सत्य का निर्णय अवदय करावेंगे। जैनियों के पण्डितों को दूर २ से बुढ़ाकर सभा हिराई उसमें शङ्कराचार्य्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात् गङ्कराचार्यका पच वेदमत का स्थापन और जैनियों का खण्डन और जैनियों का क्षि अपने मतका स्थापन और वेद का खण्डन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कत्ती अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगन् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इससे विरुद्ध शङ्कराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्ता है यह जगत्ं और जीव मुठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् वनाया वही धारण श्रीर प्रलय करता है श्रीर यह जीव श्रीर प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आपही सव जगत्रूप होकर लीला कर रहा है बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित और शङ्कराचार्य का मत अस-डित रहा तब उन जैनियों के पण्डित और सुधन्वा राजा ने वेदमत को न्वीकार कर लिया जैनमत को छोड़ दिया पुन. बडा इल्ला गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैनियों का पराजय होने से पराजित होते गये पश्चात् शङ्कराचार्य के सर्वत्र

श्रार्यावर्त्त देश मे घूमने का प्रवन्ध सुधन्वादि राजाओं ने करिद्या और उनकी रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञीपवीत होने छगे और वेदों का पठनपाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त्त देश मे यूप २ कर जैनियों का खण्डन और वेदों का मण्डन किया परन्तु शङ्करा-चार्य के समय में जैन विध्वस अर्थात् जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलनी है वे शङ्कराचार्य के समय में दूटी थीं और जो विना दूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाइ दी थी कि नोड़ी न जायें वे अवतक कहीं २ भूमि मे से निकलती हैं श्हराचार्य के पूर्व शैवमत भी थोडासा प्रचालित था उसका भी खण्डन किया वा-ममार्ग का खण्डन किया उस समय इस देश में यन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी जैनियों के मदिर शङ्कराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड्वाये थे क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेद मत का स्थापन होचुका ऋौर विद्याप्रचार करने का विचार करते ही थे इतने में दो जैन ऊपर से कथ-नमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जैन अर्थात् कपटमुनि थे शहुराचार्य उन पर श्रति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शङ्कराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मन्द होगई पश्चात् गरीर में फोड़े फ़ुन्सी होकर छ: महीने के भीतर शरीर छूट गया तव सव निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रेचार होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्होंने गारीरिक भाष्यादि वनाये थे उनका प्रचार शहुराचार्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उप-देश करने लगे, दिल्ला में शृद्धेरी, पूर्व में भूगोवर्वन, उत्तर में जोशी श्रीर द्वारिका में सारदामठ वाधकर शङ्कराचार्य के शिष्य महन्त वन ख्रौर श्रीमान् होकर ख्रान-न्द करने लगे क्योंकि शङ्कराचार्य्य के पश्चात् उनके शिष्या की वडी प्रतिष्ठा होने लगी।

ष्यव इममें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत् मिथ्या शङ्करा-चार्य का निज मत था तो वह श्रच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खण्डन के लिये उस मन का स्वीकार किया हो तो कुछ श्रच्छा है। नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है ( प्रश्त ) जगत् स्वप्नवत्, रज्जू में सर्प, मीप में चांदी, मृगतृ ि एका में जल, गन्धर्व-नगर इन्द्रजालवत्यह संसार मूठा है एक बहा ही सचा है। (सिद्धान्ती) मूठा तुम हिमको कहते हो है ( ननीन) जो बन्तु न हो और प्रतीत होवे। (मिद्धान्ती) जो पत्तु ही नहीं उमकी प्रवीति कैसे हो सकती है (नवीन) अव्यारीय से (सिद्धान्ती)

अध्यारोप किसको कहते हो ? (नवीन ) ''वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः'' 'श्रिध्यारो-पापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचयते " पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास अध्यारोप और उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपचरूप जगत् विस्तार करते हैं (सिद्धान्ती) तुम रज्जू को वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल में पडे हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में छौर उसका सस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्य-वस्था समम लेना और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हैं और उन-के संस्कार त्रात्मा में भी है इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में त्रावस्तु के त्रारोपण के तमान नहीं। (नवीन) जो कभी नदेखा न सुना जैसा कि अपना शिर कटा है और खाप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्योकर हो सके ? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्योंकि विना देखे सुने सस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्मृति और स्मृति के विना साक्षात् अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई वा वाप आदि को लड़ाई में प्रत्यत्त रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के चात्मा में होता है जब यह जामत के पदार्थ से अलग होके देखता है तव अपने आत्मा मे उन्हीं पदार्थों को जिन-को देखा वा सुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर कटा छाप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है यह भी वस्तु में घ्यवस्तु के आरोपण के सहश नहीं किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये हुओं को आत्मा में से निकाल कर काग्ज़ पर लिख देते हैं अथवा प्रतिविम्च का उतारनेवाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर वरावर लिखदेता है हां ! इतना है कि कभी २ स्वप्न में स्मरण्युक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को सात्तात्कार करता है तव स्मरण नहीं कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता, सुनता वा करता हू जैसा जात्रत् में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नियमपूर्वक नहीं होता, देखों जन्यान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता इसलिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप का लक्ष्म भूठा है और जो वेदान्ती लोग विवर्त्तवाद अर्थात् रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते है वह भी ठोक नहीं। (नदीन) श्राध-

ष्टान के विना ऋध्यस्त प्रतीत नहीं होता जैसे ग्डजून हो तो सर्प का भी भान नहीं हो मकता जैसे रज्जू में सर्प तीन काल में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अक्समात्रज्जू को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कपता है जब उस-को दीप आदि से देख लेता है उसी समय अग और भय निवृत्त होजाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह त्रह्म के साचान्कार होने में जगत् की निवृत्ति श्रीर ब्रह्म की प्रतीति होजाती है जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है। (सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत्का भान कि मको हुड़ग ? (नवीन) जीव को (सि-द्धान्ती ) जीव कहां से हुआ। ? (नवीन ) अज्ञान मे। ( सिद्धान्ती ) अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है (निवीन) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है (सि-द्धान्ती ) त्रह्म मे त्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किसको हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को। (सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है। (सिद्धान्ती) उसके भूछने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या। (सिद्धान्ती) श्राविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुरा है वा अल्पज्ञ का ? ( नवीन ) (मिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में विना एक ज्ञानन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं <sup>१</sup> ऋौर श्रह्पज्ञ कहा से आया <sup>१</sup> हां, जो श्रह्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तों ठीक है जब एक ठिकाने बहा को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फैलजाय जैसे शरीर में फोडे की पीड़ा मव शरीर के अवयवों को निकम्में करदेती है इमी प्रकार त्रहा भी एक देश में अज्ञानी और छेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी श्रौर पीडा के श्रनुभवयुक्त होजाय। (नवीन) यह सव उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं। सिद्धान्ती) उपाधि जड है वा चेतन और सत्य है वा असत्य ? (नवीन) श्रानिर्वचनीय है श्रर्थात् जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना ''वद्तो व्याघात '' के तुल्य है क्योंकि कहते हो श्रविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्, असत् नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तव यही कहोगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इसमे नोनों धातु मिली हैं। (नवीन) देखों जैसे घटाकाज, मठाकाज, मेघाकाज्ञ और महदाकाशोपावि अर्थान् यडा घर और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते है वास्तव

\*\*\*

में महराकाश ही है ऐसे दी माया, अविचा, समष्टि, व्यष्टि और अन्तः करणों की उपा-धियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् २ प्रतीत हो रहा है वास्तव मे एक ही है देखा 'प्रिम प्रमाण में क्या कहा है:—

त्राग्निर्यथेको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥ कठउ० वल्ली ५। मं० ६॥

जैसे अग्नि लम्बे चौड़े गोल छोटं बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दोखता और उनसे पृथक् है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणो में व्यापक होके अन्त:करणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उनसे अलग है। (सिद्धान्ती) यह भी तुन्हारा कदना व्यर्थ है क्यों कि जैसे घट, मठ, मेघो और आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारएकार्य्यसप जगत् और जीव को बहा से और बहा को इनसे भिन्न मानलो ? (नवीन) जैसा धारिन सवमें प्रविष्ट हो कर देखने मे तदाकार दीखता है इसी प्रकार परमात्मा जड श्रौर जीवमे व्यापक होकर श्राकारवाला अज्ञानियों को ष्याकारयुक्त दीखता है वास्तव में नहा न जड़ और न जीव है जैसे जल के सहस्र कूड़े धरे हों उनमें सूर्य्य के सहस्र प्रतिविम्ब दीखते हैं वस्तुत. सूर्य एक है कूड़ो के नष्ट होने से जल के चलने व फैलने से सूर्य न नष्ट होता न चलता और न फैलता है इसी प्रकार अन्त:करणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है जबतक अन्त:करण है तभीतक जीव है जब अन्त:करण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्म-स्वरूप है। इस चिदाभास की अपने बहास्वरूप का अज्ञान कत्ती, भेक्ता, सुखी, दु खी, पापी, पुण्यात्मा, जनम, मरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बन्धनों से नहीं छूटता। (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा न्यर्थ है क्योंकि सूर्य्य आकारवाला जल कूड़े भी साकार हैं सूर्य जल कूड़े से भिन्न और सूर्य से जल कूड़े भिन्न हैं तभी प्रतिनिम्ब पड़ता है यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविम्व कभी न होता और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत् व्यापक होने से त्रहा से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक् नहीं होसकता और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता अर्थात् ख-न्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता सो वृइ-

दारण्यक के अन्तर्यामी बाह्यण में स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का अःभास भी नहीं पड सकता क्योंकि विना आकार के आभाम का होना असमभव है जो अन्तःक-र गोपाधि से बहा को जीव मानने हो सो तुम्हारी वात वाल ह के समान है अन्त:-करण चलायमान खण्ड २ और ब्रह्म अचल और अखण्ड है यदि तुम ब्रह्म और जीव को पथक २ न मानोगे तो इस का उत्तर दीजिये कि जहां न व्यन्त करण चला जायमा वहा २ के ब्रह्म की अज्ञानी और जिम २ देश को छे।डेमा वहा २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता है वहां २ प्रकाश को आवरण्युक्त और जहां से हटता है वहा २ के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है वैसे ही अन्त करण ब्रह्म को क्षण र में जानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखड ब्रह्म के ए हदेश में आवरण का प्रभाव सर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी होजायगा क्यों कि वह चेतन है और मथुग में जिस अन्त करणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अन्त करणस्थ में काशी मे नहीं हो सकता क्योंकि "अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्" और के देखे का स्मरण और को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास कांशी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्य अन्त करण का प्रकाशक है वह काशीस्य बहा नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक् नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होन चाहिये यदि ब्रह्म का प्रतिविम्ब प्यक् है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्ट अत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा। जो कहा कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है ते एक ठिकाने अज्ञान वा वुख होने मेसन बहा को अज्ञान वा वुख होजाना चाहिये और ऐमे २ दृष्टान्तों से नित्य, शुद्ध, युद्ध, मुक्तस्वमाय ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया है और अखड को खण्ड २ कर दिया । (नवीन) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में श्रा-काश का आभास पड्ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है

(नवान)।नराकार का भा आभास हाता ह जसा कि द्पण वा जलादि म आकाश का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है
वैसा ब्रह्म का भी सब अन्त करणों में आभास पडता है। (सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आख स कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता
ही नहीं वह द्पण और जलादि में कैसे दीखेगा गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दीराता है निराकार नहीं। (नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है वही
आदर्शवाल में भान होता है वह क्या पदार्थ है ? (सिद्धान्ती) वह पृथिवी से
उड़कर जल पृथिवी और अग्नि के अनरेणु हैं जहां से वर्ष होती है बहा जल न

हो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है वह जल का चक्र है जैसे कुहिर दूर से धनाकार दीखता है और निकट से छिदरा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है। (नवीन) क्या हमारे रज्जू सर्प और स्वप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारी समम मिथ्या है सो इमने पूर्व छिख दिया भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है ? (नवीन) ब्रह्म को। (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? ( नवीन ) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसहित मे होती है। (सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कौन है ? (नवीन) ब्रह्म। (सि-द्धान्ती ) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक अर्थात् करपना करनेवाला कौन है ? (नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? (सिद्धा-न्ती ) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिथ्या करना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जिसकी करुपना मिध्या है वह सचाकव हो सकता है (नवीन) हम सत्य और असत्य को फूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है। (सिद्धान्ती) जव तुम झूठ कहने और मानने वाले हो तो झूठे क्यों नहीं ? ( नवीन ) रहो, भूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनो के साची अधिष्ठान हैं। (सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और मूठे के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सहरा तुन्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वर होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूठ न माने, मूठ न बोले और मूठ कदाचित् न करे जब तुम अपनी बात को आप ही झ्ठ करते हो तो तुम अपने आप मिध्यावादी हो। (नवीन) अनादि माया जो कि नहा के आअय श्रीर ब्रह्म ही का श्रावरण करती है उस को मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्ती) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासता है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आख फूट गई हो क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा असंभव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविन्व कभी नहीं हो सकता और यह ''सन्मूलाः सोम्येमा. प्रजाः'' इत्यादि छान्दोग्य आदि उपनिषदों के वचनो से विरुद्ध कहते हो ? ( नशीन ) क्या तुम वसिष्ठ शङ्कराचार्य श्रादि और निश्चलदास पर्य्यन्त जो तुमसे अधिक पण्डित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको

खण्डन करते हो ? हमको तो विसष्ठ शङ्कराचार्य और निश्चछदास आदि अधिक दीखते हैं। (सिद्धान्ती) तुम विद्वान् हो वा आविद्वान् ? (नवीन) हम भी कुछ विद्वान् हैं। (सिद्धान्ती) अच्छा तो विसष्ठ शङ्कराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामन स्थापन करो हम खण्डन करते है जिसका पक्ष सिद्ध हो वहीं वड़ा है। जो उनकी और तुम्हारी वात अलण्डनीय होती तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी वात को खण्डन क्यो न कर सकते ? तब तुम्हारी और उनकी वात माननीय होते, अनुमान है कि शङ्कराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने दी के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्यों कि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी विद्वान् अपने आतमा के ज्ञान से वि-रुद्ध भी कर लेते हैं और जो इन वार्ती को अर्थीत् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिथ्या आदि व्यवहार सचा नहीं मानते थे तो उनकी वात सची नहीं हो सकती श्रीर निश्चलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है ''जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात्'' उ-न्होंने ''यृत्तिप्रभाकर'' में जीव बहा की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव त्रहा से अभिन्न है यह बहुत कम समभ पुरुष की वात के सहश बात है क्यों कि साधम्येमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैवम्य भेदक होता है जैसे कोई कई कि "पृथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात्" जड के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदासजी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो अला अलाज्ञता और भ्रान्तिमत्वादि धर्म जीव में त्रद्य से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भान्तित्वादि वैवर्म्य त्रद्य में जीव से विरुद्ध हैं इससे त्रहा और जीव भिन्न २ हैं जैसे गन्यवत्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्य द्रवत्वादि जल के धर्म से विकद्व होने से पृथिवी और जल एक नहीं। वैसे जीव और त्रहा के वैधर्म्य होने से जीव और त्रहा एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को समम लीजिये कि उनमे कितना पाण्डित्य, या और जिसने योगवासिष्ठ वनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न व न्मीकि वसिष्ट और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्योंकि वे मब बेटा-नुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न वह सुन सकते थे। (पश्च ) व्याम-जी ने जो शाभीरिक मूत्र बनाये हैं उनतें भी जीव त्रहा की एकना दीखनी है देखों -

सम्पाद्याऽऽविभावः स्वेन रावदात्॥ १॥

ब्राह्मेगा जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ चितितन्मात्रेगा तदारमकत्वादित्यौडुलोभिः ॥ ३ ॥ एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादिवरोधं वादरायगाः ॥ ४ ॥ स्रत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४ ॥ वेदान्तद० स्र० ४ । पा० ४ । सू० १ । ५—७ । ६ ॥

अर्थात जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो कर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्व-रूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ब्रह्म होता है ॥ १ ॥ ''अयमा-त्मा अपहतपाटमा"। इत्यादि उपन्यास ऐइवर्च्य प्राप्तिपर्य्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि श्राचार्य्य का मत है।। २ ॥ और श्रौडुलोमि श्राचार्य्य तदारमकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है॥ ३॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतुच्यो से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते है।। ४॥ योगी ऐइवर्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वय आप अपना और सबका अधिपतिरूप बृह्यस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ यह है स्रानिये । जवतक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐक्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामि ब्रह्म को प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है।। २ ॥ जव अविद्यादि दोषों से छुट शुद्ध चैतन्य-मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी ''तदात्मकत्व'' अर्थात् ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है।। ३।। जब ब्रह्म के साथ ऐरवर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवनमुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनिन्दत होता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सङ्करप होता है तब स्वय परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाता है वहां स्वावीन न्वतन्त्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्त में नहीं किन्तु सन मुक्त जीव एक से रहते है।। ५॥ जो ऐना न हो तो. -

नेतरोनुपपत्तेः ॥ १ । १ । १६ ॥
भेदव्यपदेशाच्च ॥ १ । १ । १७ ॥
विशेषणाभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ १ । २ । २२ ॥
ग्रास्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १ । १ । १६ ॥
ग्रान्तस्तद्धमोंपदेशात् ॥ १ । १ । २० ॥
भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १ । १ । २१ ॥
ग्रहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ १ । २ । ११ ॥
ग्रान्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्भव्यपदेशात् ॥ १ । २ । १८ ॥
शारीरश्चोऽभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १ । २ । २० ॥
व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्रािगा ॥

त्रहा से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अरुप अरुपज्ञ सामर्थ्यवाले जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता इससे जीव त्रहा नहीं ॥ "रसं होवायं लव्ध्वा नन्दी भवति" यह उपनिषद् का बचन है। जीव और त्रहा भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप त्रहा को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय त्रहा और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इसिलये जीव और त्रहा एक नहीं॥

दिव्यो ह्यमूर्त्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। अप्राणो ह्यमनाः शुस्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मुगडकोपनिषदि मुं० २। खं० १। मं० २॥

दिन्य, शुद्ध, मूर्तिमत्त्वरहित, सव में पूर्ण, वाहर भीतर निरन्तर न्यापक, श्रज, जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, श्रास, प्रश्वास शरीर और मन के सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्त्रह्म इत्यादि परमात्मा के विशेषण और श्रक्षर नाशरहित प्रकृति से परे श्रयीत् सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे श्रयीत् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति श्रीर जीवों से

ब्रह्म का भेद प्रतिपादन इप हेतु यों में प्रकृति खीन जीवों से ब्रह्म भिन्न है।। इसी सर्व-व्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और त्रहा भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है।। इस बहा के अन्तर्याभि श्रादि धर्म कथनं किये हैं और जीव के सीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्यव्यापक मम्बन्व भी भेद में भंघटित होता है।। जैसे परमात्मा जीव से भित्रस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्त करण, पृथिवी आदि भूत, दिशा, वाय, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग मे देवतावाच्य विद्वानों से भी पग्मात्मा भिन्न है।। ''गृहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके'' इत्यादि उपनिषदों के वचनो से जीव और परमात्मा भिन्न हैं। वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है।। 'शरीरे भव शारीर." शरीरधारी जीव बहा नहीं है क्योंकि बहा के गुण, कमे, खभाव जीव मे नहीं घटते। (ऋधिदेव) सब दिञ्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थी (ऋधिभूत) पृथिव्यादि भूत ( अध्यात्म ) सब जीवो मे परमात्मा अन्तर्यामीरूप से न्थित है क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों मे व्याख्यात हैं।। जरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है।। इत्यादि शारीरिक सुत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम श्रीर उप-सहार भी नहीं घट सकता क्योंकि "उपक्रम" अर्थान् आरम्भ ब्रह्म से और "उपसं-हार" अर्थात् प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं जब दूमरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म होजाते हैं और उत्पत्ति विनागरहित वृह्म का प्रतिपादन वेदादि मत्यशास्त्रों में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा क्योंकि निर्विकार, अपरिणाम, शुद्ध, सनातन, निर्भान्तत्वादि विशेषण्युक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का सभव किसी प्रकार नहीं हो मकता। तथा उप-संहार (प्रलय) के होने पर भी बूहा कारणात्मक जड़ और जीव बरावर वने रहते हैं इसलिये उपक्रम और उपसहार भी इन वेदान्तियों की करपना फूठी है ऐसी प्रान्य बहुतसी अशुद्ध वार्ते हैं कि जो जास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध है।।

इसके पश्चात् कुछ जैनियो और शहराचार्य्य के अनुयायो लोगो के उपरेश के सरकार आर्यावर्त्त में फैले थे और आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था शहरान चार्य के तीनसौ वर्ष के पश्चात् उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य गाजा कुछ प्रतापी हुआ जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लडाई को मिटाकर आन्ति न्थापन की नत्पशान

भर्नृहिर राजा काव्यादि शास्त्र श्रीर श्रन्य में भी कुछ २ विद्वान् हुआ उमने वैराग्यवान् होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादिस्य के पांचसों वर्ष के पश्चात्राजा भोज हुआ उमने थोडासा व्याकरण और काव्यालकारादि का इनना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुनश काल्य का कर्त्ता हुआ राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा वन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी। उसके पश्चात् राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड दिया। यद्यपि शङ्कराचार्य के पूर्व वाममागियों के पश्चात् शैव आदि सम्प्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढता आया शैवों में पाशुपतादि बहुतसी शास्त्रा हुई थीं जैसी वाममागियों में दश महाविद्यादि की शास्त्रा हैं लोगों ने शङ्कराचार्य को शिव का अवतार ठहराया। उनके अनुयायी संन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त होगये और वाममागियों को भी मिलाते रहे बाममागी देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राच्न और भस्म अद्याविध धारण करते हैं परन्तु जितने वाममागी वेदिवरोधी हैं उतने शैव नहीं हैं।

धिक् धिक् कपालं भस्मरुद्राचिहिनम् ॥ १ कि क्रिति हे, रुद्राचान् कग्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशति हे, षट् षट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्वादशैव । वाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकसेवं शिखायाम्, वचस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकग्ठः ॥२॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिसके कपाल में महम और कण्ठ में रुद्राच नहीं है उसको विकार है "तं त्यजेदन्त्यजं यथा" उसको चाडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १॥ जो कण्ठ में ३२, शिर मे ४०, छ छ कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष बारण करता है वह साचात् महादेव के सहश है॥ २॥ ऐसा ही ग्राक्त भी मानते हैं पद्मान इन बाममार्ग और शैंवों ने सम्मित करके भग लिग का म्यापन किया

जिसको जलाधारी और लिझ कहते हैं और उसकी पूजा करने लगे उन निर्लंजों को तिनक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी किवने कहा है कि "स्वार्थी दोष न परयित" स्वार्थी छोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं उसी पाषाणादि मूर्ति और भग लिगकी पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात् जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूर्तिस्थापन करने और दर्शन स्पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेछे भी जैनमन्दिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के गत और यवन लोग भी आर्थावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपों ने यह रलोक बनायाः—

# न वदेचावनीं भाषां प्राग्णैः कगठगतैरिप । हस्तिना तांड्यमानोऽपि न गच्छेजैनमन्दिरम् ॥

चाहे कितना ही दु ल प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न श्राया हो तो भी यावनी अर्थीत् म्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मन्दिर मे जाने से प्राण वचता हों तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर वचने से हाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा है। ऐसे २ अपने चेलो को उपदेश करने लगे जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय प्रन्थ का भी प्रमाण है ? तो कहते थे कि हा है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओं ? तब मार्फण्डेय पुराणादि के वचन पढते और सुनाते ये जैसा कि हुगापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज को विदित होने से उन प-ण्डिनों को इस्तन्छद्नादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काज्यादि मन्थ वनावें तो जपने नामसे बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के ब-नाय संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो म्वालियर के राज्य 'भिण्ड'' नाम ह नगर के तियाड़ी बाह्य हो के घर में है जिसकी लखना के रावमाह्य और उन है गमाइते रामद्याल चौबेजी ने अपनी जाख से देखा है उसमें न्यष्ट लिखा है कि ब्यामजी ने चार सहस्र चारसौ फौर उनके शिष्यों ने पाच महस्र उ. सौ म्लोब्युक अयोत् सव

दश सहस्र श्लोको के प्रमाण भारत वनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के स-मय में वीस सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पश्चीस श्रीर श्रव मेरी श्राधी उमर में तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक उट का बोक्ता हो जायगा श्रीर ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि श्रन्थ वनावेगे तो श्रायीवर्त्तीय लोग श्रम-जाल में पड़के वैदिकथर्मविहीन होके श्रष्ट हो जायगे । इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ २ बंदों का संस्कार था इनके भोजशवन्य में लिखा है कि.—

## घट्यैकया क्रोश्रदशैकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या । वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजसम्॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिहिप लोग थे कि जिन्होंने घोडे के अकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कची घड़ी में ग्यारह कोश और एक घटे में साढे सत्ताईस कोश जाता था वह मुभि और अन्तरिक्त में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा वनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के वल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पटार्थ आजतक वने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ जाते। जब पोपजी अपने चेलों को जैनियो से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी छोग जाने लगे जैनियों के पोप इन पुराशियों के पोपों के चेलों को वहकाने लगे तब पुराणिया ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहियं नहीं तो अपने चेले जैनी होजायमे पश्चात् पोषो ने यही सम्मति की कि जैनियों के सहश अपने भी अवतार मन्दिर र्मात्त और कथा के पुस्तक वनावे इन लोगों ने जैनियों के चौवीस तीये करों के सहज चौ-वीस अवतार मन्दिर और मृत्तिया बनाई और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं वैसे अठारह पुराण बनाने लगे। राजा भोज के डेडसी वर्ष के पश्चात् वैष्णवमत का आरम्भ हुआ एक शठकोप नामक कजरवर्ण में उत्पन्न हुआ था उससे योट्।सा चला उसके पश्चात् सुनिवाहन भगीकुलोत्पन्न औरतीसरा यावनाचार्य्य यवन-कुनीत्पत्र आचार्य हुना तत्पश्चात् प्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उसने अपना मत फैला । होवों ने शिवपुराणादि, जाक्तों ने देवीभागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुपु-रागादि वा गये उनमें अपना नाम इसलिये नहीं बरा कि हमारे नाम से वर्नेगे तो कोई

प्रमाण न करेगा इसिलये ज्यास जादि ऋषि मुनियो के नाम धरके पुराण बनाये | नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दिरद्र अपने वेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है श्रिज्ञ इनके आपस के जैसे भगहे है वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं।

देखों। देवीभागवत में ''श्री.'' नाम एक देवी छी जो श्रीपुर की खामिनी लिखी है उसी ने सब जगत् को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा-उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा उससे हाथ में एक छाला हुआ उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उससे देवी ने कहा कि तू मुफ स विवाह कर ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुम से विवाह नहीं कर सकता ऐमा सुनकर माता को क्रोध चढा और लडके को भरम कर दिया और फिर हाथ विसके उसी प्रकार दूसरा लड़-का उत्पन्न किया उसका नाम विष्णु रक्खा उससे भी उसी प्रकार कहा उसने न माना तो उसको भी भरम कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लडके को उत्पन्न किया उसका नाम महादेव रक्खा और उससे कहा कि तूमुक्त से विवाह कर महादेव वोला कि मैं तुभा से विवाह नहीं कर सकता तृदूमरा ख़ी का शरीर धारण कर वैमा ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोतों तेरे भाई हैं इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये गह देव ने कहा कि भें अकेला क्या करूगा ? इनको जिला दे और दो छी और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया किर तीनो का तीनों के साथ विवाह हुआ। वाहरे । माता से विवाह न किया और वहिन से कर लिए। दया इनको रचित समभता चाहिये ? पश्चात् इन्द्रादिको उत्पन्न किया त्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पाछकी के उठानेवाले कहार बनाया इत्यादि गपोडे लव चंद्रं मनमाने लिखे हैं। कोई उनसे पूछे कि उस देवी का गरीर और उस शीपुर का बनानेवाला प्रीर देवी के पिता माता कौन थे ? जो कही कि देवी अनादि है तो जो सर्यागजन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकती, जो माता पुत्र के विवाद करने ने दरे वो भाई वहिन के विवाह में कौनसी अच्छी वात निकत्तवी हूं । उसी इस देशभागतत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की क्षद्रता और देवी की बढ़ाई निसी है दर्भा प्रहार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत जुड़ता लिखी है अयोग ये सब कड़ादेव है दास न्त्रीर महादेव सब का ईश्वर है जो नद्राश अधीत एक हुआ के कल भी गे.डारी खीर

राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गेट्हा आदि पशु और घुंघुची त्रादि के धारण करनेवाले भील कजर आदि मुक्ति क्यों न पार्वे और सुअर, कुत्ते, गधा आदि राख में छोटनेवालो की मुक्ति क्यों नहीं होती ? (प्रश्न ) कालाग्निकट्रोपनिषद् में भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या झूठा है १ और 'च्यायुप जमदग्ने ०'' यजु-वेंद्वचन । इत्यादि वेद्मन्त्रों से भी भस्मधारण का विधान और पुराणों में कद्र की श्राख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुट्राक्ष है इसी लिये उसके धारण में पुण्य लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट खर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे ( उत्तर ) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी रखे। डिया मनुष्य अर्थात् राख धारण करनेवाले ने बनाई है क्यांकि "यस्य प्रथमा रेखा सा भूलोंक " इत्यादि वच-न उसमें अन्धक है जो प्रतिदिन हाथ से वनाई रेखा है वह भूलोक वा इसका वाचक कैसे हो सकती है ? श्रीर जो ''त्र्यायुप जमदग्ने '' इत्यादि मत्र हैं वे भस्म वा त्रिपुड़ धारण के वाची नहीं किन्तु ''चत्तुर्वे जमदगिनः'' शतपथ**ा** हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (त्र्यायुषम्) तिगुणी अर्थात् तीनसी वर्षपर्यन्त रहे और मैभी ऐसे धर्म के काम करू कि जिससे दृष्टि नाश नहीं। भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अंश्रुपात से भी वृत्त उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टि-कम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसीने वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इससे जितना रुद्राच, भस्म, तु-लसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जगली प-शुवत् मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिध्याचारी विगेवी और कर्त्तन्य कर्म के त्यागी होते हें उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इव बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है जो हट्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पु-लिस के सिपाही भी डरते होंगे जब रुट्राच भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, विच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों ड-रेंगे ? (प्रश्न ) वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे है ? ( उत्तर ) यह भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं। ( प्रश्न ) "नम-स्ते रुद्र मन्यवे "। "वैष्णवमसि"। "वामनाय च"। " गणानात्वा गणपति छ ध्वामहे'' । ''भगवती भूया.'' । "सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" इत्यादि वेदप्र-माणों से रावादि मत सिद्ध होते हैं पुन क्यों खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) इन

वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि ''रुद्र'' परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, श्राग्नि आदि का नाम है जो कोधकर्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों को रुलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना (नम इति अन्ननाम-निघं० २।७) जो मंगलकारी सब ससार का श्रत्यन्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये ''शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैव."। 'विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णव "। ''गणपते सकलजगत्स्वानिमोऽयं सेवको गाणपत "। ''भगवत्या वाण्या श्रय सेवक भागवतः''। सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः'' ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपित, सूर्यादि परभेश्वर के श्रीर भगवती सत्यभाषणयुक्त वाणी का नाम है। इसमें विना सममे ऐसा क्रगड़ा मचाया है जैसे —

एक किसी वैरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा उसने ले दड़ा पग पर धरमारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट । तू ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेन्य पग के ऊपर यह पग क्यो आ चढा १ इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था आपहुंचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग सूजा पड़ा है बोला कि गुरुजी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब बुत्तान्त सुना दिया वह भी मूर्ख न बोला न चाला चुपचाप दण्डा उठा के बड़े वल से गुरु के दसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चखर से पुकार मचाई तब दोनों चेले दण्डा लेके पडे श्रीर गुरु के पर्गों को पीटने लगे तव तो बडा कोलाइल मचा श्रीर लोग सुन कर आये कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उनमें से किसी युद्धिमान पुरुष ने साधु को छुडा के पश्चात् उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखों ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुःख देने से भी उसी एक को दु.ख होता है।

जैसे एक गुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अखण्ड सिचदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुद्धास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जानकर भैव शास्त वैद्यावादि सपरायी लोग परहार एक दूनों के नाम की निन्दा करते हैं मनद्रमित तिनिक भी अपनी बुद्धि को फैनाकर नहीं पिचारते हैं कि ये नय पिष्णु, मह, शिव आदिनाम एक आहिनीय, सर्वानयन्ता, मर्वान्नर्यामी, जगदीखर के अने क गण कमें स्वभावयुक्त होने में उसी के नानक हैं भना क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर ना कोप न होता होगा? अब देतिये चक्रपिंद्वा बैंग्णाों की अद्भुन गाया —

तापः पुगर्इ तथा नाम माला मन्त्रस्तथेव च।

श्रमी हि पश्च संस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥

चनततनूर्ने तदामो चरनुने । इति श्रुनेः ॥

रामानुजपटलपद्धनो ॥

भुजा के मून में दाग देकर पश्चान दुग्ययुक्त पात्र में युक्ताने हैं और कोई उस दूप को पीभी लो हैं अर देखिय बत्यश्च ही मनुष्य के मांम का भी न्याद उसमें आता होगा ऐसे २ कमी से परमेश्वर को प्राप्त होने की प्राज्ञा करते हैं प्रोप कहते हैं कि विना शख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह (आम.) प्रश्रीत कहा है और जैसे गड़्य के चपरास आदि चिन्हों के होने में राजपुरूप जान उससे मब लोग उरते हैं वैसे ही विष्णु के शब चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उनके गण इरते हैं प्रोर कहते हैं कि —

श्रर्थ'त (ताप ) अम्ब, च्या, गटा खौर पद्म के चिन्हों को अग्नि में नपा के

दोहा-वाना वड़ा दयाल का, तिलक छाप छौर साल।

्यम डरपे काल कहे, भय माने भृपाल ॥

अर्थान् भगवान् का वाना तिलक छाप और माला धारण करना वडा है। जिससे यमराज और राजा भी डरता है (पुण्ड्रम् ) त्रिश्ल के महश छळाट में चित्र निकालना (नाम ) नारायणहास विद्णुहास अर्थान् हासशहहान्त नाम रखना (माला) कमलगट्टे की रखना और पांचवां (मन्त्र) जैमे.—

श्रों नमो नारायगाय ॥

यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र वना रक्खा है तथा'--

### श्रीमन्नारायणचरणं श्रग्णं श्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय नमः ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

इत्यादि मन्त्र धनाट्य श्रोर माननीयों के लिये बना रक्ले हैं। देखिये यह भी एक हुकान ठहरी ! जैसा मुख बैसा तिलक ! इन पांच सरकारों का चकाकित मुक्ति के हेतु गानते हैं। इन मन्त्रों का अर्थ-में नारायण का नमस्कार करता हू॥ श्रोर में लक्ष्मोयुक्त नारायण क चरणारावेन्द के शरण को प्राप्त होता हू॥ श्रोर श्रोयुक्त नारायण के नमस्कार करता हू अर्थान् जा शोभायुक्त नारायण है उसकों मेरा नमस्कार होते। जेसे वाममार्गा पांच मकार मानत है बेस चक्रांकित पांच मस्कार मानत है बेस चक्रांकित पांच मस्कार मानत है अपने शख चक्र स दाग देन के लिये जा बेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा है उसका इस प्रकार का पाठ श्रोर श्रार्थ है:—

प्रवित्रं ते वितंतं ब्रह्मणस्पते प्रभुगीत्रांणि पर्योषे वि-श्वतः। अतंत्रतनूने तदामो अंश्नुते शृताम् इद्वहंन्तस्तत्स-माश्रत ॥ १ ॥ तपीष्प्रवित्रं वितंतं दिवस्पदे ॥ २ ॥ ऋ० मं० ६ । सू० ६ । सन्त्र १ । २ ॥

हे त्रद्वाण्ड और वेदों के पालन करनेवाल प्रभु सर्वसामध्येयुक्त सर्वशक्तिमान् आपने अपनी व्याप्ति से ससार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है उस आप का जो व्यापक पत्रिवल्लप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्यभाष्ण, शम, दम, योगाभ्यास, जितिन्द्रिय, सत्सगादि तपश्चर्यों से रिहत जो अपिरपक आत्मा अन्त.करण्युक्त है वह उस तेरे खल्प को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं॥१॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि मे विस्तृत पवित्राचरण्रूप तप करते है वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं॥२॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजी-यादि लोग इस मत्र से "चकाङ्कित" होना सिद्ध क्योंकर करते हैं भला कि ये व विद्वान् थे वा अविद्वान् १ जो कहो कि विद्वान् थे तो ऐसा असम्भावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते १ क्योंकि इस मन्त्र मे "अत्यत्तन् " शब्द है किन्तु "अतप्त की करेशे पन "अत्यत्तन् " यह नख शिखाश्यर्थन्त समुदायार्थक है इम

प्रमाण करके आग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में भाक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध हैं क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है।।

# ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः॥ तैतिरी० प्र० १०। भ्रा० ८॥

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् ( ऋतं तप: ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, वाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का आवरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुमार आवरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता। देखो चक्रांकित लोग अपने को वड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूलपुरुप ''शठकोप'' हुआ कि जो चक्रांकितों ही के प्रन्थों और भक्तमाल प्रन्थ जो नाभा हुम ने बनाया है उनमें लिखा है:—

#### विकीय शूर्पं विचचार योगी॥

इत्यादि वचन चक्राकिर्तों के प्रन्थों में लिखे हैं शठकोप योगी शूप को वना वेंचकर विचरता था अर्थात् कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था जव उसने ब्राह्मणों से पढ़ना
वा सुनना चाहा होगा तव ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध
सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित भादि शास्त्रविरुद्ध मनमानी वार्ते चलाई होंगी उसका चेला
"मुनिवाहन" जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उसका चेला "यावनाचार्य"
जो कि यवनकुत्तोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ "यामुनाचार्य" भी कहते
हैं उनके पश्चात् "रामानुज" ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राकित हुआ उसके पूर्व
कुछ भाषा के प्रन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकवद्ध प्रन्थ
और शार्रारिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शहुराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई
और शहुराचार्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शहुराचार्य का मत है कि ब्रह्वैत स्वर्थात्
जीव ब्रह्म एक ही हैं दूनरी कोई वस्तु वास्तविक्र नहीं, जगन् प्रपंच सब मिण्या मायारूप श्रनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं।

यहां शङ्कराचार्यं का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासिहत परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। ये सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूज-नादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में है जैसे चक्रांकित आदि वेदिवरोधी हैं वैसे शङ्कराचार्य के मत के नहीं।

(प्रश्न) मूर्त्तिपूजा कहां से चली ? (उत्तर) जैनियों से। (प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई ? (उत्तर) अपनी मूर्खता से। (प्रश्न) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित वैठी हुई मूर्त्ति देखके अपने जीव का भी ग्रुभ परिणाम वैसा ही होता है (उत्तर) जीव चेतन और मूर्ति जड क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ होजायगा? यह मृर्त्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है जैनियों ने चलाई है इसलिये इनका खण्डन १२ वें समुहास मे करेंगे। (प्रश्न) शाक आदि ने मृर्त्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्यों कि जैनियों की मूर्तियों के सहश वैष्णवादि की मूर्तिया नहीं है। (उत्तर) हा यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसालिये जैनो की मृत्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मृत्तियां नंगी, ध्यानावस्थित श्रीर विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट गृङ्गारित स्त्री के सहित रंग राग भोम विषयासक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई वनाई हैं। जैनी लोग बहुतसे शंख घण्टा घरियाल आदि वाजे नहीं बजाते ये लोग बडा कोलाइल करते हैं तब तो ऐभी लीला के रचने से वैष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आफँसे और बहुतसे व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमा-नी असंभव गाथायुक्त मन्य बनाये उनका नाम "पुराण" रखकर कथा भी सुनाने लगे श्रीर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पापाए की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़दीं पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि सुम को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हें हम को वहासे ला, मन्दिर में स्थापना कर और तृ ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवाछित फल देवें। जब आंख के अन्वे और गाठ के पूरे ने।गों ने पोपर्जा की लीना

सुनी तव तो सच ही मानली ख्रौर उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है <sup>१</sup> तव तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जड़ाल में है चलो मेरे साथ दिखलाटूं तव तो वे अन्धे उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुँच कर देखा आश्चर्य में होकर उस पोपके पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की वड़ी ही कुपा है अब आप ले चलिये और हम मंदिर बनवा देवेंगे उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन स्पर्शन करके मनोवांछित फल पावेंगे।इसी प्रकार जव एक ने लीला रची तव तो उसको देख सव पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तिया स्थापन कीं। (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आसकता इसालिये अवस्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इसमें क्या हानि हैं? (उत्तर) जव परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तव उसकी मृत्ति ही नहीं वन सकती और जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्मुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड ऋादि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां वनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो स-कता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तु-म्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहा मुक्ते कोई नहीं देखता इसलिये वह अनर्थ करे विना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। अव देखिये! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कमों का द्रष्टा जानकर एक क्रणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जान के क़ुकर्म करना तो कहा रहा किन्तु मनमें कुचेष्टा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन और कर्न से भी कुछ बुग काम कहंगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से विना दण्ड पाये कदापि न वचृंगा और नाम समरणमात्र से एउ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नींव २ कहने से महुवा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कहुवापन जाना जाता है। (पर्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का वड़ा

माहात्म्य लिया ? ( उत्तर् ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुन नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है। (प्रश्न) हमारी कैसी रीति है (उत्तर्) वेदिकदा। (प्रश्न) भला श्रव आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति वतलाइये ? (उत्तर्) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे "न्यायकारी" ईश्वर का एक नाम है उन नाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पश्चपात रिहत होकर परमात्मा सब का यथावत् न्याय करता है वैसे उसको प्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना श्रन्याय कभी न करना इन प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है।

( प्रश्त ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य्य और देवी आदि के शरीर वारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इससे उसकी मूर्त्त वनती है क्या यह भी वात झूठी है ? ( उत्तर ) हा २ झूठी क्यें। कि ''अज एकपात्'' ''अकायम्'' इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर-धारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्यों कि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और सुख दु ख हश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से लीर्थ्य गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आसकता है ? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अहश्य जिसके विना एक परमाणु भी खाळी नहीं है उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उमके पौत्र के दक्षिन करने की बात कहना है। ( प्रश्त ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्त्त में भी है पुत्र चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो:—

#### न काष्टे विद्यते देवो न पाषागो न सृगमये।

#### भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्॥

परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों मे है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहा भाव करें वहां ही परमेश्वर खिद्ध होता है। (उत्तर) जन परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु मे परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्त्ता राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी भोपडी का खामी मानना देखों। यह कितना वड़ा अपमान है वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो वाटिका मे

से पुष्प पत्र तोंड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्द्रन घिसके क्यों लगाते ? धूप को जलाके क्यों देते ? घटा, घरियाल, फाज, पखाजों को लकड़ों से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है क्यों जोड़ते ? शिर में है क्यों शिर नमाते ? अत्र जलादि में है क्यों नैवेद्य धरते ? जल में है स्नान क्यों कराते ? क्यों कि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण छकड़ी आदि पर चन्द्रन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो ? और व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते है ऐसा झूठ क्यों वोन्लते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ? ।

अव कि देये "भाव" सचा है वा झूठा ? जो कहो सचा है तो तुम्हारे भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध होजायगा और तुम मृत्तिका में सुवर्ण रजतादि, पाषाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घृत तुग्व दिध आदि और धूलि में मैदा शकर आदि की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं वनाते हो ? तुम लोग दु ख की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अन्या पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता । मरने की भावना नहीं करते क्यों मरजाते हो ? इसिलिये तुम्हारी भावना सचीं नहीं क्यों के भावना नहीं करते क्यों मरजाते हो ? इसिलिये तुम्हारी भावना सचीं नहीं क्यों के जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अगिन में आगिन, जल में जल जानना और जल में आगिन, अगिन में जल समक्षना अभावना है। क्यों कि जेसे को वैसा जानना जार और अन्यथा जानना अज्ञान है इसिलिये तुम अभावना को भावना और भावना को अग्रवा कहते हो (प्रश्त) अजी जवतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तवतक देवता नहीं आवा और आवाहन करने से कट आता और विसर्जन करने

है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होजाती ? और विसर्जन करने से चला क्यों नहीं जाता श्रीर वह कहां से आता और कहां जाता है ? सुनो-भाई ! पूर्ण परमातमा न आता और न जाता है जो तुम मन्त्रवल से परमेश्वर को खुला छेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अ-पने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं चुला लेते ? और शत्रु के शरीर

से चला जाता है (उत्तर) जो मनत्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता

पने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं युला लेते ? श्रीर शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते। सुनो भाई ! भोले भाले लोगों ! ये पोपजी तुमको ठगकर श्रपना प्रयोजन मिद्ध करते हैं वेदों मे पाषाणादि मूर्तियूजा श्रीर परमेश्वर के आवाहन विमर्जन करने का एक श्रक्षर भी नहीं है। (प्रश्न )—

### प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । श्रात्मे-हागच्छतु सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं है ? ( उत्तर ) चारे भाई । बुद्धिको थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकि किपत वाममागियों की वेदिक दू तन्त्रपन्थों की पोपरिचत पंक्तियां हैं वेद्रवचन नहीं । ( प्रश्त ) क्या तन्त्र झुडा ? ( उत्तर ) हां, सर्वथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे ''स्नानं समर्पयािभ'' इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि ''पाषाणादि मूर्ति रचित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धा-दिभिर्चयेत्'' अर्थात् पाषाण की मूर्ति बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अरक्षतादि से पूजे ऐसे लेशमात्र भी नहीं ( प्रश्त ) जो वेदों मे विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है और जो खण्डन है तो ''प्राप्तौ सत्यां निषेधः'' मूर्ति के होने ही से खण्डन हो सकता है। ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्वविधि

श्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याष्ठं रताः ॥ १ ॥ यजु० ॥ श्र० ४० । मं० ६ ॥ न तस्य प्रतिमा श्रस्ति ॥ २ ॥ यजु० ॥ श्र० ३२ । मं० ३ ॥

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्यपुपासते ॥ ३ ॥
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥
यच्चुषा न पश्यति येन चक्तं थि पश्यन्ति ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥

नहीं होता ? सुनो यह है:-

यच्ह्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिद्धं श्रुतम् । तदेव त्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ६ ॥ यत्त्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नदं यदिद्मुपासते ॥ ७॥ केनोपानि०॥

जो असंभूते अथीत् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण को न्रह्म के स्थान में उपा-सना करते हे व अन्यकार अथोन् अज्ञान और दु खसागर में डूवते हैं। और स-भृति जो कारण स उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पाषाण और वृत्तादि अ-वयव छोर मनुष्यादि के शरीर को उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अ-न्यकार से भो अधिक अन्यकार अर्थात् महामूखं चिरकाल घार दु.खहर नरक मे गिरके महाक्तरा भागते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगन में व्यापक है उस निराकार प-रमात्मा की प्रातमा परिमाण साहश्य वा मृत्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणो को इयत्ता अर्थात् यह जल है लोजिये वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्ता से वारा की प्रमृति होती है उसी का त्रहा जान और उपासना कर और जा उसस भिन्न है वह उदासनीय नहा ॥ ३ ॥ जो मन से "इयत्ता" कर के मन में नहीं श्राता जो मन को जानता है उसी को त्रहा तू जान श्रोर उसो की उपासना कर जो उपन भित्र जोव स्रोर जन्त:करण है उसको उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो त्राज से नहीं दीख पडता और जिससे सब त्राखें देखती हैं उसी को तुबद्ध जान और उसी की उपासना कर खीर जो उससे भिन्न सूदे, विद्युत् र्थार थानि आदि जड पदार्थ हैं उनको उपासना सत कर ॥ ५ ॥ जो ओत्र से नहीं मुना जाता और जिसमें कोत्र मुनता है इसी को तू बढ़ा जान और उसी की उ-पासना कर और उसने भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मन कर॥६॥ जी शारों से चनायमान नहीं होना जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी प्रव धा १ चा और उसीको उपानना कर जो यह उससे भिन्न वाबु है उसकी उपान सना भन दर ॥ ७ ॥ इसानि बहुनसे निषेव ई। निषेव प्राप्त और प्रप्राप्त का भी दंता है ''तार'' का तिने होई हहीं वहा हो उसकी वहा से उदा देना ''मधात'' र्कार के पूर्व के प्राया हती गत हरना, हुने में मन गिरमा, हुई। हा सग मन १४३ हैन नह रहार अवादि जनात वानिये होता है सो नमुखों है जान

में अप्राप्त परमेदवर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है। इसलिये पाषाणादि मूर्ति-पूजा अत्यन्त निषिद्ध है। (प्रश्न) मूर्त्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है। ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं:-विहित-जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्यभा-पणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध-जो अकर्त्तव्यता से मिण्याभाषणादि वेद में निषिद्ध है जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उसका न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदीं से निषिद्ध मृत्ति-पूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? (गश्न) देखो । वेद अनादि हैं उस समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यच थे यह रीति तो पोछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान मे नहीं लासके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्त्तिपूजा है, क्यों कि सीढी २ से चढ़े तो भवन पर पहुंच जाय पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इसको पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्त:करण पवित्र होगा तव परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात् सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता र पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। जैसे लड़ाकियां गुडियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक सचे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं ( उत्तर ) जब वेदाविहित धर्म और वेद-विरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुन: तुम्हारे कहने से मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा जो २ प्रनथ वेद से विरुद्ध है उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है, सुनो --

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु० २ । ११ ॥ या वेदबाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥ उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित् । तान्यवीक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३ ॥ मनु० श्च० १२ । ६५ । ६६ ॥

मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थान् अपपान, त्याग, विरुद्धाचरण

करता है वह नास्तिक कहाता है।। १।। जो प्रन्थ वेदवाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुवानेवाले हैं वे सब निष्फल श्रसत्य श्रम्थकार रूप इस लोक श्रीर परंलोक में दु खदायक हैं।। २।। जो इन वेदों से विरुद्ध प्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीव नष्ट होजाते हैं उनका मानना निष्फल और झूठा है॥३॥ इसी प्रकार बद्धा से लेकर जैमिनि महर्षिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मा-नना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्यों कि वेद सत्य अर्थ का प्रति-पादक है इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से मूठे हैं और जो वेद से विरुद्ध पुस्तकें हैं उनमें कहीं हुई मृत्तिपूजा भी अधर्मरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट होजाता है इसालिये ज्ञानियों की सेवा मङ्ग से ज्ञान बढ़ता है पाषाणादि से नहीं। क्या पाषाणादि मृर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं २ मृर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बबी खाई है जिसमे गिरकर चकनाचूर होजाता है पुन: उस खाई से निकल नहीं स-कता किन्तु उसी में मर जाता है। हां छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सदिया और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं जैसे ऊपर घर मे जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्त्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्त्तिपूजक आज्ञानी रहकर मनुष्यजनम व्यर्थ खोके बहुत २ से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जायंगे । मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थ्ल लक्षवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और सृष्टिविखा है इसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मूर्त्ति गुडियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रथम श्रक्षराभ्यासे सुशिचा का होना गुहियों के खेलवत् ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है सुनिये ! जब श्रच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी श्राप्त हो जायगा। (प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता श्रौर निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्त्तिपूजा रहनी चाहिये। ( उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन मट प्रहण करके उसी के एक र अवयव में घूमता और दूसरे में दौढ़ जाता है और निराकार परमात्मा के प्रहरा में यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत का मन

स्थिर होजाता क्योंकि जगत् में मनुध्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है परन्तु किसी का मन स्थिरनहीं होता जवतक निराकार में न लगावे क्यों कि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है इस्रालिये मृर्तिपृजन करना अधर्म है। दूसरा- उसमे कोड़ों रुपये मन्दिरों मे व्यय करके दिर होते हैं श्रीर उसमें प्रमाद होता है। तीसरा-छी पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार ल-ड़ाई वखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं। चौथा-उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थरिहत होकर मनुष्यजनम व्यर्थगमाते हैं। पांचवां-नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियों के पुजारियो का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत मे चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। छठा-उसीके भरोसे मे अनु का पराजय और अपना विजय मान वैठे रहते है उनका पराजय होकर राज्य स्वातन्त्र्य खीर धन का सुख उनके शत्रुर्झों के स्वाधीन होता है और श्राप पराधीन भठियारे के टट्स और कुम्हार के गदहे के समान श-त्रुत्रों के वरामें दोकर अनेक विध दुःख पाते हैं। सातवां-जव कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमश्वर के उपासना के स्थान हृद्य और नाम पर पाषाणादि मृत्तिया धरते हैं उन दृष्टवृद्धिवालो का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे। आठवां-भ्रान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धर्म संदार और परमार्थ का काम नष्ट करते चार आदि से पीड़ित होते ठगों से ठगाते रहते हैं। नववां-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं व उस धन को वेश्या, परस्रीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेडों में व्यय करते हैं जिससे दाता के सुख का मूल नष्ट होकर दु:ख होता है। दशवां-माता पिता श्रादि माननीयों का अप-मान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करके कृतन्न होजाते हैं। ग्यारहवां--- उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाय २ करके रोते रहते हैं। बारहवा-पुजारी परिश्वयों के सङ्ग और पुजारिन परपुरुषों के सङ्ग से प्राय: दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो वैठते हैं। तेरहवा-स्वामी सेवक की आज्ञा का पाछन यथावत् न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट अष्ट होजाते हैं। चौद्हवां-जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अन्त:करण द्वारा आत्मा में अवस्य आता है। पन्द्रहवां-परमेखर

ने सुगिन्धियुक्त पुष्पिदि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये वनाये हैं उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगिन्ध आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगिन्ध के समय तक उसका सुगन्ध होता उसका नाश मध्य में ही कर देते है पुष्पिदि कीच के साथ मिल सडकर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पिदि सुगिन्धियुक्त पदार्थ रचे है ?। सोलहवा—पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अच्चत आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड के उससे इतना दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का और सहस्रों जीव उसमें पड़ते उसी में मरते सडते हैं। ऐसे २ अनेक मृत्तिपूजा के करने में दोप आते है इसलिये सर्वथा पापाणादि मृत्तिपूजा स-ज्जन लोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्होंने पाषाणमय मृत्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोपों से न बचे, न बचते है और न वचेंगे।।

( प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्योन वर्त्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूर्य्य की मूर्ति वनाकर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ? (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु "मूर्तिन मान" जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये वह पचदेवपूजा, पचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूर्ढों ने उसके उत्तम अर्थ को छोडकर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आजकल शिवादि पांचों की मूर्तिया बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पचायतन वेदोक्त और वेदानु- स्लोक देवपूजा और म्रिंपूजा यह है सुनो.—

मा नो वधीः पितरं मोत मातरम् ॥ यज्जु० । अ० १६ । मं १५ ॥

आचारमें ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणामिच्छते ॥ अथर्व०। कां० ११। व० ५। मं० १७॥

श्रितिधिर्यहानागच्छेत् ॥ श्रथर्व० ॥ कां १५ । व० १३ । मं०६॥

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ऋग्वेदे ॥
त्वमेन प्रत्यचं ब्रह्मासि त्वामेन प्रत्यचं ब्रह्म निद्ध्यामि ॥
तैत्तिरीयोपिन० ॥ वञ्ची० १ । अनु० १ ॥
कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यिदत्याचच्चते ॥ शतपथ० ॥
कां० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिका १० ॥
मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव श्रतिथिदेवो भव ॥
तैत्तिरीयोपिन० ॥ व० १ । अनु० ११ ॥
पितृभिर्श्वातृभिश्चेताः पितिभिर्ववरैस्तथा ।
पूज्या भूषितव्याश्च बहुकल्याणभीप्सुभिः ॥
मनु० अ० ३ । ५५ ॥

उपचर्यः श्चिया साध्या सततं देववश्पतिः ॥ मनुस्मृतौ ॥

प्रथम माता मृर्त्तिमती पूजनीय देवता अधीत् सन्तानो को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिसा अधीत् ताडना कभी न करना। दूसरा पिता स-त्कर्त्तव्य देव उसकी भी माता के समान सेवा करनी। तीसरा आचार्य जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी। चौथा अतिथि जो विद्यान्, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति चाहनेवाला, जगत् में अमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें। पांचवां की के लिये पित और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है। ये पाच मृर्त्तिमान् देव जिनके सग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियां है इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्त्तिपूजा भी करें तव तो कोई दोष नहीं? (उत्तर) पाषाणादि मूर्त्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है बड़े अनर्थ की वात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना स्विकार किया! इसकी लोगों ने इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेदा वा

े भेट पूजा घरेंगे तो वे खयं खा लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा इससे पाषाणादि की मूर्ति बना उसके आगे नैवेदा धर छंटानाद ढंटं पूर्व और शंख वजा, कोलाहल कर, अगृठा दिखला अर्थात् "त्वमंगुष्ठ गृहाण भोजन पदार्थ वाऽह प्रहीष्यामि" जैसे कोई किसी को छले वा चिडावे कि तू घटा ले और अंगूठा ः दिखलावे उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लीला इन पूजारियों अ-र्थात् पृजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। ये लोग चटक मटक चलक मलक मृर्तियो को वना ठना आप ठगों के तुल्य वन ठन के विचारे निर्वृद्धि मृद् अनाथों का माल मारके मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणित्रयों को पत्थर तोड़ने वनाने और घर रचने आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता निर्वाह कगता (प्रश्न) जैसे खी आदि की पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे वीतराग शान्ति : की मृत्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ( (उत्तर) नहीं हो सकती, क्यों कि वह मृत्ति के जड़त्व धर्म आतमा में आने से विचार शक्ति घटजाती है विवेक के विना वैराग्य, वैराग्य के विना विज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उनके सङ्ग उपदेश और उनके इतिहासादि के देखने से होता है क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मृत्तिमात्र देखने से त्रीति नहीं होती प्रीति होने का कारण गुणकान है। ऐसे मृत्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावर्त्त में निकम्मे पृजारी भिचुक आलसी पुरुपार्थ रहित क्रोडों मनुष्य हुए हैं सब संसार मे मूढ़ता उन्हींने फेलाई है स्र छल भी बहुतसा फैला है (प्रश्न) देखों काशी में "अौरङ्गजेंव" बाद-गाह को "लाटमैरव" त्रादि ने बहेर चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उनको तोडने गये और उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बड़े २ भमरे निकल-कर सव फौज को व्याकुल कर भगादिया। (उत्तर) यह पापाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहां भमरे के छत्ते लगरहे होंगे उनका स्त्रभाव ही कृर है जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने को दौड़ते हैं। श्रीर जो दूव की धारा का चमत्कार होता था वह पृजा-रीजी की लीला थी। (प्रश्न ) देखों महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कृप में श्रीर वेणीमायव एक ब्राह्मण के घर में जाछिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) भला जिसके कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भृत प्रेत और गरुड आदि गण, उन्होंने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब महादेव खीर विष्णु को पुरालों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर छादि वड़े र भयद्वर दुष्टीं का भग्म , कर्राद्या तो मुसलमानों का भस्त क्यों न किया ? इससे भिद्ध होता है कि

वे विचारे पापाण क्या लड़ते लड़ाते जब मुमलमान मन्दिर और मृत्तियों को तोडते फोड़ते हुए काशी के पास आए तब पूजारियों ने उस पापाण के लिझ को कूप में डाल और वेणीमाधव को शाशाण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालभैरव के डर के गारे यमकृत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो क्लेच्छों के दूत क्यों न डराये श्रीर अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने दिया, यह सब पोपमाया है।।

(प्ररत) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध के पु-ण्यप्रभाव से पितर खर्ग में जाते और पितर श्रपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह भी वात शूठी है ? (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वहीं प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते है उनका व्यय गयावाल वे-इयागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता <sup>१</sup> श्रौर हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता विना पण्डों के हाथों के। यह कभी किसी धूर्त ने पृथिवी में गुफा खोद उसमें एक मनुष्य वैठाय दिया होगा पश्चात् उसके मुख पर कुश विछा पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं वैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था यह भी मिण्या वात है। (प्रश्न) देखों। कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को छाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है ? (उत्तर) कुछ भी नहीं ये अधे लोग भेड के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाडे में गिगते हैं हट नहीं 'सकत वैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूर्तिप्जारूप गढे मे फॅमकर दु ख पाते हैं। (प्रश्न) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यच चमत्कार है एक कलेवर वदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से खयमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात हंडे धरने से उपर २ के पहिले २ पकते हैं और जो कोई वहा जगन्नाथकी परसादी न खावे तो कुछी होजाता है श्रीर रथ आप से आप चलता पापीको दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्यमें देवतात्रों ने मंदिर बनाया है कलेवर बदलने के समय ए र राजा एक पडा एक वर्ट्ड मरजाने ऋादि चमत्कारों को तुम भूठ न कर सकोगे ?( उत्तर ) जिसने वारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था मुक्त से मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें झूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जब कलेवर वदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहिरियों से किनारे लग

जाती है उसको ले सुतार लोग मूर्तियां वनाते हैं जव रसोई वनती है तव कपाट बन्द करके रसोइयों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारों ओर छ और वीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं उन हण्डों के नीचे वी मही श्रीर राख लगा छ. चूल्हों पर चावल पका उनके तले मांज कर उस वीच के हण्डे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे के तवों से वन्द कर द-ईान करनेवालों को जो कि धनाट्य हों वुला के दिखलाते हैं ऊपर २ के हण्डों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कचे चावल निकाल दिखा के उनसे कहते हैं कि कुछ हण्डो के लिये रख दो आंख के अन्धे गाठ के पूरे रुपये अशर्फी धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । गृह नीच लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे जूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं प-आत् जो कोई रुपया देकर हण्डा लेवे उसके घर पहुचाते और दीन गृहस्य और साधु सन्तों को लेके गृह और अन्त्यजपर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जुठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति डठती है तब उन्हीं पत्तलो पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महा अनाचार है और वहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उनका जुठा न खाके अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे परसादी नहीं खाते उनको भी कुष्टादि रोग नहीं होते थ्रौर उस जगन्नाथपुरी में भी वहुतसे कुष्टी हैं नित्यप्रति ज्ठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक वनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण श्रीर वलदेव की विहन लगती है उसी को दोनों भाइयों के वीच में स्त्री और माता के स्थान वैठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह वात कभी न होती। श्रीर रय के पहियों के साथ कला वनाई हैं जब उनको सुधी घूमाते हैं घूमती है तब रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पूजारी लोग पुकारते हैं वान देश्रो पुण्य करो जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर श्रपना रथ चलावें अपना धर्म रहे जवतक भेट त्राती जाती है तवतक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आचुकती है तब एक ब्रजवासी अच्छे कप हे दुसाला ओढ़कर श्वांग खड़ारहके हाथ जोड़ म्तुति करता है कि 'हे जगन्नाथ स्वामिन्! श्वाप कृपा करके रय को चलाइये हमारा वर्म रक्खों ' इत्यादि वोल के साष्ट्राङ्ग टण्डवत् प्रणाम कर रय पर चढ़ता है उमी समय कील को सूधी बुमा देते हैं और जय २ अटर बोल म-दसों मनुःन रस्मी खींचते हैं रथ चलता है। जब बहुतसे लोग दर्शन को जाते हैं

तव इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक ज-लाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे खैच कर लगाने के पड़दे दोनों ओर रहते हैं पण्डे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओर वाले ने परें को खीचा भट मूर्ति श्राड में श्राजाती है तब सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं तुम भेट घरो तुम्हारे पाप छट जायेंगे तब दर्शन होगा शीघ्र करो वे विचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लूटे जाते हैं और भट पदी दूसरा खैंच लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जय अवद बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाके तिरम्छत हो चले आते है। इन्द्रदमन वहीं है जिस-के कुल के लोग अवतक कलकत्ते में हैं वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था 'उसने लाखो रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था, इसलिय कि आर्यावर्त्त देश के भोजन का वखंडा इस रीति से छुड़ावें परन्तु वे मूर्ख कब छोडते हैं देन मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया राजा पण्डा धौर बढई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं छोटो को दु ख देते होंगे उन्होने सम्मति करके उसी समय अर्थात् कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मृत्तिं का हृदय पोला रक्खा है उसमें सोने के सम्पुट में एक शा-लगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणामृत वनाते हैं उस पर राजी की शयन आर्ती में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा उसको धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा। कि जिससे वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार श्रीर भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी झूठी बानें पराये धन ठगने के लिये बहुतसी हुआ करती हैं।

(प्रश्न) जो रामेश्वर में गगोत्तरी के जल चढाने समय लिझ बढ़जाता है क्या यह भी बात झूठी है १ (उत्तर) झूठी, क्यों के उस मिन्दर में भी दिन में छन्वेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चमकता है और कुछ भी नहीं न पापाण घटे न बढ़े जितना का उतना रहता है ऐसी लीला करके विचारे निर्वृद्धियों को ठगते हे (प्रश्न) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मृत्तिपूजा वंदिकद्ध होती तो रामचन्द्र मृत्तिस्थापन क्यों करते छौर वाहमीकिजी रामायण में क्यों लिखते १ (उत्तर) रागचन्द्र के समय में उस लिझ वा मिन्दर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह

ठीक है कि दिल्ला देशस्य रामनामक राजा ने मिन्दर बनवा लिङ्ग का नाम रामे-दवर धर दिया है जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान आदि के साथ लङ्का से चले आकाशमार्ग में विमान परबैठ अयोध्या को आते थे तब सीताजी से कहा है कि.-

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः। सेतुबन्ध इति ख्यातम्॥ बाल्मीकि रा०॥

लंका कां० सर्ग १२५। ऋो० २०॥

हं सीते । तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चातु-मीस्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वहीं जो सर्वत्र विभु (व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहां प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बाधकर लक्का मे आके उस रावण को मार तुम्म को ले आये इसके सिवाय वहा बाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। (प्रश्न):-

"रङ्ग है कालियाकन्त को। जिसने हुक्का पिलाया सन्त को"॥ दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अवतक हुक्का पिया करती है जो मूर्तिपूजा मूठी हो तो यह चमत्कार भी मृठा होजाय। (उत्तर) मूठी २, यह सब

पोपलीला है क्यों कि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उसका छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक्का भरवा पेचवान लगा मुख मे नली जमा के पड़दे डाल निकज आता होगा तभी पीछेवाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीछे फूकें मार देता होगा तव नाक और मुख के छिद्रों से युआ निकलता होगा उस समय बंहुतसे मूढों को धनादि पदार्थों से छूट

(प्रक्त) देखों ! डाकारजी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ? (उत्तर) नहीं वह भक्त मूर्ति को चुरा लाया होगा और सवारत्ती के वरावर मूर्ति का तुलना किसी भंगड आदमी ने गण मारा होगा।

कर धन रहित करते होंगे।

(प्रश्न) देखो ! मोमनाथजी पृथिवी से ऊपर रहता था श्रीरवड़ा चमत्कारथा क्या यह भी मिट्या वात है ? (उत्तर) हा मिथ्या है सुनो ! ऊपर नीचे चुन्वक पाषाण

लगा रक्खे उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी जब ''महमूदग्जनवी'' आ-कर लड़ा तव यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा होगई श्रौर लाखों फौज दश सहंस्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि ''हे महादेव । इस म्लेच्छ को तू मार-डाल हमारी रक्षा कर" और वे अपने चेले राजाओं को सममाते थे "कि आप नि-श्चिन्त रिहये महादेवजी भैरव अथवा वीरमद्र को भेज देंगे वे सब म्लेच्छों को मार डालेगे वा अंधा करदेंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान दुर्गा और भै-रव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम करदेंगे" वे विचारे भोले राजा छौर क्षत्रिय पोपों के बहकाने से त्रिश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि तुम्हारी चढाई का मुहूर्स नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि बहकावट में रहे जब म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तव दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी श्रौर उनके चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन क्रोड़ रुपया लेलो मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो सु-सलगानों ने कहा कि हम "वुत्परस्त" नहीं किन्तु "बुतिशकन" अर्थात् मूर्त्तिपूजक नहीं किन्तु मृत्तिभंजक हैं जा के मट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत दूटी तव चुम्बक पाषाण पृथक् होने से मूर्ति गिर पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब कि अठारह क्रोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने ्लगे कहा कि कोष बतलाओं मार के मारे भट बतला दिया तब सब कोष मार कूट कर पोप और उनके चेलों को ''गुलाम'' विगारी बना पिसना पि-सवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया और चना खाने को दिये । हाय । क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भाकि न की जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते । और अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्तियां ं हैं उनके स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन पापाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन शतुत्रों के शिर पर उड़के न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सहश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति वचाता और उन शत्रुओं को मारता।

(प्रश्न) द्वारिकाजी के रणछोडजी जिसने "नर्सीमहता" के पास हुंडी भेज दी और उसका करण चुकादिया इत्यादि वात भी क्या झूठ है ? ( उत्तर ) किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे किसी ने भूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे। जब संवत् १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर मृत्तियां अङ्गरेजों ने उड़ा दी यीं तब मृत्तिं कहां गई थी प्रत्युत बाघर लोगों ने जितनी वीरता की श्रीरलंड़ शत्रुओं को मारा परन्तु मृत्तिं एक मक्खी की टाग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सहश कोई होता तो इनके धुरें उड़ा देता और ये भागत फिरते भला यह तो कहों कि जिसका रक्षक मारखाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें?

( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सव को खाजाती है और प्रसाद देवे तो आधा खाजातो और आधा छोड देती है मुसलमान वाद्शाहों ने उस पर जल की नहर छुडवाई और लोहे के तवे जडवाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी वैसे हिंगलाज भी आवी रातको सवारी कर पहाड पर दिखाई देती, पहाड को गर्जना क-रता है, चन्द्रकृप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं हाता, ठुमरा वायने से पृरा महापुरुप कहाता जवतक हिगलाज न हो आवे तवतक आवा महापुरुप वजता है इत्यादि सब वातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड से आगी निकलती है उसमें पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे वचार के वी के चमचे भे ज्वाला आजाती अलग करने से वा फूंक मारने से युम जाती और थोड़े से घी को खाजाती शेप छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी ई जैसी चृल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगळ वा घर में लग जाने से सब को खा जाती है इससे वहा क्या विशेष है ? विना एक मन्दिर कुण्ड श्रीर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती श्रीर जो कुछ होता देवह सब पृजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दृल्दलका कुण्ड बना रक्या है जिसके नीचे से बुदबुदे उठते हैं उसको सफलयात्रा होना मृढ मानते हैं योनि का यत्र उन लोगों ने वन हरने के लिये वनवा रक्खा है और दुमरे भी उसी प्रकार पोपलीला के हैं उससे महापुरुप हो तो एक पशु पर दुमरे का बोक लाद दें नो क्या महापुरुष हो जायगा? महापुरुष तो बड़े उत्तम बर्भयुक्त पुरुषार्थ से होता है।

(भरत) अमृतसर का तालाव अमृतहर, एक मुरेठी का फल आधा मीठा और गर भिन्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से आप लिंगा अने जाते, हिमालय से कवृतर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले जाते हैं न्या यह भी मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं उस तालाव का नाममात्र अमृत- भर है अब कभी जंगन होगा तम उस का जल अच्छा होगा इससे उसका नाम अमृत-

सर धरा होगा जो श्रमृत होता तो पुगाि यों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ? भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी रीठे कलम के पैवन्दी होंग अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारी-गरी होगी अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का वनना कौन आश्चर्य है और कवृतर के जोडे पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होगे दिखलाकर टका हरते होंगे।

(भरत) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पैड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं श्रीर तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गगोत्तरी में गोमुख, उत्तर काशी मे गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बदरीनारायण की पूजा छ: महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नैपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुज्जनाथ में जानु, पग अमरनाथ में इनके दर्शन स्पर्शन स्तान करने से मुक्ति होजाती है वहा केदार और बदरी से स्वर्ग जाना चाहै तो जा-सकता है इत्यादि बातें कैसी हैं ( उत्तर ) हरद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है हर की पैटी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीडियों को बनाया है सच पूछो तो ''हाड़पैड़ी'' है क्यों कि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड उसमें पड़ा करत हैं, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं कटते ''तपोवन'' जव होगा तब होगा अब तो ''भिक्षुकवन'' है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहा वहुतसे दुकानदार झूठ बोलनेवाले भी रहते हैं। "हिमवत. प्रभवति गगा" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टका लेनेवालों ने बनाया होगा और वहीं पहाड़ पोप का स्वर्ग है वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहा भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की लीला है अर्थात् जहा अलखनन्दा और गगा मिली है इसलिये वहा देवता वसते हैं ऐसे गपोड़े न मारें तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्तकाशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश वीस पीढ़ी की होगी जैसी खाखियों की धूनी और पार्सियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है, तमकुण्ड भी पहाडों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें तप कर जल आता है उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा जहां गर्भी नहीं वहा का आता है इससे ठण्डा है, केदार का स्थान वह

भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी वा उनके चेली ने मन्दिर वना रक्खा है वहा महन्त पुजारी पडे आंख के अधे गांठ के पूरों से माल लेकर विपयानन्द करते हैं वैसे ही वदरीनारायण में ठग विद्यावाले वहुतसे वैठे हैं ''रावलजी'' वहा के मुख्य है एक खी छोड़ अनेक खी रख वैठे है पशुपति एक मन्दिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पृछे तभी ऐसी लीला वलवती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग वृर्व धनहरे होते हैं वैसे पहाड़ी छोग नहीं होते वहां की भूमि वड़ी रमणीय और पवित्र है। (प्रश्न ) विनध्याचल में विनध्येष्वरी काली श्रष्टभुजी प्रत्यक्ष सत्य है विनध्येश्वरी तीन समय मे तीनहृप वद्लती है और उसके वाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीर्थराज वहा शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के सगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैसे ही अयोध्या कई वार उड़कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब तीथों से ऋधिक, वृन्दा-वन लीलास्थान और गोवर्द्धन ज्ञजयात्रा वड़े भाग्य से होती है, सूर्यप्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखो मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सव वातें मिथ्या हैं (उत्तर) प्रत्यत्त तो श्रांखों से तीनों मूर्तिया दीखती हैं कि पाषाण की मूर्तिया हैं श्रीर तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस आदि आभूपण पहिराने की च-तुराई है और मिक्खयां सहस्रों छाखा होती हैं मैंने अपनी आखों से देखा है, प्रयाग में कोई नापित ऋोक वनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ धन देके मुण्डन कराने का ' माहात्म्य वनाया वा वनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब आते हुए दीखते है अथवा जो कोई वहां द्व मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा तीर्थराज भी नाम टका लेनेवार्छों ने धरा है जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता, यह वड़ी असम्भव वात है कि अयोध्या नगरी वस्ती कुत्ते गधे भंगी चमार जाज़रू सिहत तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परन्तु पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़गई यह गपोड़ाशब्दरूप उड़ता फिरता है ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जानना, "मथुरा तीन लोक से निराली" तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु वड़े छीलावारी हैं कि जिनके मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चौवे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर वकते रहते है लाखो यजमा-न ! भांग मर्ची और लड्डू खावें पीवें यजमान की जय २ मनावें, दूसरे जल मे

कछुवे काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है, तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगडी टोपी गहने और जूते तक भी न छोड़े काट खावे धके दे गिरा मारडाले और येतीनों पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं मनों चना आदि अन्न कछुवे और बन्दरों को चना गुड़ आदि और चौवों की दक्षिणा और लड्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन जब था तब था अब तो बेरयावनवत् लहा छही और गुरू चेछी आदि की लीला फैल रही है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और त्रजयात्रा में भी पोपों की वन प-डती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो इनमें जो कोई धार्भिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक् हो जाता है। ( प्रश्न ) यह मूर्त्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते है झूठे क्योंकर हो सकते है 2 ( उत्तर ) तुम सनातन किसको कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद श्रौर त्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह मूर्तिपूजा श्रदाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वामगार्गी और जैनियों से चली है प्रथम आ-यीवर्त्त में नहीं थी श्रौर ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रुञ्जय और आवू आदि तीर्थ बनाय उनके अनुकूछ इन लोगों ने भी वना लिये जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पड़ों की पुरामी से पुरानी बही और ताबे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय होजायगा कि ये सब र्तार्थ पांचसौ अथवा एक सहस्र से इधर ही वने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इससे आधुनिक हैं। (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात् जैसे ''अन्यक्षेत्रे छतं पापं काशीक्षेत्रे विनइयति" इत्यादि बातें हैं वे सची हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रों को धन, राजपाट, अन्धो को आख मिल जाती, कोढ़ियो का कोढ़ आदि रोग छूट जाता एसा नहीं होना इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ): —

गङ्गागङ्गिति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरिप । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १॥ हरिर्हरित पापानि हरिरित्यचरद्वयम् ॥ २॥

# प्रातःकाले शिवं दृष्वा निशिपापं विनश्यति ।

श्राजनमञ्चतं मध्याहे सायाहे सप्तजनमनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादि ऋोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रो कोश दूर में भी गङ्गा २ कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है।। १॥ ''हरि" इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है॥२॥ और जो मनुष्य प्रात.काल में शिव, अ-र्थात् लिङ्ग वा उसकी मूर्तिं का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह में दर्शन से जन्म भर का मायङ्काल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा ? ( उत्तर ) मिध्या होने में क्या शङ्का 2 क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण,नारायण, जिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता जो छूटे तो दु खीं कोई न रहें और पाप करने से कोई भी नडरे जैसे आज कल पोपलीला में पाप वढ कर हो गहे हैं मृढों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी। इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं। पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? (उत्तर)है.-वेदादि सत्य शास्त्रों का पढना पढाना, धार्भिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगा-भ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्यका मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्यसेवन, श्राचार्य्य त्रतिथि मातापिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुजीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान त्रादि शुभगुण कर्म दु खों से तारनेवाले होने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि ''जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि'' मनुष्य जिन करके दु खों से तर उनका नाम तीर्थ है जल म्थल तरानेवाले नहीं किन्तु डुवाकर मारनेवाले हें प्रत्युत नौका श्रादि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी ममुद्र श्रादि को तरते हैं॥

# समानतीर्थे वासी॥ ग्र० ४। पा० ४। १०८॥

नमस्तीर्थाय च ॥ यजुः ॥ ऋ० १६॥

जो महाचारी एक आचार्य और एक शास्त्र को साथ २ पडते हो वे सब सतीर्थ्य अर्थात् समानतीर्यमेवी होते हें जो वेदादिश स्त्र और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में

साधु हो उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं नामस्मरण इसको कहते हैं कि —

#### .यस्य नाम महद्यशः॥ यजुः। अ० ३२। मं० ३॥

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे बहा, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, द्यालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं जैसे बहा सब में बड़ा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्ण्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, द्यालु सब पर कुपाटि रखता, सर्वशिक्तमान् अपने सामर्थ्य ही से मब जगन् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता सहाय किसी का नहीं लेता, बहा विविध जगत् के पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सब में न्यापक हो-कर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, कर प्रलय करनेहारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थान् वड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में मगर्थ हो, सामर्थों को बढाता जाय, अर्धम कभी न करे, सब पर द्या रक्खे, सब प्रकार साधनों को समर्थ करे, शिल्पविचा से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख समम्भे सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकृत अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। (प्रशन स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। (प्रशन स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। (प्रशन स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। (प्रशन स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। (प्रशन स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है।

### गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुर्गुरुदेवो महेरवरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सचा है? गुरु के पग धोक पीना जैसी आज्ञा कर बैसा करना गुरु लोभी हो तो बावन के समान, कोधी हो तो नरसिंह के सहरा, मोही हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्न वा गुरु के दर्शन को जाने में पग र में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, त्रद्धा, विष्णु, महेश्वर और परत्रद्धा परमेश्वर के नाम हैं उसके तुल्य गरु कभी नहीं हो म-कता यह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक वही पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आ-चार्य और अतिथि होते हैं उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा नेनी देनी शिष्य

श्रीर गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोशी, कोधी, मोही श्रीर कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न माने तो श्रद्ध पाद्य श्रथीत् ता-इना दण्ड गाणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है मृठ मूठ कण्ठी तिलक वेदिवरुद्ध मन्त्रोपदेश करनेवाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़िरये जैसे है, जैसे गड़िरये श्रपनी भेड़ बकारियों से दूध श्रादि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के श्रपना प्रयोजन करते हैं वे.—

#### दो०-लोभी गुरू लालची चेला, दोनों खेलें दाव। भवसागर में डूबते, बैठ पथर की नाव॥

गुरु सममें कि चेले चेली कुछ न कुछ देवेहीं गे और चेला सममें कि चलो गुरु स्रोगंद खाने पाप छुड़ाने आदि छालच से दोनों कपटमानि भवसागर के दुःख में द्वाते हैं जैसे पत्थर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में द्वा मरते हैं ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूल राख पड़े उसके पास कोई भी खड़ा न गहें जो रहे वह दु ख-सागर में पड़ेगा जैसी लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है बैसी इन गड़िरये गुरुओं ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग है वे स्त्राप दुःख पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं ( प्रश्न ):—

श्रष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत् ॥ २ ॥ महाभारते ॥ पुराणान्यिखलानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥ इतिहासपुराणां पंचमं वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ छान्दोग्य० । प्र० ७ । खं० १ ॥ दशमेऽहिन किंचित्पुराणमाचन्नीत ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सृत्रम् ॥

नटारत पुराणों के कत्ती ज्यासजी है ज्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये॥ १॥ उतिदाम, महाभारत, श्रठारह पुराणों से वेदों का श्रर्थ पहुँ पडावे क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के श्रर्थ अनुकूल हैं॥ २॥ पितृकर्म में पुराण श्रीर हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वभेध की समाप्ति में दश्वें दिन थोड़ीसी पुराण की कथा सुने ॥४॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद है ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराण पंचम वेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणों से मूर्तिपूजा और तीथीं का भी प्रमाण है क्यों कि पुराणों में मूर्तिपूजा और तीथीं का बिधान है। (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गपोड़े नहोते क्यों कि श्रारिकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासीक्त प्रन्थों के देखने से विदित होता है कि व्यासजी वड़े विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे वे एसी मिध्या कथा कभी न लिखते और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकिएत प्रन्थ बनाये हैं उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेदशास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्याससहश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अ-विद्वान लोगों का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु:-

### ब्राह्मग्रानीतिहासान् पुराग्रानिकल्पान् गाथानाराशंसीरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है। ऐतरेग, शतपथ, साम और गोपथ ब्राम्सण प्रत्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पाच नाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवस्क्य का सवाद (पुराण) जगहुत्पित ब्रादि का वर्णन (कल्प) वेद शब्दों के सामध्ये का वर्णन खर्थ निरूपण करना (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टीन्तरूप कथा प्रसग कहना (नाराशसी) मनुष्यों के प्रश्नसनीय वा अप्रशंसनीय कमीं का कथन करना, इनहीं से वेदार्थ का बोध होता है पितृ कमें खर्थीत ज्ञानियों की प्रशसा में कुछ सुनना, अध्यमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो ब्यासकृत प्रन्थ है उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के प्रधान हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढते पढाते सुनते सुनाते थे इसिलये सब से प्राचीन ब्राह्मण प्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती है इन नवीन कपोलकल्पित शीमद्रागवत शिवपुराणादि भिष्या वा द्पित प्रन्थों में नहीं घट सकती। जब व्यामकी ने वंद पढे और पढ़ाकर वेदार्थ कैलाया इसिलये उनका नाम वेदव्यास' हुआ। क्योंकि व्यास कहते है वार पार की मध्य रेखा को प्रभित्र शित्र के आरम्भ से लेकर अर्थवेद के पार पर्यन्त चारों वंद पढे ने और द्युक्द व

तथा जैमिनि स्रादि शिष्यों को पढ़ाये भी थे नहीं तो उनका जन्म का नाम ''कृष्ण्द्वैपा-यन'' था जो कोई यह कहते हैं कि वेदो को व्यासजी ने इकट्ठे किये यह वात भूठी है क्योंकि ज्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, परागर शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वंद पढ़े थे यह वात क्योंकर घट सके ? ( प्रश्न ) पुराणों में सव वातें भूठी हैं वा कोई सची भी है ? ( उत्तर ) बहुतसी वाते भूठी हैं और कोई घुणाक्षरन्याय स सची भी है जो सची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो भूठी हैं व इन पोपों के पुराणरूप वर की है। जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मानके विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश श्रौर सूर्यादि को उनके दास ठहराये। वैष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि को उसके किंकर वनाये, गणेशखण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष सब को दास वनाये। भला यह वात इन सम्प्रदायी लागों की नहीं तो किनकी हैं ? एक मनुष्य के वनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध वात नहीं होती तो विद्वान् के वनाये में कभी नहीं आ सकती इसमे एक वात को सची मानें ता दूसरी मूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी मृठी और जो तीसरी को सच्ची मार्ने तो अन्य सव मृठी होती हैं। शिवपुराणवाले होव से, विष्णुपुराणवार्टों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गर्णे-शखण्डवाले ने गणेश से, सूर्यपुराणवाले ने सूर्य्य से ऋोर वायुपुराणवाले ने वायु से सृष्टि की उत्पात्ति प्रलय लिख के पुन एक एक से एक एक जो जगत् के कारख लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं टतो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते श्रौर इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छित्र होकर संसार की उत्पत्ति के कत्ती क्योंकर हो सकते हैं? और उत्पत्ति भी विल-त्तरण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असम्भव है जैसे:—

शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि कहं तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उनकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उउने रेखा कि सम जलमय है जल की अञ्जलि उठा देख जल में पटक दी उससे एक बुद्बुदा उटा और बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि

उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है उनमें विवाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनो जलपर लड्ते रहे। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने मृष्टि करने के लिये भेजा था वेदोनों आपस में लड़ मागड रहे है तब उन दोनों के बीच में स एक तेजोमय छिग उत्पन्न हुआ और वह शीव आकाश में चला गया उसको देख के दोनों साश्चर्य होगये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त लेके शीव आवे वह पिता और जो पीछे वा थाह लेके न छाव वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला श्रीर ब्रह्मा हंसका शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवेग से चले। दिव्य-सहस्र वर्ष पर्य्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विच्ला और ऊपर से नीचे बहा। ने विचारा कि जो वह छोड ले आया होगा तो मुक्त को पुत्र बनना पहेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय श्रीर केतकी का वृत्त ऊपर से उतर आया उनसे त्रक्षा ने पूछा कि तुम कहांसे आये ? उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते है ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग की थाह है वा नहीं ? चन्होंने कहा कि नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देखो कि मैं इस लिंग के शिरपर दूध की धारा वर्षाती थीं और वृक्ष कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देखो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलू उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित हो कर बोला जो साची नहीं देओंगे तो मैं तुमको अभी भस्म करेदेताहू तिव दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देवेंगे। तव तीनों नीचे की छोर चले विष्णु प्रथम ही आगये थे, ब्रह्मा भी पहुचा, विष्णु से पूछा कि तूथाह ले आया वा नहीं <sup>१</sup> तब विष्णु बोला मुभको इस की थाह नहीं भिली, ब्रह्मा ने कहा मैं ले नाया विष्णु ने कहा कोई साक्षी देखो तब गाय और वृक्ष ने साची दी इम दोनों लिंग के शिर पर ये। तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झुठ बोला इसलिये तरा फूल मुभ वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो कोई चढावेगा उसकी सत्यानाश होगा।गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तृ झूठ वाली उसी से विष्टा साया करेगी तरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूछ की करेगे। शौर ब्रह्मा को शाप दिया कि तू भिष्या बोला इसिलिये तेरी पूजा ससार में कहीं न होगी। और विष्णु को वर दिया तू सत्य वोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी। पुनः दोनों ने लिग की स्तुति की उससे प्रसन्न होकर उस लिंग में से एक जटाज्ट मृचि निकल प्राई और कहा

कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था भगड़े में क्यों लगे रहे १ ब्रह्मा डेर विष्णु ने कहा कि हम विना सामग्री सृष्टि कहा से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि वनाओ इत्यादि। भला कोई इन पुराणों के वनानेवालों से पूछे कि जब सृष्टि तत्त्व छोर पचम-हाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे १॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दिहने पग के अगूठे से स्वायभुव और बार्ये अंगृठ से सत्यरूपा राखी, ललाट से रुद्र और म-शीच आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से हुत्रा उनमें से दिति से दैत्य, दनु से दानव, ऋदिति से ऋदित्य, विनता रो पक्षी, कदू से सर्प, सरमा से कुत्ते स्याल आदि और अन्य क्षियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गवा, भैंसा, घास, फूस और ववृर आदि वृक्ष काटे सहित उत्पन्न होगये। वाहरे वाह ' भागवत के वनानेवाले लालयुभकड़ । क्या कहना तुभको, ऐसी २ मिथ्या वातें लि-खने में तिनक भी छज्जा और शरम न छ।ई।निपट अन्या ही वन गया। स्त्री पुरुष के रजवीर्य के सयोग से मनुष्य तो वनते ही है परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के वि-रुद्ध पशु, पक्षी, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। श्रीर हाथी, ऊट, सिह, कुत्ता, गधा और वृक्षादि का स्त्री के गभीशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा वाप को क्यों न खागये ? औ<sup>र</sup> मनुष्यशरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योकर संभव हो सकता है <sup>१</sup> शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव लीला पर जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रक्ला है। भला इन महाझुठ वातों को वे ऋन्धे पोप और वाहर भीतर की फृटी आखोंवाले उनके चेले सुनते और मानते हैं बड़े ही आधर्य की वात है कि य मनुष्य है वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के वनानेहारे क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये ? वा जन्मते समय मर क्यों नगये ? क्योंकि इन पापों से वचते तो आः ं र्यावर्त्त देश दु खों से वच जाता। (प्रश्न) इन वार्तों मे विरोध नहीं आसकता क्योंकि ''जिसका विवाह उसी के गीत'' जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर थन्य को दास, जब जिब के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर वनाचा और परनेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर छर

सकता है देखों! विना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उस में कौन-सी बात अघिटत है ने जो करना चाहे सो सब कर सकता है। (उत्तर) अरे भोले लोगों। विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसकी सबसे बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सब का वाप तो नहीं बनाते कहो पोपजी तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं? कि जिसके पीछे लगी उसी को सब से बड़ा बनाओं और जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठहराओं तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ने किन्तु तुम को अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य में हो सकती है जो कि छली कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में छल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते। जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की खियों से पशु, पत्ती, सर्प्य, युत्तादि हुए होते तो आजकळ भी वैने सन्तान क्यों नहीं होते सुष्टिकम जो पहिले छिख आये वहीं ठीक है और अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर वके होंगे:—

#### तस्मात् काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ शत० ७ । ५ । १ । ५ ॥

कर्यप: कस्मात् पर्यको भवतीति ॥ निरु० अ० २ । खं० २॥

सृष्टिकर्त्ता परमेरवर का नाम करयप इसलिये है कि परयक अर्थान् "परय-तीति परय. परय एव परयक " जो निर्भम होकर चराचर जगत् सव जीव और इनके कमें सकल विद्याओं को यथावत् देखता है और "आद्यन्तविपययथ्य" इस महाभाष्य के वचन से आदि का अचर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से "परयक" से "करयप" वन गया है इसका अर्थ न जान के भाग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी वनी उसने महिपासुर को मारा रक्तवीज के शरीर से एक विन्दु भूमि मे पड़ने से उसके सदश रक्तवीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्तवीज भरजाना कथिर की नदी का वह चलना आदि गपोडे वहुतमें लिख रक्ष्ये है जब रक्तवीज से सब जगत् भरगया था तो देवी और देवी का सिंह और उसकी सेना कहा रही थी ? जो कही कि देवी से दूर २ रक्तवीज थे ता सब जगन् रक्तवीज से नहीं भगा था ?

जो भरजाता तो पशु, पश्ची, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहां गहते ? यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ वनानवाले के घर में भागकर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोडा भंग की छहरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥ '

अव जि को 'श्रीमद्रागवत'' कहते हैं उसकी लीला सुनो ब्रह्माजी को नारा-यगा ने चतु स्रोकी भागवत का उपदेश किया --

ज्ञानं परमगुद्धं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्। सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया॥ भा० स्कं० २। अ० ६। श्लोक ३०॥

हे ब्रह्माजी । तू मेरा परमगृह्य ज्ञान जो विज्ञान खोर गहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोत्त का खड़ है उसी का मुक्त से ब्रह्ण कर। जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहातों परम खर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गृह्य विशेषण से गहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक खनर्थक है तो ब्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं १ ब्रह्माजी को वर दिया कि'-

# भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्याति कर्हिचित्॥ भागः स्कं० २ । अ० ६ । श्लोक ३६ ॥

श्राप करप सृष्टि श्रीर विकरप प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा लिख के पुन दशमस्कन्य में मोहित होके वत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात सची दूमरी भूठो ऐसा होकर दोनो वान भूठी। जब वैकुण्ठ में राग, द्वेप, क्रोध, द्वेप्या, दु प्र नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की श्राद्वापाल नी अवश्य थी उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या श्रपराय हुआ ? इस पर विना श्रपराय ज्ञाप ही नहीं लग सकता, जब जाप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़ो इमके करने ने यह भिद्र होता है कि वहा पृथिवी न होगी आकाज, वायु, अनि और जन होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किमके श्राधार थे पुन जब जय विजय ने सन हादिकों की स्तुनि की कि ग्रहाराज पुन हम वैकुण्ठ में कब श्रावेंगे शर्म हे उनमें उनमें इस कि जरोंने तो नोसरे जन्म बैकुण्ठ को प्राप्त दोश्योंगे। इसमें विचा भी विगेर में भिष्ट हरोंने तो तो सोरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होश्योंगे। इसमें विचा सम पिट्रिय कि अप विनय नामविग के नौकर थे उनकी रक्षा श्रीर महाय करना हमा विवा साहिये कि अप विनय नामविग के नौकर थे उनकी रक्षा श्रीर महाय करना

होनी मांगी नृधिह ने वर दिया कि तेरे इकीस पुरुपे सदगित को गये। अब देखों! यह भी दूसरे गपोंड़े का भाई गपोंडा है किसी भागवत सुनने वा वांचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाच्र होकर मर ही जावे। प्रद्लाद को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह प्रह्लाद ऐसा मृर्ख पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहना था जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सबी माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृधिह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ड में खाने का वर सनकादिक का था क्या उसको तुम्हारा नारायण भृल गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापित, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है इकीस पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुन इकीस पुरुष मदगित को गये कह देना कितना प्रमाद है । और फिर वे ही हिरण्याच्च, हिरण्यकश्यप, रावण, कुम्भकरण, पुन: शिशुपाल दन्तवक उत्पन्न हुए तो नृधिह का वर कहा उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की वार्ते प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्वान नहीं।

पूतना और अक्रूरजी के विषय में देखो.--

रथेन वायुवेगेन ॥ भा० स्कं० १०। ञ्च० ३६। श्लोक ३८॥ जगाम गोकुलं प्रति॥ भा०स्कं० १०। पू० ञ्च० ३८।श्लो०२४॥

कि अकूरजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़नेवाले घोडों के रथ पर बैठकर सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुचे अथवा घोड़े भागवत वनानेवाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भृल भागवत वनाने-बाले के घर में घोड़े हाकने वाले और अकूरजी आकर सोये होंगे ? ॥

पूतनाका शरीर छः कोश चौडा और वहुतसा लंबा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दवकर इस पापजी का घर भी दव गया होता॥

और अजामेल की कथा ऊटपटाग लिखी है. - उसने नारद के कहने से अपने छड़ के का नाम "नारायण" रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कृद पड़े, क्या नारायण उसके अन्त. करण के भाव को नहीं जानते थे कि

वह अपने पुत्र को पुकारता है मुक्त को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्म्य है तो आज-कल भी नारायण म्मरण करनेवादों के दु.ख छुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह वात सच्ची हो तो क़ैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते? ऐसा ही ज्यो-तिप् शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियन्नत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उञ्चास कोटि योजन पृथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिसका कुछ पारावार नहीं ॥

यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है, देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये 'हिमाद्रि" नामक प्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्भागवतपुराण मेंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से एक पत्र खोगया है उस पत्र में श्लोकों का जो आश्रय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको देखना हो वह हिमाद्रि प्रन्थ में देख लेवे—

हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽधुना।

स्कन्धाऽध्यायकथानां च यरत्रमाणं समासतः ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्।

विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्॥ २॥

इसी प्रकार के नष्टपत्र में रलोक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने वोवदेव पंडित से कहा कि मुक्तको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसालिये तुम सचेप से रलोकवद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देख के में श्रीम-द्भागवत की कथा को संक्षेप से जान छं सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोबदेव ने बनाया उसमें से उस नष्टपत्र में १० रलोक खोगये हैं ग्यारहवें रलोक से छिखते हैं, ये नीचे लिखे रलोक सब बोबदेव के बनाये है वे:—

बोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः । पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥ प्रश्नावतारयोश्चेव व्यासस्य निर्वृतिः कृतात् । नारदस्यात्र हेतृक्तिः प्रतीत्यर्थ स्वजन्म च ॥ १२ ॥ सुप्तद्दनं द्रौरायिभिभवस्तदस्त्रात्पाग्डवा वनम् ।
भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥
श्रोतुः परीचितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।
कृष्णमर्त्वत्यागसूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥
इत्यष्टादशिभः पाँदरध्यायार्थः क्रमात् स्मृतः ।
स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥
इति वैराज्ञो दाढ्योंकौ प्रोक्ता द्रौरिणजयादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादि वारह स्कवों का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने वनाकर हि-माद्रि सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव के बनाये हिमाद्रि प्रन्थ में देख लेवे। इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला सममनी परन्तु उन्नीस बीस इकीस एक दूसरे से बढकर हैं।

देखो। श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उनका गुण, कर्म, खभाव और चिरत्र आप्त पुरुषों के सहश है जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण-जी ने जन्म से मरणपर्धन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोप लगाये है दूब, दही, मक्खन आदि की चौरी लगाई और कुव्जादासी से समागम, परिश्वयों से रासमडल में क्रीडा आदि भिध्या दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हैं इसको पढ पढ़ा सुन सुना के अन्य मतवाले श्रीकृष्ण-जी की बहुतसी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सहश्य महात्माओं की झूठी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सहश्य महात्माओं की झूठी निन्दा करों होती? शिवपुराण में वारह उयोतिर्लिझ और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अन्धेर में नहीं दीखते ये सब लीला पोपजी की है। (प्रश्त) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री और शूरों के लिये क्योंकि इनको वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। (उत्तर) यह बात मिध्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है आरे वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि

िखयां और छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद ''रैक्यमुनि'' के पास पढ़ा था श्रीर यजुर्वेद के २६ वें श्रध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने श्रीर सुनने का श्रिधकार मजुष्यमात्र को है पुन: जो ऐसे २ मिण्या प्रंथ वना लोगों को सत्य-प्रंथों से विमुख जाल में फॅसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ?॥

देखों यहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को यस लिया है। ''आकृष्णेन रजसा०"। १। सूर्य्य का मन्त्र। ''इमं देवा असपत्न छं सुवध्वम्०" । २। चन्द्र०। "अग्निर्मूर्द्धा दिवः ककुत्पति.०"। ३। मंगल। "उद्बुध्यस्वाग्ने०"। ४। बुध। "वृह्दस्पते अतियद्यों ०"। ५। बृह्स्पति। "शुक्रमन्धसः"। ६ । शुक्र। "शक्रो देवीरभिष्टय०''।७। शनि । ''कया नश्चित्र आभुव०''।८। राहु। और ''केतुं कु-ण्वन्न केतवे 0"। ९। इसको केतु की किण्डिका कहते हैं ( अ। कृष्णे ० ) यह सूर्य्य का है और भूमि का आकर्षण। १। दूसरा राजगुण विधायक। २। तीसरा अग्नि। ३। और चौथा यजमान। ४। पांचवा विद्वान् । ५। छठा वीर्य्य श्रञ । ६। सातवां जल प्राण और परमेश्वर । ७। आठवा मित्र। ८। नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मत्र है। ६। प्रहों के वाचक नहीं। अर्थ न जानने से अमजाल में पहे हैं। ( प्रश्न ) प्रहों का फल होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दु ख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला-वाले कहते हैं सुनो "महाराज सेठजी । यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सुर्ग्यादि कुर घर में आये हैं अढाई वर्ष का शनैरचर पग में आया है तुमको बडा विघ्न होगा घर द्वार छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम श्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराश्रोगे तो दु:ख से बचोगे" इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोपजी । तुम्हारा श्रोर महों का क्या सम्बन्ध है श मह क्या वस्तु है ? (पोपजी):---

# दैवाधीनं जगत्तर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः। ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदैवतम्॥

देखों कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन सब देवता और वे मंत्र त्राह्मणों के आधीन हैं इसीलिये त्राह्मण देवता कहाते हैं। क्यों कि चाहै जिस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही

श्रिधकार है जो इस में मंत्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक इसको संसार में रहने ही न देते। (सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवतात्राँ के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होगे ? जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसों मे कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मत्र है उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मंत्रों से देवता छो को वश कर राजा छों के कोष उठवाकर अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते <sup>१</sup> घर २ में शनैश्चरादि के तैल आदि का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो ? और जिसको तुम छुवर मानते हो उसको वश मे करके चाहो जितना वन लिया करो विचारे ग्रीवों को क्यों लूटते हो ? तुमको दान देने से यह पसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हों तो हमको सूर्यादि प्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओं जिसको ८ वा सूर्य चन्द्र और दूधरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चला-श्रो जिस पर प्रसन्न है उनके पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहियें तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रक्खें एक को शीत लगे दूसरे का नहीं तो जानो कि ब्रह क्रूर खौर सौम्यदृष्टि वाले होते हैं। श्रोर क्या तुम्हारे यह सम्बन्धी हैं ? श्रोर तुम्हारी डाक वा तार उनके पास श्राता जाता है ? अथवा तुभ उनके वा वे तुम्हारे पास श्राते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्र शक्ति हो तो तुम खयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं वन जात्रो ? वा शत्रुत्रों को अपने वश मे क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज़ा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुमको ब्रह्दान न देवे जिस पर ब्रह है वह ब्रह्दान को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुम ने यहीं का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में वुला के जल मरो। सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दुख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते है किन्तु जितने तुम प्रहरानोपजीवी हो वे सव तुम प्रहों की मूर्त्तियां हो क्योंकि प्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है ''ये गृहनित ते प्रहा '' जो प्रहण करते हैं उनका नाम प्रहहै, जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिट्रों के पास नहीं पहुंचते तवतक किसी को नवपह का स्मरण भी नहीं होता जव तुम साक्षात् सूर्य शनैश्चरादि मृर्तिमान् उन पर जा चढते हो तव विना यहए किये उनको कभी नहीं छोड़ते

श्रीर जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उसकी निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते किरते हो ! (पोपजी) देखो । ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु के संयोगरूप प्रहण को पिहले ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा प्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो । धनाड्य, दिर, राजा, रंक, सुखी, दु:खी प्रहों ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह प्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गिणितिवद्या का है फलित का नहीं, जो गिणितिवद्या है वह सची और फिलितिवद्या स्वाभाविक सम्बन्ध जन्य को छोड़ के झूठी है, जैसे अनुलोम, प्रविलोम घुमनेवाले पृथिवी और चंद्र के गिणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य्य वा चन्द्र का प्रहण होगा जैसे.—

#### छादयत्यर्कमिन्दुर्विधुं भूमिभाः ॥

यह प्रह्लाधन के चौथे अध्याय का चौथा इलोक है और इसी प्रकार सिद्धान्त-शिरोमिण, सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात जब सूर्य भूमि के मध्य में चद्रमा आता है तब सूर्य प्रहरा श्रीर जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि श्राती है तब चन्द्र प्रहरा होता है अर्थात् चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पडती है। सूर्य प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य्य वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही प्रह्ण में सममो। जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रक होते हैं वे अपने कमों से होते हैं पड़ों से नहीं बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह प्रहों की गणितविद्या के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा मृतक्षीक पुरुष होजाता है जो फल सचा होता तो ऐसा क्यो होता ? इसलिये कर्म की गति सची श्रौर प्रहों की गति सुख दु:ख भोग में कारण नहीं। भला यह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध कर्ता और कर्मों के साथ साक्षात् नहीं, कर्म्म और कम्भे के फल का कर्ता भोक्ता जीव और कमों के फल भोगनेहारा परमात्मा है जो तुम यहों का फल मानो तो इसका उत्तर देखों कि. जिस चए में एक मनुष्य का जनम होता है जिसको तुम भ्रुवा त्रुटि मानकर जन्मपत्र वनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं तो झूठ श्रीर जो कहो होता है तो एक चक्रवर्त्ती के सहश भूगोल में दूसरा चक्रवर्त्ती राजा क्यों नहीं होता ? हा इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी

लेवे। (प्रश्न) क्या गरुडपुराण भी भूठा है ? (उत्तर) हां असत्य है। (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की क्या गित होती हैं ? ( उत्तर ) जैसे उसके कर्म हैं ( प्रश्न ) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके वड़ भयङ्कर गण कजल के पर्वत के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक खर्ग में डालते हैं उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बाते झूठ क्योकर हो सकती है ? ( उत्तर ) ये सब वातें पोपलीना के गपोड़े हें जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदिन्याय करते है तो वे यमजोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं १ छोर मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक श्रंगुलो भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते जो कही कि वे मूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के वडे २ हाड पोपजो विना अपने घर के कहा घरेंगे ? जब जङ्ग ज में आगी लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के गरीर छूटते हैं उनको पकड़ने के लिये असख्य यम के गण श्रावें तो वहा अन्वकार होजाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौडेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायगे तो जैसे पहाड के बडे २ शिखर ट्ट हर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके वंडे २ अवयव गरुडपुराण के वांचन सुन ननेवालों के आगन में गिर पड़ेंगे तो वे दव मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैस निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान उन्मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर, उदर और हाथ में पहुचता है। जो वैतरणों के लिये गोदान लेते है वह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुचता है वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुन किम की पूंछ पकड़ कर तरेगा श्रौर हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया किर पृंछ को कैसे पकडेगा ? यहा एक दृष्टान्त इस वात में उपयुक्त है कि ---

एक जाट था उनके घर में एक गाय बहुत अच्छा और बीस सेर दृष देनेवाली भी, तृष उस हा पढ़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पोपजी के मुख में भी पड़ता था, उस पा गुगेदित पढ़ी ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड़डा बाप मरने लगेगा तब देनों गाप । संकाप करा लगा। एक दिनों में देवयोग से उसके बाप का मरणसमय

आया जीभ बन्द होगई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आपहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान । अब तू इसके हाथ से गोदान करा। जाट १०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो सङ्करप पोपजी बोला वाह २ क्या बाप बारम्बार मरता है ? इस समय तो साक्षात् गाय को लाखो जो दूध देती हो, बुड्ढी न हो, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गौका दान कराना चाहिये। (जाट-जी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लड़केवालों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा लो २०) रुपये का संकल्प पढ़ देश्रो और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना। (पोपजी) वाह जी वाह! तुम अपने वाप से भी गाय को अधिक समभते हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुवाकर दु ख देना चाहते हो। तुम अञ्छे सुपुत्र हुए ? तब तो रोपजी की ओर सब कुटुम्बी हो-गये क्योंकि उन सब को पहिले ही पोपजी ने बहका रक्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया सबने मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न वोला, उसका पिता मरगया श्रौर पोपजी व-च्छासहित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गौ बाय बटलोई धर पुन जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जाकर दाहकर्म कराया वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई। पश्चात् दशगात्र सिपंडी कराने आदि मे भी उस-को मूडा, महाब्राह्मणों ने भी छूटा और भुक्कड़ों ने भी वहुतसा माल पेट में भरा श्रर्थात् जव सव क्रिया होचुकी तव जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मृग निर्वाह किया चौद्दवे दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुइ वट-लोई भर पोपजी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जाटजी पहुचे उसकी देख पोपनी बोला आइये! यनमान बैठिये! (नाटनी) तुम भी पुरोहितनी इथर आओ। (पोपजी) श्रच्छा दूध वर बार्ज (जाटजी) नहीं २ दूध की वटलोई इवर लाओ। पोपजी विचारे जा वैठे और वटलोई सामने वर दी। (जाटजी) तुम वहे शुटे हो। (पोपजी) क्या मूठ किया ? (जाटजी) कही तुमने गाय किसलिये ली थी? (पापजी) .तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये (जाटजी) अन्छा तो तुमने बटा येत-रणी के किनारे पर गाय क्यों न पहुचाई ? हम तो तुन्हारे भरोगे पर रहे और तुम श्रपने घर वायत्रैठे न जाने मेरे पाप ने वैतरक्षी में कितने चीते चापे डीने ? ( शोपजी ) नहीं २ वहा इस दान है पणा है पभाव से उसरी गाय बन हर इसरी इनार दिया

होगा। (जाटजी) वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किधर की ओर है ? (पोपजी) अनुमान से कोई तीस कोड़ कोश दूर है क्यों कि उच्चास कोटि योजन पृथिवी है। और दिल्ला नैर्ऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है (जाटजी) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उस का उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय वन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओं। (पोपजी) हमारे पास गरूडपुराण के लेख के विना डाक वा तारवर्की दूसरी कोई नहीं। (जाटजी) इस गरूडपुराण को हम सच्चा कैसे मानें? (पोपजी) जैसे सव मानते हैं। (जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं न तुम्हारे जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता को विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार भेजेगा तभी में वैतरणी के किनारे गाय पहुचा दूंगा और उनको पार उतार पुन गाय को घर में ले दूध को में और मेरे लड़केवाले पिया करेंगे, लाओं। दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला। (पोपजी) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश होजायगा। जाटजी) जुप रहो नहीं तो तैरह दिन लो दूध के विना जितना दु:ख हमने पाया है सब कसर निकाल दूगा तव पोपजी जुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुचे।

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जो ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिंडों से दश अड़ सिपंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अगुष्ठमात्र शरीर वन के पश्चात् यमलोक को जाता है तो मरती समय यम- दूतों का आना व्यर्थ होता है त्रयोदशाह के पश्चात् आना चाहिये जो शरीर वन जाता हो तो अपनी खी सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता है ? (प्रश्न) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वहीं वहां मिलता है इसलिय सब दान करने चाहियें। (उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्ग से यहीं लोक अच्छा जिसमें धर्मशालाहें, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे र बख मिलते हें, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ श्री नहीं मिलता ऐसे निर्दय, कृष्ण्ण, कंगले स्वर्ग में पोपजी जाके ख़राव होवें वहां भले मनुष्यों का क्या काम (प्रश्न) जय तुम्हारे कहने से यमलाक और यम नहीं है तो मरकर जीव कहा जाता विश्वर सनका न्याय कीन करता है ? (उत्तर) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक है कि:—

#### यभेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि 'यम' नाम वायु का है शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष मे जीव रहते है और जो सत्यकत्ती पक्षपातरिहत परमातमा 'ध-म्भराज' है वही सबका न्यायकर्ता है। (प्रश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादिदान किसी को न दंना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है। ( उत्तर ) यह तुरद्दारा कदना सर्वया व्यर्थ है क्योकि सुपात्रों को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, चादी, हीरा, माती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्नादि दान अवस्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये (प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्ष्मण क्या है ! (उत्तर) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त, पराई हानि करनेवाले, लपटी, मिध्यावादी, अविद्वान्, कुसङ्गी, आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास वारवार गागना, धरना देना, ना किये पश्चात् भी हठ से मांगते ही । जाना, सन्तोप न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप और गाली प्रदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे और एक वार न करे तो उसका शत्रु बनजाना, ऊ-पर से साधु का वेश वना लोगों को वहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुसला फुसल्द कर स्वार्थ सिद्ध करना रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भगादि मादक द्रव्य खापीकर बहुतसापराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना वैसेही अपने चेलों को केवड भापनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवद्दार अर्थात् छी, पुरुष, माता, पिता, सन्ता-न, राजा, प्रजा, इष्टमित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत् भी मिध्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्ष्ण हैं। और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादिविद्या के पढने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, परोषकारिप्रय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निस्तर उन्नति करनेहार, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोकरहित, निभय, उत्साहीं, योगी, ज्ञानी, सृष्टिकम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभा-वानुकूल वर्त्तमान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और सत्य-शास्त्रों के पढ़ने पढ़ानेहारे के परीचक, किसी की लल्लो पत्तो म करें, प्रश्लों के यथार्थ समाधानकत्ती, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दु.ख, हानि, लाभ समझने

वाले, श्रविद्यादि क्लेश, हठ, दुरायहाऽभिमानरहित, श्रमृत के समान अपमान श्रौर विष के समान मान को समम्भनेवाले सन्तोपी, जो कोई शीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक वार श्रापत्काल में मागे भी न देने वावर्जने पर भी दु.ख वा वुरी चष्टा न करना, वहां से भट लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता दु.खियों पर करुणा, पुण्यात्माश्रों से श्रानन्द श्रोर पापियों से 'उपेक्षा' श्रथीत् रागद्वेषरित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निज्कपट, ईप्यी द्वेपरित गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त श्रौर सर्वथा दुष्टाचार से रहित, श्रपने तन मनधन को परोपकार करने से लगानेवाले, पराये सुख के लिये श्रपने प्राणों को भी समर्पित-कर्त्ती इत्यादि श्रभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हैं, परन्तु दुर्भिक्षादि श्रापत्काल में श्रस्त, जल, वस श्रौर श्रोपधि पण्य स्थान के श्रीयकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं ॥

(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? ( उत्तर )तीन प्रकार के-उत्तम, मन्यम श्रीर निकृष्ट, उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्यविद्या वर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे। मन्यम वह है जो कीर्तिवा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमना-दि वा भाड भाट छादि को देवे, देते समय तिरस्कार छपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु "सव त्रात्र वारह पसेरी" वचनेवालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मातमा को दु.ख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीचापूर्वक विद्वान् वर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम श्रीर जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम श्रौर जो अन्याधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान किया करे वह नीच दाता कहाता है। ( प्रश्न ) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? ( उत्तर्) सर्वत्र होते हैं। (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है ? ( उत्तर ) फलदेने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं वंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उसको अवस्य भेजता है धर्मा-त्माओं के सुख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि सेवचाकर उनको सुख मेरखता है वैसे ही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दु ख और सुखरूप फलों को यथावत् भुगाता है ( प्रश्न ) जो ये गरुडपुराणादि यन्थ है वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करनेवाले हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उत्तटे चलते हैं तथा तंत्र भी वैसे ही है जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वें बा ही पुराण और तंत्र का माननेवाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध करानेवाले ये प्रन्थ है इनका

मानना किसी विद्वान् का काम नहीं किन्तु इनको मानना श्राविद्वत्ता है। देखो! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, श्रादित्यपुराण में रिव, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मगल, वुद्ध, वृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु, केतु के वैष्ण्य एकादशी, वामन की द्वादशी, वृसिह वा श्रनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पौर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वसु-श्चों की श्रष्टमी, मुनियों की सप्तमी, खामिका तिक की षष्टी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, श्रश्चनीकुमार की द्वितीया, श्राद्यादेवी की प्रतिपदा और पितरों की श्रमावास्या पुराण्योति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में श्रत्रपान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। श्रव पोप और पोपजी के चेलों को चाहिये कि किसी वार श्रयवा किसी तिथि में मोजन न करे क्योंकि जो मोजन वा पान किया तो नरकगामी होगे। श्रव "निर्ण्यसिन्धु" "श्रतार्क" श्रादि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक र त्रत की ऐसी दुद्शा की है कि जैसे एकादशी को शैव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एकादशी त्रत करते हैं श्रर्थात् क्या वड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूख मरने में भी वाद विवाद ही करते हैं जो एकादशी का त्रत चलाया है उसमें श्रपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं:—

#### एकादश्यामन्ने पापानि वसान्ति।

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोपनी से पूछना चाहिये कि किसके पाप उसमें वसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दु ख न रहना चाहिये ऐसा तो नहीं होता किन्तु उत्तटा क्षुधा आदि से दु.ख होता है दु.ख पाप का फल है इस से भूखे सरना पाप है इसका बड़ा माहात्म्य बनाया है जिसकी कथा वाच के बहुत ठगे जाते हैं। उसमें एक गाथा है कि:—

ब्रह्मलोक में एक वेद्या थी उसने कुछ अपराध किया उसको शाप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्योंकर आसकूंगी ? उसने कहा जब कभी एकाद्शी के ब्रत का फल तुमें कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आजायगी। वह विमान सिहत किसी नगर में गिर पड़ी वहा के राजा ने उससे पृछा कि तू कौन है ? तब उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुम को एकादशी का फल अप्री करे तो किर भी स्वर्ग को जा सकती हू राजा ने नगर में खोज क- राया कोई भी एकाद्दाी का जत करनेवाला न मिला किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्वी पुरुष में लड़ाई हुई थी क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी दैवयोग से उस दिन एका-द्शी ही थी। उसने कहा कि मैंने एकाद्शी जानकर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उसको राजा के सामने ले श्राये, उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उसने छुआ ता उसी समय विमान ऊपर को उड़ ग्या। यह तो विना जाने एका इशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उस के फल का क्या पारावार है !!! वाहरे आंख के आंधे लोगों! जो यह वात सची हो तो हम एक पान की वीड़ी जो कि स्वर्ग में नहीं होती भेजना चाहते हैं सब एकादशों वाले अपना २ फल देदों जो एक पान का वीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुन. लाखों क्रोड़ों पान वहा भेजेंगे और हम भी एकादशी किया क-रेंगे श्रौर जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से वचावें-गे। इन चौबीस एकादिशयों के नाम पृथक् २ रक्खे हैं किसी का "धनदा" किसी का ''कामदा'' किसी का ''पुत्रदा'' और किसी का ''निर्जला'' वहुत से दरिद्र, वहुत से कामी और वहुतसे निर्वेशी लोग एकादशी करके वृढ़े होगये और मर भी गये पर-न्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपन्त में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत करनेवालों को महादु ख प्राप्त होता है।विशेष कर वंगाले में सव विधवा खियों की एकाद्शी के दिन वडी दुर्दशा होती है इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौप महीने की शुक्लपत्त की एकादशी का नाम निर्जे लारम्ब देता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ? "कोई जीवो वा मरो पोपजी का पेट पूरा भरो" गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लडके वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो क्षुया न लगे उस दिन शर्करावन् (शर्वत) वा दूय पीकर रहना चाहिये जो भूख में नहीं खाते और विना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रागसागर में गोते या दु ख पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे॥

अव गुरू शिष्य मन्त्रोपट्रा और मतमतान्तर के चिरत्रों का वर्त्तमान कहते हैं मूर्तिप्तर संपदायों लोग प्रक्रन करते हैं कि वेद अनन्त है ऋग्वेद की २१, यर्जुर्वेद की २०१, मामवेद की १००० और अथर्वेवेद की ९ गाला है, इनमें से थोड़ीसी शाखा मिलती हैं शेष लोप, होगई हैं उन्हीं में मूर्तिपूजा और तीथों का प्रमाण होगा जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मूर्तिपूजा मे क्या शंका है ? ( उत्तर ) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं उसके सदश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी वडी हों परन्तु उनमें विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जव इनमें पाषाणादि मूर्त्ति और जल स्थल विशेष तीथों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकतीं और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप प्रनथ बना रक्खे हैं वेदों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो तो "आ-श्वलायनादि" ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध प्रन्थों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और आम्र आदि वृक्षों की पिह्चान होती है वसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदाग चारों बाह्यण, अग उपांग और उप-वेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है इसीलिये इन यन्थो को शाखा मानी है जो वेदों से निरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता। जो तुम श्रदृष्ट शाखाश्रों में मृत्तिं श्रादि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पच करेगा कि लुप्त शालाओं मे वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात् अन्त्यज और शुद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्त्तव्याकर्त्तव्य, मिण्याभाषणादि धर्म, सत्यभापणादि श्रधर्म आदि लिखा होगा तो तुम उसको वही उत्तर दोगे कि जो हमने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शासाओं में जैसा ब्राह्मणांद का नाम ब्राह्मणांद और श्ट्रादि का नाम भृद्रादि लिखा है वेमा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिए नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब श्र-न्यथा हाँ जायेंगे। भला जैगिनि व्यास और पत आलि के भगय पर्यन्त तो सव शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेच न कर सहोगे भीर जो कही कि नहीं थीं तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है ? देखों जैभिनि ने मीमासा में सब कर्भकाण्ड, पत खिल मुनि ने योगशास में मब उपासनाहाण्ड श्रीर व्यासमुनि ने शारीरिक स्त्रों में सब शानकाण्ड वेदानुकुछ दिया है उनमे पापाशादि मूर्तिपूजा वा प्रयागादि ती बौका नाम नक सी नहीं लिखा ! ति वे हहा से "अ कही देशों में होता तो लिखे विना कभी न होटने इसलिये हुत शायाची में भी इस मुख्यपादि

d

का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेट नहीं है क्योंकि इनमें ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं इमलिये वेट में कभी नहीं हो सकते वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इसलिये मृर्तिपूजा का सर्वथा खडन है। देखा । मृर्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की वड़ी निन्दा और उपहास होता है, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज खौर उनकी स्त्री सीता तथा रु-किमणी लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणिया थीं, परन्तु जव उनकी मृत्तियां म-न्दिर आदि में रख के पूजारी लोग उनके नाम से भीख मागते हैं अर्थात् उनको भिखारी वनाते हैं कि आश्रो महाराज । महाराजाजी सेठ माहुकारो ! वर्शन कीजिये, वैठिये, चरणामृत लीजिए, कुछ भेट चढाइये, महाराज! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधाकुष्ण, लक्ष्मीनारायण ख्रौर महादेव पार्वतीजी को तीन हिन से वालभोग वा राजभोग अर्थात् जलपान वा खानपान भी नहीं मिला है आज इनके पास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नधुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी वनवादीजिये, श्चन्न अवि भेजो तो रामकृष्णानि को भोग लगावे, वख सब फट गये हैं, मन्टिर के कोने सव गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चार जो कुछ था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों ( चूहों ) ने काट कूट डाले देखिये <sup>।</sup> एक दिन ऊंटरों ने ऐसा श्रनर्थ किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये। अब हम चादी की आखनवना सके इसलिये कौडी की लगा दी है। रामलीला श्रीर रासमण्डल भी करवाते हैं, सीता-राम राघाकृष्ण नाच रहे हैं राजा श्रौर महन्त श्राटि उनके सेवक श्रानन्द मे वैठे हैं। म-न्दिर में मीतारामादि खडे और पूजारी वा महन्तजी आसन अथवा गदी पर तिकया लगाये वैठे हैं, उष्णकाल में भी ताला लगा भीतर वद कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलंग विछाकर सोते हैं बहुतसे पूजारी अपने नारायण को डब्बी में बदकर ऊपर से कपड़े आदि बांच गले में लटका लेते हैं जैसे कि वानरी अपने वने को गले में लटका लेती है वैसे पुजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मूर्ति को तोहता है तब हाय २ कर छाती पीट वकते हैं कि सीतारामजी राधाकृष्णाजी और जिवपार्वतीजी को दुष्टों ने तोड डाला । अव दूसरी मूर्ति मगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की वनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के विना भोग नहीं लग-ता वहुत नहीं तो थोड़ासा अवस्य भेज देना इत्यादि वातें इन पर ठहराते हैं। श्रीर राममण्डल वा रामलीला के श्रन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख

मंगवाते है, जहां मेळा ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में वैठाकर भीख मगवाते हैं इत्यादि वातों को ज्ञाप छोग विचार छोजिये कि कितने वड़े शोक की बात है भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दिर प्रजीर भिचुक थं १ यह उनका उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है १ इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि ज्ञाओं इनका दर्शन करों और कुछ भेट पूजा धरों तो सीतारामादि इन मूखों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उनका करता उसको विना दंड दिये कभी छोड़ते? हा, जब उन्हों से दंड न पाया तो इनके कमों ने पूजारियों को बहुतसी मूर्त्तिवरोधियों से प्रसादी दिलादी और अब भी मिलती है और जबतक इस कुकमें को न छोड़ेंगे तबतक मिलेगी इस में क्या सदेह है कि जो आर्ग्यावर्त्त की प्रतिदिन महाहानि पाषाणादि मूर्त्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कमों से होता है क्योंकि पाप का फल दु.ख है इन्हीं पाषाणादि मूर्त्तियों के विद्वास से बहुतसी हानि होगई जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी, इनमें से वाममार्गी बड़ेभारी अपराधी हैं जब वे चेला करते हैं तब साधारण को —

# दं दुर्गायै नमः। भं भैरवाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुग्डायै विचे।

इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसा —

हीं, श्रीं, क्लीं ॥ शावरतं० बं० प्रकी० प्र० ४४ ॥

इत्यादि और धनाढचों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मंत्र:-

ह्रां ह्रीं हुं वगलामुख्ये फट् स्वाहा॥शा०प्रकी०प्र०४१॥

# हूं फट् स्वाहा ॥ कामरत तंत्र बीज मंत्र ४ ॥

ऋौर मारण, मोहन, उचाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर करानेवाछे से धन ले के आटे वा मिट्टी का पूतला जिस को मारना चाहते हैं उसका बना लेते हैं उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठों कते है उसके ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति वना हाथ में त्रिश्ल दे उसके हृदय पर लगाते हैं एक वेदी बनाकर मास आदि का होम करने छगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि में मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में उसको मारडाला तो अपने को भैरव देवी का सिद्ध बतलाते हैं ''भैरवो भूतनाथश्च'' इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २, उचाटय २, विद्वेषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशीकुरु २, खादय २, भच्चय २, त्रोटय २, नाश्य २, मम शत्रृन् वशीकुरु २, हुं फट् स्वाहा ॥ कामरल तन्त्र उचाटन प्रकरण मं० ५-७॥

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मासादि यथेष्ट खाते पीते, मृकुटी के वीच में सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड मार होम कर कुछ २ उसका मास खाते भी हैं। जो कोई भैरवीचक में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं। उनमें से जो अघोरी होता है वह मृत-मनुष्य का भी मांम खाता है अजरी वजरी करनेवाले विष्टा मूत्र भी खाते पीते हैं।

एक चोलीमार्गी और दूसरे वीजमार्गी भी होते हैं चोली मार्गवाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते है वहा सब की िक्स या, पुरुष, लड़का, लड़की, बिहन, माता, पुत्रवधू आदि अब इकट्ठे हो सब लोग मिलीमला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक की को नगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गा-देवी घरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब िक्स करती हैं जब मद्य पी पी के उन्मत्त होजाते हैं तब सब िक्सों के छाती के बस्न जिस को चोछी कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब बस्न मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें हाथ डाल के जिसके हाथ में जिसका वस्न आवे बह माता, बिहन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो उस ममय के छिये वह उसकी स्त्री होजाती है। आपस में कुकमें करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं जब प्रात:-काल कुछ अधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बिहन २, और पुत्रवधू २ होजाती हैं। और बीजमार्गा स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य

डाल मिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे कमों को मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार सङ्जनतादि रहित होते हैं।

(परन) शैव मतवाले तो अच्छे होते हैं १ (उत्तर ) अच्छे कहां से होते हैं! "जैसा प्रेतनाथ वैसा मूतनाथ" जैसे वाममार्गा मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैसे शैव भी "ओं नमः शिवाय" इत्यादि पञ्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते, रहाच भत्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते हैं और हर हर वं व और वकरे के शब्द के समान वड़ वड वड़ मुख से शब्द करते हैं उसका कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और व व शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रवन्न होते हैं क्योंकि जब भत्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब व व और ठट्टे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रमन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्ष प्रजापित का शिर काट आगी मे डाल उसके घड पर वकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का त्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गी धान्त हैं वैसे शैव भी, इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ "दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं" अर्थात् वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैं उनका. —

#### स्रन्तः शाक्ता बहिरशैवाः सभामध्ये च बैष्णवाः। नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥

यह तन्त्र का रहोक है। भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी वाहर शैव अर्थात् रहाच भस्म धारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपा-सक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं (प्रश्न) वैष्णव तो अच्छे हैं (उत्तर) क्या धूल अच्छे हैं। जैसे वे वैसे ये हैं देख लो वैष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास मानते हैं उनमें से शीवैष्णव जो कि चक्राङ्कित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं! (प्रश्न) क्यों। सब कुछ नहीं ? सब कुछ हैं देखे। ललाट में नारायण के चरणा-रिवन्द के सहश तिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है इमिलये हम श्री- वैद्याव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के लिझ का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लिजत होती है आलमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं नारायण की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं १ ( उत्तर ) इस तुम्हारे तिलक को हरिपद कृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो हाथ की कारीगरी और छलाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहां से आया ? क्या कोई वै-कुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्ह ललाट में कर आया है ( विवेकी ) और श्री जड़ है वा चेतन ? (वैद्याव ) चेतन है । ( विवेकी ) तो यह रेखो जड होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा विना बनाई ? जो विना वनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो किर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैद्यावों का तुरा मुख अर्थात् शोभारहित क्यों विखता है ? ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदावर्त्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह वात सीडी और निर्लन्तों की है कि कपाल में श्री और महादरिदों के काम हों॥

इनमें एक "परिकाल" नामक वैष्ण्व भक्त था वह चोरी डाका मार छल क-पट कर पराया धन हर वैष्ण्वों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको छटे, व्याकुल होकर फिरता था ना-रायण ने समक्ता कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठजी का स्वरूप धर खंगूठी आदि आभूपण पहिन रथ में वैठ के सामने आये तव तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब वस्तु शीव डतार दो नहीं तो मार डाछुंगा। उतारते २ अगूठी डतार ते में देर लगी परिकाल ने नारायण की अगुली काट खंगूठी ले ली नारायण वहें प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्यों कि सब धन मार छट चोरी कर वैष्णचों की सेवा करता है इसलिये तू घन्य है फिर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये। एक समय परिकाल को कोई साहुकार ने कर कर जहान में बिठा के देशान्तर में लेगवा वहा से जहाज़ में मुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड आवा दुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी मुपारी जहाज में वर दो खौर लिख दो कि जहाज़ में आधी सुपारी वरिकाल की है भीनये ने कहा कि चाई दुम हजार सुपारी लोख दो कि जहाज़ में आधी सुपारी परिकाल की है भीनये ने कहा कि चाई दुम हजार सुपारी लेख दो कि जहाज़ में आधी सुपारी परिकाल की है भीनये ने कहा कि चाई तुम हजार सुपारी लेख दो कि जहाज़ में आधी सुपारी परिकाल की है भीनये ने कहा कि चाई तुम हजार सुपारी लेख दो कि जहाज़ में आधी सुपारी परिकाल की है भीनये ने कहा कि चाई तुम हजार सुपारी लेखना परिकाल ने कहा नहीं हम अवर्मी नहीं

है जो हम झूठ मूठ छें हमको तो आधी चाहिये बानियां बिचारा भोला भाछा था उस-ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनियां वही आधी सु-पारी देने लगा तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज़ मे आधी सुपारी है आधा बांट छूंगाराजपुरुषों तक भगडा गया परिकाल ने बनियें का लेख दिखलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखी है बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अपैण करदी नव तो वैष्णव बडे प्रसन्न हुए अवतक उस-डाकू चोर परिकाल की मुर्ति मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है बुद्धिमान् देखलें कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं यद्यपि मतमतान्तरों मे कोई थोडा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में रह-कर मर्वथा अच्छ। नहीं हो सकता। अब देखो वैष्णवों मे फूट टूट भिन्न २ तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच मे लाल, नीमावत देानों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गौड बङ्गाली कटारी के तुल्य और रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच मे एक सफेद गोल टीका इ-त्यादि इनका कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृद्य में लाल रेखा को लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाई श्रीकृष्णचन्द्रजी के हृद्य में राधा विराजमान है इ-त्यादि कथन करते हैं॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोता र ही मरगया ऊपर से काक ने विष्ठा करदी वह ललाट पर तिलकाकार होगई थी वहा यम के दूत उसको लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद करते थे कि यह इमार स्वामी की आजा है देकुण्ठ में लेजाने की देखो इसके ललाट में वैष्णुवी तिलक है तुम कैसे ले जाओं गे दिवा वो यम के दूत चुप होकर चले गये विष्णु के दूत सख से उसको वैकुण्ठ में लेगये नारायण ने उसको वैकुण्ठ में रक्खा देखो जब अकस्मात् तिलक बनजाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावे तो इसमें क्या आश्चर्य है । इम पुछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावे तो सब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार काते हैं वा नहीं ? इससे ये वातें सब व्यर्थ हैं । अब इनमें बहुतसे ख़ाखी लका करते हैं की लंगोटी लगा धूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का वेष कर लेते हैं वगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं गांजा, भांग, चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चु-कटी २ श्रत्र, पिसान, कीड़ी, पैसे मागते गृहस्थों के लड़कों को बहका कर चेले बना लेते हैं बहुत करके मजूर लोग उनमें होते है कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं किं—

### पठितव्यं तद्पि मर्त्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्तव्यम्।

सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़नेवाले भी मरजाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना श्साधुत्रों को चार धाम फिर त्राना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना।

जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दर्शन कर आवे उनके पास जो कोई जाता है उनको बचा वची कहते हैं चाहें वे खाखीजी के वाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखीजी है वैसे ही क्खड, सूंखड, गोद़ाड़िय श्रीर जमातवाले सुतरेसाई और अकाली, कनफटे, जोगी, श्रीघड़ श्रादि सब एकसे ं है। एक खाखी का चेला "श्रीगणेशाय नम." घोखता २ कुवे पर जल भरने को गया वहां पाडित बैठा था वह उसको ''स्रीगनेसाजन में'' घोखते देखकर वोला अरे साधू ! अशुद्ध घोखता है "श्रीगणेशाय नम." ऐसा घोख उसने मट छोटा भर गुरूजी के पास जा कहा कि एक वम्मन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता है ऐसा सुन कर झट खाखीजी उठा कूप पर गया और पाण्डित से कहा तूं मेरे चेले को वहकाता है ? तू गुरू की लण्डी क्या पढ़ा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं 'स्त्रीगनेसाजन्नमें'' 'स्त्रीगनेसायनमें'' 'श्रीगनेसायनमें''। (पण्डित ) सुनो साधूनी ! विद्या की वात वहुत कठिन है विना पढ़े नहीं श्राती । (खाखी) चल वे, सव विद्वान को इसने रगड़ मारे जो भाग में घोट एक दम सव ः चडा दिये सन्तों का घर बडा है त् वावृडा क्या जाने । (पण्डित ) देखों जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता। (सासी) अने तृहमारा गुरू वनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनतं (प-ण्डित । सुनो कहा से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चा-हिये। (खाखी) जो सब वेद शाला पढे सन्ती की न माने तो जानी कि वह कुछ भी नहीं पड़ा। (पण्डित) हा हम सन्तें की सेवा करते हैं परन्तु तुन्हारे से हुई-हों की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान, वार्मिक, परोपकारी पुरुषों

को कहते हैं। (खाखी) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगात, तीन २ लोटा भांग पीते गांजा भांग धतूरा की पत्ती की भाजी (शाक ) बना खाते, संखिया और अफीम भी चट निगल जाते. नशा में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समकते भीख मांगकर टिकड बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उसको भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां और साध्यन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है १ चत् बावृहे जो हमको दिक्क करेगा हम तुमको मसम कर डालेंगे। (पण्डित) ये सव लक्ष्मा असाधु मूर्ख और गवर्गण्डों के है साधुओं के नहीं सुनो "साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे सदा परोकार में प्रवृ-त्त हो, कोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं। (खाखी) चल वे तू साधू के कर्म क्या जाते सन्तों का घर बडा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड्वा लेगा। (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते हो राज्य कैसा है किसी को मारोगे तो पकड़े जाआगे कारावास भोगोगे बेत खाओंगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे यह साधु का लक्षण नहीं। ( खाखी ) चलवे चेले किस राक्षस का मुख दिखलाया। (पण्डित) तुमने कभी किसी महात्माका संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते। (खासी) इम आप ही महात्मा हैं हमको किसी दूसरे की गर्ज नहीं। (पंडित) जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारीसी बुद्धि और अभिमान होता है। खाखी चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये जब सध्या आती होगई तव उस खाखी को बुड्ढा समभ बहुतसे खाखी "दण्डोत २" कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा अबे रामदासिया ! तूक्या पढा है ? (रामदास) महाराज मैंने ''वेस्नुसहसरनाम'' पढा है। अवे गोविन्दासिये । तू क्या पढा है ? (गोविन्दासिया) में ''रामसतवराज" पढ़ा हूं अमुक खाखीजी के पास से, तव रामदास वोला कि महाराज श्राप क्या पढे हैं ? (खाखीजी) हम गीता पढे हैं। (रामदास) किसके पास ? (खाखीजी) चलवे छोकरे हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम ''पराग-राज" में रहते थे हमको अक्खर नहीं आता था जब किसी लम्बी बोतीवाले पंडित को देखता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलगीवाले अक्खर का क्या

नाम है ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया। भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥ ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, भांभपीटना, घटा घडि-

याल शख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सव दिशाओं में न्यर्थ धूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लें परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को वोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्र-वर्ण मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमा के वैरागी खाखी आदि होजाते है उनको विद्या वा सत्सग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इनमें से नाथों का मन्त्र "नमः ।शिवाय"। खाखियों का "नृसिंहाय नमः"। रामा-

वतों का "श्रीरामचन्द्राय नम." अथवा 'सीतारामाभ्या नम."। कृष्णोपासकों का 'श्रीराधाकृष्णाभ्यां नम '' ''नमो भगवते वासुदेवाय'' श्रीर वगालियों का 'गोविन्न्दाय नम ''। इन मन्त्रों को कान में पढ़नेमात्र से शिष्य कर छेते हैं श्रीर एसी रिश्चा करते हैं कि वच्चे तूबे का मन्त्र पढ़ले ॥

#### जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ। शिव कहे सुन पाविती तूंबा पवितर हुआ।

भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान होने अथवा जगत के उपकार करने की कभी हो सकती है? खाखी रात दिन लक्कड़ छाने (जंगछी कंडे) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लक्ड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की छकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्त्र लेळें तो शगंश धन से आनन्द में रहें उनको इतनी दुद्धि कहां से आवे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्सा है जो इम प्रकार तपस्वी होसकें तो जंगली ममुख्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजावें जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सब कोई कर

सके ये ऊपर के त्यागस्वरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं॥

(परन) कवीरपथी तो अन्छे हैं ? (उत्तर) नहीं। (परन) क्यों अन्छे नहीं? पापाणादि मृत्तिपृजा का खंडन करते हैं, कवीरसाहव फूलों से उत्पन्न हुए और अन्व में भी फूल होगये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कवीर साहब

ये यह सिद्ध, ऐमे कि जिस बात को बेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको क्वीर

जानते हैं सचा रस्ता है सो कवीर ही ने दिखलाया है इनका मन्त्र " सत्यनाम कवीर" आदि है (उत्तर) पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तिकये, खड़ाऊं ज्योति श्रार्थात् दीप आदि का पूजना पापाणमूर्ति से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुनुगा था वा कलिया था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल होगया? यहां जो यह वात सुनी जाती है वहीं सची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उसके लड़के वालक नहीं थे एक समय थोड़ीसी रात्री थी एक गली में चला जाता था तो देखा सडक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच मे उसी रात का जन्मा वालक था वह उसको उठा लेगया अपनी स्त्री को दिया उसने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता या किसी पण्डित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पाँण्डतों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब ऊट पटांग भाषा वनाकर जुलाहे ऋादि नीच लोगों को समकाने लगा तंवूरे छेकर गाता था भजन बनाता था विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उसके जाल मे फँस गये जब मरगया तब लोगों ने उसको सिद्ध वना लिया जो २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मनकी वृत्ति को ''सुरित'' कहते हैं उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान वतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्छी के समान तिलक श्रीर चन्दनादि लकड़े की कठी बांधते हैं भला विचार के देखों कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या वढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है। (प्रश्न) पजाव देश में नानकजी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वे भी मूर्जि का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तू गृहस्थ वने रहे देखो उन्होंने यह मत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उनका आशय अच्छा था:-

श्रों सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भों निर्वेर श्रकालमूर्त श्रजोनि सहभंगुरु श्रसाद जप श्रादि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच॥ जपजी पौड़ी॥ १॥

(अ) ३म्) जिसका सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वैररिहत अकाल मूर्ति जो काल में और जोनि में नहीं आ़वा प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की पांचवां "कर्ं" कि जिससे शत्रु से भेट भटक्का होने से लड़ाई में काम आवे। इसीलिये यह रीति गोविन्द् भिड़जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की यी
अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये वातें कर्त्तंच्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं मूर्तिपूजा तो नहीं
करते किन्तु उससे विशेष प्रनथ की पूजा करते हैं, क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है किसी
जड़ पदार्थ के सामने शिर मुकाना वा उसकी पूजा करनी सब मूर्तिपूजा है जैसे
मूर्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी
करली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेट चढ़वाते हैं वैसे नानकंपथी
लोग प्रनथ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढ़वाते हैं अर्थात मूर्तिप्जावाले जितना
बेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग प्रनथसाहब वाले नहीं करते हा यह कहा जा
सकता है कि इन्होने बेदों को न सुना न देखा क्या करें जो सुनने और देखने में
आवे तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं है वे सब सम्प्रदायवाले बेद्मत
में आ जाते हैं। परन्तु इन सबने भोजन का वखेड़ा बहुतसा हटा दिया है जैसे
इसको हटाया वैसे विपयासिक्त दुरिभमान को भी हटाकर बेदमत की उन्नति करें
तो बहुत अच्छी बात है।

(प्रश्न) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है ? (उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो पकड़ा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इनके मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था पुन: जयपुर के पास "आमेर" में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये अब वेदादि- गास्तों की ही सब बाते छोड़कर "दादूराम" २ में ही मुक्ति मानछी है जब सत्यो- पदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं। थोड़े दिन हुए "रामसनेही" मत शाहपुरा से चला है उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के "राम र" पुकारना अच्छा माना है उसी में ज्ञान न्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम" में से रोटी शाक नहीं निकलता क्यों कि खानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में भिलते हैं वे भी मुर्तिपुजा को धिकारते हैं परन्तु आप स्वयं मृर्ति बन रहे हैं खियों के संग में बहुत रहते हैं क्यों कि रामजी को "रामकी" के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता। एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर "शाहपुरा" स्थान नेवाइ से चला है वे "राम" २ कहने ही को परममंत्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक प्रंथ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की वाणी हैं ऐसा लिखते हैं: -

#### उनका वचन॥

भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरञ्जन राइ। तब जम का कागज फट्या, कट्या करम तव जाइ॥साखी॥६॥

अब बुद्धिमान् लोग विचार लेवें कि "राम २" कहने से भ्रम जो कि श्रज्ञान है वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापो में फॅसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर-देना है। अब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है 'रामचरण' उसके वचन —

महमा नांव प्रताप की, सुणौ सरवण चित लाइ। रामचरण रसना रटौ, कम सकल कड़ जाइ॥ जिन जिन सुमर्या नांव कूं, सो सब उतर्या पारका रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के द्वारें॥

राम विना सब क्रूठ बताया ॥

राम भजत छूट्या सब क्रम्मा। चंद अरु सूर देइ परकम्मा। पराम कहे तिन कूं भै नाहीं। तीन लोक में कीराति गाहीं॥

राम रटत जम जोर न लागे॥

राम नाम लिख पथर तराई। भगति हेति श्रौतार ही धरही॥ अंच नीच कुल भेद विचारे। सो तो जनम श्रापणो हारे॥ संता के कुल दीसे नांहीं। रांम रांम कह राम सम्हांहीं॥ ऐसो कुण जो कीरित गांवे। हिर हिर जन को पार न पांवे॥ रांम संतां का श्रन्त न श्रांवे। श्राप श्रापकी वृद्धि सम गांवे॥

#### इनका खगडन॥

प्रथम तो रामचरण आदि के प्रथ देखने से विदित होता है कि यह प्रामीण एक सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपडचौथ क्यों लिखता, यह केवल इनको भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जायं केवल ये श्रपना और दूसरों का जन्म खोते है। जम का भय तो बड़ाभारी है परन्तु राजिसपाही चोर, डाकू, व्यात्र, सर्प, बीळू और मच्छर श्रादिका भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम र किया करे कुछ भी नहीं होगा। ''जैसे राक्षर २'' कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि कर्म किथे विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम रामकरना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा श्रीर जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह वड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो घरा रामसनेही और काम करते हैं राडसनेही कां, जहा देखो वहा राड ही राड सन्तों को घेररही है यदि ऐसे ऐसे पाख-ण्ड न चलते तो आय्यावर्त देश की दुर्दशा क्यों होती ? येलोग अपने चेलों को जूठा खिलाते हैं और खिया भी लबी पडके दण्डवत् प्रणाम करती हैं एकान्त में भी छियों और सावुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इनकी शाखा 'खेड़ापा" प्राम मार्वाड़ देश से चली है उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाती का ढेढ़ वडा चालाक था उसके दो क्षिया थीं वह प्रथम बहुत दिन तक श्रीघड होकर कुत्तों के साथ खाता रहा पीछे वामी कुण्डापंथी पीछे "रामदेव" का "कामहिया" \* वना, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था ऐसे युमता २ 'सीयछ" । मे देखों का 'गुरू रामदास" या उससे भिछा उसने उसकी 'रामदेव'' का पंथ वता के अपना चेला वनाया उस रामदास ने खेड़ापात्राम में जगह वनाई और इसका इवर मत चला उधर ज्ञाहपुरे में रामचरण का, उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का वनिया था उसने "दातड़।" त्राम में एक साव से वेश छिया और उसको गुरू किया और शाह9रे में आके टिक्की जमाई। भोले मनुष्यें। भे पाखण्ड की जड शीव्र जन जाती है, जमगई

<sup>\*ा</sup>नस्ताने ने "चनार" लीग नार्ने वस्त रंगकर "समेरव" ब्रारि के गीत जिनकी वे "ग्रव्र" कहते हे चमार्स भीर व 4 जातियों को सुनाने हे वे "कामडिये" कहशाते है ॥

<sup>ैं &</sup>quot;लेवन" बोब्दुर के राज्य में एक बटा प्राप्त है॥

इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊच नीच का कुछ भेद नहीं बाह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इनमें चेले बनते हैं अब भी कूडापंथी से ही हैं क्योंकि मही के कूंडो में ही खाते हैं। और साधुओं की जूठन खाते हैं, बेद्ध्यमें से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुडा देते और चेला बना लेते हैं और राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को ''छुच्छम" के बेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके बिना मुक्ति किसी की नहीं होती। जो खास और प्रधास के साथ राम २ कहना बताबे उसकी सख्याफ कहते हैं और सख्याफ को परमेखर से भी बडा मानते हैं और उसकी मृक्ति का ध्यान करते हैं साधुओं के चरण धो के पीते है, जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख और डाढी के बाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, राम-दास और इररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उसकी परि-क्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं छी वा पुरूष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुन पढ़ने में पाप समफते हैं, उनकी साखी:—

पंडताइ पाने पड़ी, झो पूरव लो पाप। राम २ सुमरचां विना, रइग्यो रीतो आप॥

वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन विन रइ गये रीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्त्री को पित की सेवा करने में पाप और गुरू सायु की सेवा मे धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते। जो ब्राह्मण रामसनेही न हां तो उस को नीच और चांडाल, रामसनेही हो तो उसको उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि —

#### . भगति हेति श्रौतार ही धरही ॥

भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पानवड प्रपत्य इनका जितना है सो सब आर्यावर्त्त देश का अहितकारक है इतने ही ने बुद्धिमान् बहुतसा समभ लेंगे।

( प्रक्न ) गोकुितये गुसाइयों का मत तो बहुत अन्छा है देखों कैमा ऐश्वर्य नोगते

<sup>•</sup> कच्छम पर्योग्र स्ट्रम ॥

हैं क्या यह ऐश्वर्य्यलीला के विना ऐसा हो सकता है? (उत्तर) यह एश्वर्य गृ-हस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं। ( प्रश्न ) वाह २ ! गुसाइयों के प्रताप से है क्योंकि ऐसा एश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ? ( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है १ और जो इनसे अधिक धूर्त्तता करें तो आधिक भी ऐश्वय्ये हो सकता है। ( पश्च) वाहजी वाह! इसमें क्या धूर्तता है 2 यह तो सब गोलोक की लीला है। ( उत्तर) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा। यह मत ''तैलङ्ग'' देश से चला है क्यों कि एक तैलङ्गी लक्ष्मणभट्ट नामक त्राह्मण विवाह कर किसी कारण स माता पिता और छी को छोड़ काशी में जा के इसने संन्यास ले लिया था श्रोर झुठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उसके माता पिता और र्खा ने सुना कि काशी में सन्यासी होगया है उसके माता पिता और स्त्री काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कहा कि इसको संन्यासी क्यों किया, देखों। इसकी युवती खी है और खी ने कहा कि यदि आप मेरे पित को मेरे साथ न करें तो मुक्त को भी संन्यास दे दीजिये तब तो उसको बुला के कहा कि तू वडा मिथ्यावादी है, सन्यास छोड़ गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ वोल-कर संन्यास लिया। उसने पुन वैसा ही किया, सन्यास छोड उसके साथ हो छिया। देखों। इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा जब तैलड़ा देश में गये उसको जाति में किसी ने न लिया तब वहां से निकल कर घूमने लगे 'चरणार्गढ़" जो काशी के पास है उसके समीप ''चपारण्य'' नामक जङ्गल में चले जाते थे वहा कोई एक ल-इके को जङ्गल में छोड़ चारों खोर दूर २ खागी जलाकर चला गया था क्योंकि छोड्नंबाले ने यह समका था जो खागी न जलाऊंगा तो खभी कोई जीव मार डालेगा लक्ष्मणभट्ट और उसकी स्त्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र वना लिया फिर काशी में जा रहे, जब वह लड़का वडा हुआ तब उसके मा बाप का शरीर छूट गया काशी में वाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक वि-ष्णुखामी के मिद्र में चेला होगया वहा से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया और सन्यास लेलिया फिर कोई वैसा ही जातिवाहि कित ब्राह्मण काशी में रहता या उमकी लडकी युवती थी उमने इससे कहा कि तू सन्यास छोड़ मेरी लडकी से विवाह करले वैसा ही हुआ जिसके वाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करें <sup>2</sup>

उस स्त्री को लेके वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हुआ या विवाह करने से उनको वहां से निकाल दिया । फिर व्रजदेश में कि जहां अविद्या ने घर कर रक्खा है जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फेलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुक्त-को मिल और कहा कि जो गोलोक से ''देवीजीव'' मर्त्यलोक मे आये हैं उनको व्रह्मसम्बन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के थोडे से लोगों को अर्थात् ८४ (चौरासी) वैष्णव बनाये और निम्न-छिखित मन्त्र बना लिये और उनमें भी भेद रक्खा जैसे'—

# श्रीकृष्णः शरणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपीजनवस्त्रभाय स्वाहा ॥ गोपालसहस्रनाम ॥

ये दोनों साधारण मन्त्र है परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध और समर्पण कराने का है:--

श्रीकृष्णः श्रां मम सहस्रपरिवत्सरिमतकालजातकृष्ण-वियोगजनिततापक्केशानन्तितरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धर्माश्च दारागारपुत्राप्तवित्तेहपराण्या-रमना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि॥

इस मन्त्र का उपदेश कर के शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। "हीं कु-ध्यायिति"—यह "हीं" तन्त्र प्रन्थ का है इससे विदित होता है कि यह वह भमत भी वाममागियों का भेद है इसी से खीसंग गुसाई लोग बहुधा करते हैं। "गोपीज-नवह भेति" क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं? स्थियों को प्रिय वह होता है जो स्था अर्थात् स्त्री भोग में फंसा हो क्या अर्किष्ण जी ऐसे थे? अब "स-हस्परिवत्सरेति"—सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि वह भ और उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्ष से हुआ और आज लों अर्थात जब लों वह भ का मत न था न वह भ जन्मा था उसके पूर्व अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न आया ? "ताप" और "क्रेश" ये दोनों पर्यायवाची है इन-में से एक का प्रहण करना उचित था दो का नहीं "अनन्त" शब्द का पाठ करना

व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खो तो "सहस्र" शब्द का पाठ न रखनाचाहिये और जो सहस्र शब्द का पाठ रक्को तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा
व्यर्थ है और जो अनन्तकाल लों "तिरोहित" अर्थान् आच्छादित रहें उसकी
मुक्ति के लिये वल्लभ का होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता भला
देहेन्द्रिय, प्राणान्त:करण और उसके धर्म बी, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन का अप्पण
कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के देहादि की इच्छा
नहीं कर सकते और देहादि का अपण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के
अर्पण से नखशिखायपर्यन्त देह कहाता है उसमें जो कुछ अच्छी युरी वस्तु है मलमूत्रादि का भी अपण कैसे कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हैं उनको कृष्णापेण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही होवें अर्थात् नाम वो कृष्ण का
लेते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भी
गोसाईजी के अर्पण क्यों नहीं होता "क्या मीठा र गडप और कड़वा र यू" और
यह भी लिखा है कि गोसाईजी के अर्पण करना अन्य मतवाले के नहीं यह सव
खार्थिसन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त वर्म के नाश करने की
लीला रची है । देखो यह वल्लभ का प्रपश्च —

श्रावणस्यामले पत्त एकादश्यां महानिशि।
सात्ताद्भगवता प्रोक्तं तदत्तरश उच्यते ॥१॥
ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः।
सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चिवधाः स्मृताः॥ २॥
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः।
संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३॥
श्रम्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन ।
श्रसमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत्॥ ४॥
निवेदिभिः समप्येव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः।
न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम्॥

तस्मादादी सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् । दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥ न माह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ तथा कार्यं समप्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्णनम् ॥ = ॥

इत्यादि इलोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि प्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइयों के मत का मृल तत्त्व है। भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पाच सहस्र वर्ष बीने वह वहभ से आवण मास की आधी रात को कैसे मिल सके । १ ॥ जो गोसाई का चेला होता है ऋौर उसको सब पदार्थों का समर्पण करता है उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति होजाती है यही वहम का प्रपंच मृखीं को वहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों के सब दोप निवृत्त हो जावे तो रोग दारिद्रवादि दु:खों से पीड़ित क्यों रहे ? और वे दोष पाच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक-सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम कोधादि से उत्पन्न होते हैं। दूसरे-किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें।तीसरे-लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभा-पणादि हैं। चौथे-संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात् चौरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना । पांचर्ने-स्पर्शेज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना। इन पाच दोवों को गोसाई लोगों के मतवाले कभी न माने अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है विना गोसाईजी के मत के, इसलिये विना समर्पण किये पदार्थ को गोसाईजी के चेले न भोगें इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गोसाईजी की चरण-सेवा में समर्पित न होवे तब लों उसका स्वामी स्वल्नी को स्पर्श न करे।। १॥ इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात् अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता॥५॥इससे प्रथम सब कार्मों में सब वस्तुत्रों का समर्पण करें प्रथम गोसाईजी को भार्यादि समर्पण करके पश्चात् प्रह्मा करें वैसे ही हिर को सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण कर के प्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसाईजी के

मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुनें न प्रहण करें यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है।। ७।। वैसे ही सव वस्तुत्रों का समर्पण करके सब के बीच में श्रह्मबुद्धि करे उसके पश्चात् जैसे गङ्गा में अन्य जल मिलकर गङ्गारूप होजाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोप हैं इसालिय अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥८॥ अव देखिये गोसाइयों का मत सव मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा है। भला, इन गो-साइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्त्या भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्यात्रों को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे ? जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध होजाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म खभाव एक भी नहीं हैं पुन: क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म वन बैठे हो ?। भला शिष्य और शिष्याश्रों को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम श्चसमित वस्तु को श्रशुद्ध मानते हो पुन: उन से उत्पन्न हुए तुम लोग श्रशुद्ध क्यों नहीं इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी खी, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समार्पित कराया करो। जो कहों कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा वनादि पदार्थों को समर्थित करना कराना छोड़ देखी। भला खबलों जो हुआ सो हुआ परन्तु अव तो अपनी मिध्या प्रपञ्चादि बुराइयों को छोड़ो और सु-न्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनन्द भोगो। और देखिये! ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने और सव श्वियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब बड़े दु:खदायी भगंदरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे मींक मीक मरते हैं कि जिसको यही जानते होंगे सच पूछो तो पुष्टिमार्भ नहीं किन्तु कुछिमार्ग है जैसे कुछी के शरीर की सब घातु पिघल २ के निकल जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में श्राती है इसिंखये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघटित हो सकता है क्योंकि हु ख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके विचारे भोले भाले मनुष्यों को जाल में फंसाया और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी वनते हें ? यह कहते है कि जितने दैवी जीव गोलोक से यहां आये हैं उनके उद्घार करने के

लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं जबलों हमारा उपदेश न छे तब लो गोलोक की प्राप्ति नहीं होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष श्रौर सब स्त्रियं हैं। वाह जी वाह । भला तुम्हारा मत है ।। गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां वन जावेंगी अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती हैं उसकी बडी दुर्दशा होजाती है तो जहां एक पु-रुष आर कोडों स्त्री एक के पीछे लगी है उसके दु:ख का क्या पारावार है 2 जो कहों कि श्रीकृष्ण में वड़ीभारी सामध्यें हैं सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनीजी कहते हैं उसमें भी श्रीकृष्ण के समान सामध्ये होगा क्योंकि वह उनकी अर्द्धागी है जैसे यहा स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य श्वियों के साथ स्वामिनीजी की श्रत्यन्त लड़ाई बखेडामचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत व्रा होता है पुन. गोलोक स्वर्ग की ऋषेक्षा नरकवत् होगया होगा, ऋथवा जैसे वहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीहित रहतं है वैसा ही गोलोक में भी होगा छि । छि । । छि । । ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा मछा है । देखो जैसे यहा गोसाईजी अपनेको श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत झियों के साथ लीला करने से भगंदर तथा प्रमेहादि रोगों से पीडित होकर महादु.ख भोगते हैं अब किहेये जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगोसे पीड़ि-तक्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीडित क्यों होते हैं ? ( प्रश्त ) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं क्यों कि वहां रोग दोष ही नहीं है ( उत्तर ) ''भोगे रोगभयम्'' जहां भोग है वहा रोग अवस्य होता है और श्रीकृष्ण के क्रोड़ान्कोड स्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं आर जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लड़की २ <sup>१</sup> अथवा दोनों ? जो कहो कि लड़िक्या ही लड़िक्या होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ होगा 2 क्योंकि वहा विना अ कि हम्सरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई जो कहो ल-डके ही लडके होते है तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहां और किन के साथ होता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते है अथवा अन्य किसी की ल-ड्कियां वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा ''गोलोक में एकही श्रीकृष्ण पुरुप'' नष्ट हो-जायगी और जो कहो कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और सियों में वनध्यापन दोष आवेगा। भला यह गोकुल क्या हुआ ? जानो दिल्ली के वादशाह की बीवियों की सेना हुई। अब जो गोसाई लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्थण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री श्रीर पति के समर्पण होजाता है पुन: मन भी दूसरे के समर्पण नहीं होसका, क्योंकि मन ही के साथ तनका भी समर्पण करना वन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावेंगे, अव रहा धन उसकी यही लीला समभो अर्थात् मन के विना कुछ भी अपण नहीं हो सकता इन गोसाइयों का श्राभिप्राय यह है कि कमावें तो चला और श्रानन्द करें हम। जितने वसभ संप्रदायी गोसाई लोग है वे अब लों तैलगी जाति में नहीं हैं और जो कोई इनको भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिवाहा होकर भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते है। और देखिये । जब कोई गोसाईजी की पथरावनी करता है तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, विचारा वोले तो तव जो मूर्ख न होवे ''मूर्खाणां वल मौनम्'' क्योंकि मूर्खों का वल मौन है जो वोले तो उसकी पोल निकल जाय परन्तु खियों की खोर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है और जिमकी खोर गोसाईजी देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की वात है और उसका पति, भाई, वन्धु, माता, पिता वडे प्रसन्न होते हैं वहां सव स्त्रिया गोसाईजी के पग छूती हैं जिस पर गोसाईजी का मन लगे वा कृपा हो उसकी अंगुली पैर से दबा देते है वह स्त्री और उसके पति आदि अपना धन्य-भाग्य समभते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब कहते हैं कि तू गोसाईजी की चरणसेवा में जा और जहा कहीं उसके पति चादि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती चौर कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं। सच पूछी तो ऐसे काम करनेवाले उनके मन्दिरों में और उनके समीप बहुतसे रहा करते हैं। अब इनकी दक्षिणा की लौला अर्थात् इस प्रकार मांगते हैं लाओ भेट गोसाईजी की, वहूजी की, लालजी की, वेटोजी की, मुखियाजी की, वाहरियाजी की, गवैयाजी की श्रौर ठाकुरजी की, इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते है। जव कोई गोसाईजी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोधाईजी वरते हैं श्रीर जो कुछ मिलता है उसको गोसाईजी "गड़क्क" कर जाते है क्यायह काम महात्राह्मण और कर्टिया वा मुद्विली के समान नहीं है ?। कोई २ चेला विवाह में गोसाईजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणिप्रइण कराते हैं श्रीर कोई ? सेवक जव केशिरया स्नान अर्थात् गोसाईजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उ-म्टना करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिल के

स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं पुन जब गोसाईजी पीताम्बर पहिर और खड़ाऊं पर चढ़ वाहर निकल आते है और घोती उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धर के पान बीडी गोसाईजी को देते हैं वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता है उसमे पीक उगल देते हैं उसकी भी प्रसादी वटती है जिसको ''खास'' प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़पन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों घो लेते हैं परन्तु आटा, गुड, चीनी, घी आदि धोये से उनमा स्पर्श बिगड जाता है क्या करें विचारे जो इनको धोवें तो पदार्थ ही हाथ से खो वैठें। वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग में वहुतसा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आप ही करते हैं और सच पूछों तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के श्ररपर्शनीय श्रवयव अर्थात् जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म हैं उसको भी करते हैं। (प्रश्न) गुसाईजी रोटी, दाल, कढी, भात, शाक और मठरी तथा लड्ड आदि को प्रत्यत्त हाट में बैठ के तो नहीं वेचते किन्तु अपने नौकरों चाकरों को पत्तले बांट देते हैं वे लोग वेचते हैं गुसाईजी नहीं। ( उत्तर ) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें 2 गुसाईजी श्रपने नौकरों के हाथ दाल भात श्रादि नौकरी के बदले में वेंच देते है वे लजाकर हाट वजार में बेचते हैं जो गुसाईजी स्वयं वाहर बेचते तो नौकर जो बाहाणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी राप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप हुवे फिर औरों को भी समेटा और कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुसाईजी भी बेचते है रसविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त्त की अधोगति करदी।

(प्रश्न ) स्वामीनारायण का मत कैसा है १ ( उत्तर ) "याह्यी शीतला देवी ताहरों वाहन: खर." जैसी गुसाईजी की धनहरणादि में विचित्र छीला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी है। देखिये। एक 'सहजानन्द' नामक अयोव्या के समीप एक प्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी होकर गुजगत, काठियावाड़, कच्छभुज

आदि देशों में फिरता था उसने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला भाला है चाहे जैसे इनको अपने मतमें झुकालें वैमे ही ये लोग झुक सकते हैं। वहां उसने दो चार शिष्य वनाय उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और वड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्त्ति धारण कर साक्षात् द्र्येन भी देता है एक वार काठियावाड़ में किसी काठी व्यर्थात् जिसका नाम "दादाखाचर" गढ़ड़े का भूमिया ( ज़िमीदार ) था उसको ज़िष्यो ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा वहुत अच्छी वात है वह भोला आदमी था एक कोठरी में सहजान द ने शिर पर मुकुट धारण कर और शहू चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पदा अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की वगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से उसके चेलों ने कहा कि एक वार आंख डठा देख के फिर आंख मीच लेना और भट इधर को चले आना जो वहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे स्रर्थात् चेलों के मन में नो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द कलावत्तृ श्रोर चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अधेरी कोठरी में खडा था उसके चेलों ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दादा-खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मृर्चि दीखी फिर फट दीपक को आड़ में कर दिया वे सव नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी श्रोर चले श्राये श्रीर उसी समय वीच में वातें की कि तुन्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चेले होजाओं उसने कहा बहुत अच्छी वात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वस्न धारण करके सह-जानन्द् गद्दी पर वैठा मिला तव चेलों ने कहा कि देखो अव दूसरा खरूप वारण करके यहा विराजमान हैं। वह दादाखाचर इनके जाल में फँस गया वहीं से उनके मत की जड़ जमी ह्यों हि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं श्रपनी जड़ जमाली पुन. इधर उधर धूम-ता रहा मब हो उपदेश करताथा, बहुतों को साबु भी बनाता था कभी २ किसी साधु की कण्ट की नाड़ी को मलकर मृद्धित भी कर देता था छार सबसे कहता था कि हम ने इन ही मनाधि चढ़ाड़ी है ऐमी २ वृत्तेना में काठियावाड के भोलेभाले लोग उसके वेश में पूँस गये जब वह मरगयानव उसके चेलों ने बहुनसा पार्वड फेळाया इसमें यह एष्टान र वित्त होगा कि जैसे होई एक चोरी हरता पकट्रा गया था न्यायावीश ने

उसको नाक कान काट डालने का दंड किया जब उसकी नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हॅसने लगा लोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता है ? उसने कहा कुछ कहने की यात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ? उसने कहा बडी भारी आश्चर्य की वात है हमने ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने कहा कहो, क्या बात हैं ? उसने कहा कि मेरे सामने साचात् चतुर्भुज नारायण खड़े में देखकर बडा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का साक्षात दर्शन कर रहा हू। लोगों ने कहा इमको दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटवा डालो तो नारायण दीखे नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन भवरय करना चाहिये, उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाखो. उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा श्रौर तेरा उपहास होगा। उसने भी समभा कि श्रव नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा हीं कहना ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और कहने लगा कि सुमको भी नारायण दीखता है वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का भुंड होगया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय का नाम ''नारायग्रदर्शी'' रक्खा किसी मूर्ख राजा ने सुना उनको बुलाया जब राजा उनके पास गया तव तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या वात है ? उन्होंने कहा कि साचात् नारायण इमको दीखता है।(राजा) हमको क्यों नहीं दीखता ? ( नारायणदर्शी ) जबतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा और जव नाक कटवा लोगे तव नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषीजी मुहूर्त देखिये। ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रात काल आठ बजे नाक कटवाने और नारा-यण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। वाहरे पोपजी । अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई श्रौर उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी राजा के एक चार पीढीं का बूढा ६० वर्ष का दीवान था उसको जाकर उसके परपोते ने जो कि उस समय दीवान था वह वात सुनाई तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धूर्त हैं तू सुम को राजा के पास ले चल, वह लेगया। बैठते समय राजा ने बडे हिंधत होके उन

नाककटों की वार्ते सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज! ऐसी शीव्रता न कर-नी चाहिये विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष भूठ वोत्तते होंगे ?(दीवान) भूठ वोलो वा सच विना परीक्षा के सच भूठ कैसे कहस-कते हैं? (राजा) परीचा किसी प्रकार करनी चाहिये ? (दीवान) विद्या सृष्टि-क्रम प्रत्यचादि प्रमाणों से (राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान् न मिले तो ? (दीवान) पुरुषार्थी को कोई वात दुर्लभ नहीं है। (राजा) तो आप ही किहिये कैसा किया जाय ? (दीवान) में वुड्ढा और घर में वैठा रहता हू और अव थोड़े दिन जीऊंगा भी इसलिये प्रथम परीचा मैं कर लेऊं तत्पश्चात् जैसा उचित समभें वैसा कीजियेगा। (राजा) वहुत श्रच्छी वात है। ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुह्तें देखो। (ज्योतिपी) जो महाराज की त्राज्ञा, यही शुक्र पंचमी में १० वजे का मुहूर्त्त श्चच्छा है जब पंचमी आई तब राजाजी के पास आठ बजे बुड्**टे दीवान**जी ने राजा-जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना लेके चलना चाहिये। (राजा) वहां सेना का क्या काम है ? (दीवान ) आपको राजन्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा में कहता ह् वैसा की जिये। (राजा) अच्छा जात्रों भाई सेना को तैयार करो, साढ़े नौ वजे सवारी करके राजा सबको लेकर गया। उनको देखकर वे नाचने और गाने लगे, जाकर बैठे उन-के महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम मार्क कटी थी उसको युलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन करात्रो, उसने कहा अच्छा, दश वजे का समय जव अभावातव एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी उस ने पैना चक्कू ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलीन पड गया। फिर उस धूर्च ने दीवानजी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर सब से कहिये कि मुफ्की नारायण दीखता है श्रव नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा वडा ठट्ठा होगा, सब लोग हँसी करेंगे, वह इतना कह खलग हुआ और दीवानजी ने श्रंगोछा हाथ में ले नाक की श्राङ में लगा दिया जब दीवानजी से राजा ने पूछा कि हिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि छुछ भी नहीं दीसता पृथा इस ध्रुंच ने सहस्रों मनुष्यों को अष्ट किया राजा ने दीवान खे छहा भन क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इनको पकड़ के कठिन द<sup>03</sup> देना चाहिये जव लो जीवें तव लों वन्दीघर में रखना चाहिये श्रीर इस दुष्ट को कि जिसने इन सबको विगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुईशा के साथ मारना चाहिये जब राजा और दीवान कान मे वातें करने लगे तब उन्होंने डरके भागने की तैयारी की परन्तु चारो छोर फौज ने घरा देरक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सक को पकड़ वेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढ़ा इसके कण्ठ में फटे जुतों का हार पहिना सर्वत्र घुमा छोकरों से घूल राख इस पर डलवा चौक र में जूतों से पिटवा कुत्तों से छुंचवा मरवा डाला जावे। जो ऐसा न होवे तो पुन: दू-सरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ। इसी प्रकार सववेदिवरोधी दूसरों के धन हरने में वड़े चतुर हैं यह सम्प्रदायों की लीला है ये खामीनारायण मतवाले धनहरे छल कपटयुक्त काम करते हैं कितने ही मूर्बों के वहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफ़ेर घोड़े पर वैठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के लिये आये हैं और नित्य इस मन्दिर में एक वार आया करते है जब मेला होता है तब मंदिर के भीतर पूजारी रहते हैं छौर नीचे दुकान लगा रक्खी है मंदिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र वार विकता है ऐसे हीं सब पदार्थों को बेचते हैं जिस जाति का साधु हो उससे वैसा ही काम कराते हैं जैसे नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, विनये से विनये का और शूर से शूरादि का काम लेते हैं अपने चेलों पर एक कर ( टिकस ) वांध रक्खा है लाखों कोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये है और करते जाते है जो गही पर वैठता है वह गृहस्य विवाह करता है आभूषणादि पहिनता है जहां कहीं पघरावनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाईजी वहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपने को 'सत्सगी'' और दूसरे मतवालों को ''कु संगी'' कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान् पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका मान्य और सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्य की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उनके साधु खीजनों का मुख नहीं देखते परनतु गुत्र न जरने क्या लोला होती होगी इसकी प्रसिद्धि स्वत्र न्यून हुई है कहीं र साधुआ की परस्रोगमनादि लीला प्रसि-द्ध होगई है और उनमें जो २ वड़े २ है वे जब मरते हैं तब उनकी गुन कुवे में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महत्राज सदेह वैकुग्ठ में गये सहजानन्द्रजी

श्राके लेगये हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इनको न ले जाइये क्योंकि इस महारमा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अव इनकी वैकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं हमने अपनी आंख से सहजानन्दजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले ये उनको विमान में बैठा दिया उपर को लेगये और पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उसके बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि में कल रात को बैकुण्ठ में जाऊंगा सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण् न कूटें और मूळित होगया हो तो भी कुवे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो मूळे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गुसाई मरता है तब उनके चले कहते हैं कि "गुसाई जी लीला विस्तार कर गये" जो इन गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है "श्रीकृष्ण: शरणं मम" इसका अर्थ ऐसा करते है कि श्रीकृष्ण मेरी शरण है अर्थात् में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हो ऐसा भी हो सकता है। ये सब जितने मत हैं वे उद्याग शास्त्रविद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्याहीन होने से विद्या के नियमों की जानकारी नहीं है।।

(परन) मान्त मत तो अच्छा है? (उत्तर) जैसे अन्य मतावलंबी हैं बैसा ही माध्य भी है क्यों कि यह भी चक्राकित होते हैं इनमें चक्राकितों से इतना विशेष हैं कि रामानुजीय एक वार चक्रांकित होते हैं भौर माध्य वर्ष २ में फिर २ चक्रांद्धित होते जाते हैं चक्राकित कपाल में पीली रेखा और माध्य काली रेखा लगाते हैं एक गाध्य पडित से किसी एक महातमा का शाखार्थ हुआ था। (महात्मा) तुमने यह हाली रेखा और चादला (तिलक) क्यों लगाया? (शाखी) इसके लगाने से हम बेकुण्ठ को जार्यें ने और श्रीष्ठण्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं (महात्मा) जो काली रेखा और चादला लगाने से बेकुण्ठ में जाते हों नो सब मुख काला कर लेओ तो कहा जाओं ? क्या बैकुण्ठ के भी पार उतर जाओं ? और जैसा श्रीष्ठण्ण का सब शरीर काला था बैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीष्ठण्ण का सब शरीर काला था बैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीष्ठण्ण का साहश्य हो सकता है इसलिये यह भी पूर्वों के सहश है॥

(प्रश्न) लिझाङ्कित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते और नारायण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिगांकित लिंगाकृति से दागे जाते और विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इनमें विशेष यह है कि लिगांकित पाषण का एक लिग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं जब पानी भी पीते हैं तब उसको दिखाके पीते हैं उनका भी मन्त्र शैव के तुल्य रहता है।

#### ब्राह्मसमाज श्रौर प्रार्थनासमाज ॥

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? (उत्तर्) कुछ २ वातें अच्छी और बहुतसी बुरी हैं। (प्रश्न) त्राह्यसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं। (उत्तर) नियम सर्वोश में अच्छे नहीं क्योंकि वेदिवद्याहीन लोगों की करपना सर्वथा सत्य क्योकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज श्रीर प्रार्थनासमा। जियों ने ईसाईमत में मिलने से थोडे मनुष्यों को वचाये और कुछ २ पाषाणादि मृत्तिपूजा को हटाया अन्य जाल प्रनथों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं। परन्तु इन लोगों में स्वदेशभाक्ति वहुत न्यून है ईसाइयों के आचरण बहुतसे लिये हैं खानपान विवाहादि के नियम भी बद्ल दिये हैं। २-अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी वो दूर रही उस-के स्थान में पेटमर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेज़ों की प्रशंसा भर-पेट करते हैं। ब्रह्मादि महार्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते है कि विना अंगरेज़ों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान नहीं हुआ आय्योवर्त्ती लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं इनकी उन्नति कभी नहीं हुई। ३-वेदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पृथक् नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में ''ईबा'' ''मुसा'' ''मुहम्मद'' ''नानक'' और ''चैतन्य'' लिखे हैं किसी ऋषि महींब का नाम भी नहीं लिखा इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाले हैं भला जब आर्यावर्त्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे निदेशी मतों पर अधिक कुक जाना,

त्राह्मसमाजी और प्रार्थनासमाजियों का एतंद्र इस्य संस्कृत विद्या से रिहत अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढके पण्डिताभिमानी होकर कटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता है १,४-अगरेज, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा इन्होंने यही समका होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोडने से हम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी वार्तों से सुधार तो कहा है उलटा विगाड़ होता है। ५-(प्रश्न) जातिभेद् ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? ( उत्तर् ) ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। (प्रश्न) कौनसा ईश्वरकृत ? और कौनसा मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पद्य, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातिया परमेश्वरकृत हैं जैसे पशुस्रों ने गौ, अञ्ब, इस्ति आदि जातियां, वृत्तों मे पीपल, वट, आम्र आदि, पित्रयों में हंस, काक, वकादि, जलजन्तुत्रों में मृतस्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय, शृद्र, अन्त्यज जातिभेद हैं ईश्वरकृत हैं परन्तु मनुष्यों में त्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्या में लिख आये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्या माननी अवस्य है इस मनुष्यक्रतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार त्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय, शृहादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम। भोजन भेद भी ईश्वरकृत श्रीर मनुष्यकृत है जैसे सिंह मांसाहारी श्रीर त्रणी भैंसा घासादि का बाहार करते हैं यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुष्यकृत है। (प्रश्न ) देखों यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतलृन पहरते, होटल में सव के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी वढती करते जाते हैं ( उत्तर ) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुधलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुतः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनां में वाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना कराना, खयंवर विवाह होना, बुरे २ आद्मियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान् होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फँसते जो कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी खजाति की उन्नति के लिये तन मन यन व्यय करते हैं जालस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देखी! अपने देश के वने हुए जूते को कार्यालय (आफ़ित्र) और कचहरी मे जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं, इतने ही में समक लेओ कि अपने देश के वने जूतों का भी कितना

मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखों!कुछ सी वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आजतक ये लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते हैं जैसा कि खदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुतसे लोगों ने उनका श्रनुकरण कर छिया इसी से तुम निर्वृद्धि और वे बुद्धिमान् ठहरते हैं अनुकरण करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है आज्ञानु-वर्ती वरावर रहते हैं अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुर्गो और अच्छे २ कमों से उनकी उन्नति है मुण्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने श्रादि साधारण और बुरे कामों से नहीं बड़े हैं श्रीर इनमें जातिभेद भी है देखा। जब कोई यूरोपियन चाहै कितने बढ़े आधिकार पर और प्रातिष्ठित हो किसी अन्य देश श्चन्य मतवालों की लडकी वा यूरोपियन की लडकी श्रन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर खाने ऋौर विवाह ऋादि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोलेभालों को बहकाते हैं कि इस में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुन पश्चात्ताप करना न पड़े। देखों ! वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के छिये है नीरोग के लिये नहीं विद्यावान् नीरोग और विद्यारिहत अविद्यारोग से प्रस्त रहता है उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यिवद्या और सत्योपदेश है उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धम्में रहता और जाता है जब किसी को खाने पीने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्मभ्रष्ट होगया उसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठते न उसको अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुचता जो कही कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोप है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुमने सहस्रों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो यह तुमको वड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्मा और पर हानि करना अधर्मा कहाता है इसलिये विद्वान् को यथायोग्य व्यवहार करके श्रज्ञानिया को दु:खसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये मर्वथा मुखें

के सदृश कर्म न करने चाहियें किन्तु जिस में उनकी और श्रपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। ( प्रश्न ) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वाश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की युद्धि निर्श्वान्त नहीं होती इससे उनके बनाये प्रन्थ सब भ्रान्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य प्रहण करते छौर अ-सत्य को छोड़ देते हैं चाहे सत्यवेद में, बाइविल में वा कुरान में श्रीर श्रन्य किसी प्रन्थ में हो हम को प्राह्य है असत्य किसी का नहीं। (उत्तर) जिस वात से तुम सत्यप्राही होना चाहते हो उसी बात से असत्ययाही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति-रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से आन्तिसहित हो जव आन्तिसहित के वचन सर्वाश मे प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विद्यास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त श्रत्र के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक वनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये ''चले तो चौबेजी छटवेजी वनने को गांठ के दो खोकर दुवे जी वन गये' कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् भ्रम से भ्रसत्य को प्रक्षण कर सत्य छोड भी देते होंगे इस्रलिये सर्वज्ञ परमान्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवदय होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसा तुमको अवस्य ही मानना चाहिये नहीं तो "यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट." हो जाना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका यहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी वात से तुमको श्रार्थ्यावर्त्तीय लोग श्रपने नहीं समभते श्रीर तुम श्रार्थावर्त्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिचुक ठहरे हो तुमने समभा है कि इस वात से हम लोग अपना श्रौर पराया उपकार कर सकेंग सोन कर सकोगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगें सब का पालन करना तो श्रसंभव है किन्तु उम वात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर वैठें वैसे ही भाप लोगों की गति है भला बेदादि सत्यशास्त्रों को माने विना तुम अपने वचनों की सत्यता श्रोर शमत्यता की परीक्षा और आर्यावर्त्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो? जिस देश ं को रोग हुआ है उसकी श्रौपधि तुम्हारेपास नहीं श्रौर सूगेपियन लोग तुम्हारी अ-े पेका नहीं करने और आर्घ्यावर्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सहश सममते हैं,

श्रव भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुन. ऋषियों के आत्मा-श्रों में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हां, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पड़ने की इच्छा करते हो क्योंकर तुमको वेदोक्त ज्ञान होसकेगा ?।६-दूसरा जगत् के उपादान कारण के विना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मा-नते हैं इसका उत्तर मृष्युत्पत्ति श्रौर जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये, कारण के विना कार्यका होना मर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा ही असम्भव है। ७-एक यह भी तुम्हारा दोव है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात से जगत् में बहुतसे पाप बढ़ गये हैं क्योंकि पु-राणीं लोग तीथादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मनत्र जप और तीथादि से. ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग ''तोबा.'' करने से पाप का छट-जाना विना भोग के मानते है इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति वहुत होगई है। इस बात में ब्राह्म और प्रार्थनासमाजी भी पुराणी आदि के समान हैं जो वेदों को सुनते तो विना भोग केपाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते श्रीर धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है। द-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के गुण कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना श्रवदय है। (प्रश्न) परमेश्वर द्याल है ससीम कमों का फल अनन्त दे देगा। ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट होजाय और सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोडे से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थ-ना से पाप चाहें जितने हों छूट जायगे ऐसी वार्तों से धर्म की हानि और पाप कमें की बृद्धि होती है। (प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी वडा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा समम सममा सकत इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है। ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह घट वढ सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जगली मनुष्यों में

भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का कारण है। देखो! तुम हमवास्यावस्था में कर्त्तव्याकर्त्तव्य श्रीर घर्माधर्म कुछ भी ठीक र नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पहें तभी कर्च-व्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म को समभने लगे इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं। ९--जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा इसका भी उत्तर पुनर्जनम की व्याख्या से समम लेना परन्तु इतना समभो कि जीव शाइवत अर्थात् नित्य है और उसके क्रमें भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म श्रौर कर्मवान् का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है पूर्वापर जनम न मानने से कृतहानि और अकृताभ्यागम नैवृण्य और वैषस्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि होजाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दु.ख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उसका फल विना शरीर घारण किये नहीं होता दूसरा पुनर्जन्म के पाप पुण्यों के विना सुख, दु.ख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाज के समान कर्म का फल हो-जावे इस्रातिये यह भी वात आप लोगो की अच्छी नहीं। १०-और एक यह कि ईश्वर के विना दिन्य गुणवाले पद। थौं श्रौर विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि पर-मेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सव देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता?, ११-एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कमें। को कर्तव्य न समझना अच्छा नहीं । १२-ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मान कर ईसा आदि के पीछे मुक पड़ना अच्छा नहीं । १३ - और विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असम्भव है। १४-और जो विद्या के चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सहश वन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून आदि बस्न पहि-रते हो और ''तमगों'' की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ वड़ा भार होगया था ? । १५-ऋौर त्रह्मा से छेकर पीछे २ आर्घ्यावर्त्त में वहुतसे विद्वान् होगये हैं उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पडना पक्षपात और खुशामद के विना क्या कहाजाय ?। १६-और वीजांकुर के समान जड चेतन के योग मे जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और

चत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड वस्तु न था तो जीव कहां से आया और संयोग किनका हुआ जो इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठोक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईदवर के विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो "आर्व्यसमाज" के साथ मिलकर उसके उदेशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना ऋब भी पालन होता है आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें इसलिये जैसा आर्थ्समाज आर्यावर्त्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत् सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का सौभाग्य व-ढाना समुदाय का कास है एक का नहीं। ( प्रश्न ) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हैं खण्डन किसी का न करना चाहिये जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या अ।प से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था १ और न है ऐसा अभिमान करना आपको चित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक तुल्य और न्यून बहुत हैं किसी को घमड करना डिचत नहीं ? ( उत्तर ) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि विरुद्ध होते है तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो कि अविरुद्ध हैं तो पृथक् २ होना व्यर्थ है इमिलये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सन सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखां तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय श्राजाते है कोई राजा उनकी सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममागीं से पूछे है महाराज । मैने श्राजतक कोई गुरु और न किसी धर्म का प्रदश् किया है क-हिये सब धर्मों में से उत्तम वर्म किसका है ? जिसको में प्रहण करूं । (वाम-मार्गी ) हमारा है (जिज्ञासु ) ये नौ सौ निन्न्यानवे कैसे हैं ? (वाममार्गी ) सव मुठे और नरकगामी हैं क्योंकि ''कौलात्परतरत्रास्ति" इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई वर्म नहीं है। (जिज्ञासु) आपका क्या धर्म है ? (वाम-मार्गी ) भगवती का मानना, मद्य मासादि पत्र मकारों का सेवन और रुद्रयामञ्

आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो त् मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा। (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पृष्ठ पाछ आऊगा पश्चात् जिसमें मेरी श्रद्धा श्रीर शीति होगी उसका चेला होजाऊगा। ( वाममार्गा ) अरे क्यों भ्रान्ति में पडा हैये लाग तुन्तको वहका कर अपने जाल में फंसा देंगे किसी के पास मत जाने हमारे ही शरणागत होजा नहीं तो पछतानेगा देख ! हमारे सत में भोग और मोक्ष दोनों हैं। (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आऊं आगे चलकर हाव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना वि-शेप कहा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भरम वारण और लिङ्गार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती। वह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया। (जिज्ञासु) कहो महाराज ! आपका धर्म क्या है ? (वेदान्ती ) इम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते हम साज्ञात् त्रहा हैं हममें वर्मावर्म कहां है ? यह जगत् सव मिध्या है और जो ज्ञानी गुद्र चेतन हुआ चाहे तो अपने को त्रहा मान जीवभाव को छोड़ नि-त्यमुक्त हो जायगा । (जिज्ञासु) जो तुम त्रह्म नित्यमुक्त हो तो त्रह्म के गुण कर्म, स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? श्रोर शरीर में क्यों वंबे हो ? ( वेदान्ती ) तुन्त-को सरीर दीखते हैं इसी से त् आनत है हमको कुछ नहीं दीखता विना ब्रह्म के। ( जिज्ञास ) तुन देखनेवाले कौन और किसकी देखते हो ? ( वेदान्ती ) देखने-वाला त्रहा और त्रहा की त्रहा देखता है। (जिज्ञासु) क्या दो त्रहा हैं ? ( वेदा-न्ती ) नहीं अपने आपको देखता है । (जिज्ञासु) क्या कोई अपने कवे पर आप चढ़ सकता है तुन्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है ? उसने आगे चल-कर जैनिये। के पास जाके पृष्टा उन्होंने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष वहा कि "जिनवर्म" के विना सब वर्म खोटा, जान् का कची अनादि ईश्वर बेद नहीं, जगर् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहंगा, आ त्दमारा चेता होता, क्योंकि इन सन्यक्ति अधीत् सम प्रकार से अच्छे हैं, उनम अवीं को मानते हैं जैननामें से भिन्न सब भिज्यात्वी हैं। आमे चल के ईसाई उ पुत्रा उनते वाममागी के तुत्र सन जनान सनान किये इतना निराप बतलाया ''बर मनुष्य पार्स हैं, जरने सामर्थ सेपाप नहीं जुटता, विनाईसा पर विद्यास के र्वित रोक्ट मुल्डि हो नहीं पा सहता, ईमाने महह प्रावित है लिये प्रपने प्राण रष्य १५१ वस्तिमा से है तू स्वास ही चेत्र होजा"। जिलास गुनहर मौजबी

-- ترغ ا

ī "

4

साहव के पास गया उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा ''लाशरीक खुदा उसके पैगम्बर और कुरानशरीफ़ के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता, जो इस मज़हब को नहीं मानता वह दोज़ख़ी और काफ़िर है वाज़िबुलकरल है"। जिज्ञासु सुनकर बैध्याब के पास गया वैसा ही सवाद हुआ इतना विशेष कहा कि ''हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है"। जिज्ञासु ने मन में सममा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेगे? फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सचा कहा कोई हमारा कवीर सचा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलात सुना, सहस्रो से पूछ उनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की फूठ में नौसी निन्न्यानवे गवाह होगये जैसे झूठे दुकान-दार वा वेश्या और भड़ुवा आदि अपनी २ वस्तु की वड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये है ऐसा जान:—

तिहज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मानेष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै स विद्वानुपसद्याय सस्यक् प्रशान्त-चित्राय शमन्विताय । येनाचरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ २ ॥ मुगडक १ । खं० २ । मं० १२ । १३ ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ आरिक हस्त होकर वेदिनत् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे इन पाखाण्डियों के जाल में न गिरे॥ १॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान् के पास जाय उस शान्तिचित्त जितेन्द्रिय स-मीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करें और जिस २ साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा किया करे॥ २॥ जब वह ऐते पुरुष केपास जाकर वोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ों स मेरा चित्त आन्त होगया क्योंकि जो में इनमें से किसी एकका चेला हो जंगा तो नौ सौ निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिसके नौ सौ निन्न्यानवे शत्रु और एक मित्र दै उसको सुख कभी नहीं हो सकता, इसि ये अप नुभ को उपदेश कीजिये जिसको में प्रहण करू। (आप्तिवद्वान् ) ये सब नत अविद्यानन्य विद्यान विरोधी हैं, मूर्ख पामर और जंगली मनुष्य को वहकाकर अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वे विचारे अपने मनुष्यजनम के फल से रहित हो-कर अपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ गमाते हैं। देख! जिस वात मे ये सहस्र एक मत हों वह वेदमत प्राह्य श्रीर जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, भूठा, श्रथम, अप्राह्य है। (जिज्ञासु) इसकी परीक्षा कैसे हो 2 (आप्त) तू जाकर इन २ वातों को पूछ सव की एक सम्मति होजायगी, तव वह उन सहस्रों की मंडली के वीच में खडा होकर वोला कि सुनो सव लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिध्या में 2 सव एक-स्वर होकर वोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषण में अधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने, त्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था मे विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्य व्य-वहार आदि में धर्म और अविद्या प्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्याभिचार करने, इ-सङ्ग, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिसा, परहानि करने आदि कम्मीं में सव ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के प्रह्ण में धर्म और अविद्यादि के प्रह्ण में श्रधर्म, तव जिज्ञासु ने सव से कहा कि तुम इसी प्रकार सव जने एकमत हो स-त्यधर्म की उन्नति और मिध्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो ? वे सव वोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे?हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट होजाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इसलिये हम जा-नते है तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि "रोटी खाइये शक्कर से दुनिया ठिगये मक्कर से" ऐसी बात है, देखो । संसार में सूधे सचे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढोंगवाजी और धूर्त्तवा करता है वहीं पदार्थ पाता है। ( जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता 2 (मतवाले) हमने राजा को भी अपना चेला वना लिया है हमने पक्का प्रत्रन्ध किया है छुटेगा नहीं। (जिज्ञास) जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? और घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना वडा अपराध करना क्यों नहीं छोडते ? (मतवाले) जव जैसा होगा तब देखा जा-यगा नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं इमको शसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बछात्कारसे नहीं लेते फिर्राजा दृण्ड क्यों देवे ? ( जिज्ञासु ) जैस कोई छाटे वालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि.-

## स्रज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः॥ मनु अ०२। श्लो० ५३॥

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और युद्ध कहाता है, जो वुिंहमान विद्वान है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फॅमता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सहश हैं उनको ठगने में तुमको राजदण्ड अवदय होना चाहिये। (मतवाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत मे हैं तो हम को दण्ड कौन देनेवाला है ? जब ऐमी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लडके लड़िक्यों को पढाञ्चो तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण होजाय (मतवाले) जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पञ्चात पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखो रुपये मिल जाते हैं, चैन करते हैं, इसको क्यों छोड़ें ? (जिज्ञासु) इमका परिणाम तो बुरा है देखों। तुमको बड़े रोग होते हैं, जीव्र मरजाने हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समफते ? (मतवाले) अरे भाई।

टका धर्मष्टका कर्म टका हि परमं पदम् । यस्य यहे टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥ श्राना श्रंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् । श्रतस्तं सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि गुग्रवत्तमम् ॥ २ ॥

तू लडका है ससार की बाते नहीं जानता देख टके के विना धर्म, टका के विना कर्म, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं है वह हाय टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता है कि हाय मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मोगता॥ १॥ क्यों के सब कोई सोलह कलायुक्त अहर्य भगवान का कथन अवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह ज्याने और पैसे कौड़ीक्रप अंश कलायुक्त जो रूपया है वहीं साक्षात् भगवान है इसीलिय सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्यों कि मब काम रुपयों से मिद्र होते

हैं ॥ २ ॥ ( जिज्ञासु ) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला वाहर आगई तुमने जितना यह पाखण्ड खड़ा किया है वह सब श्रपने सुख के लिये किया है परन्तु इसमें जगत् का नाश होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से ससार को लाभ पहुंचता है वैसी ही श्रमत्योपदेश से हानि होती है। जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके घन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? ( मतवाले ) उसमें परिश्रम छाविक और हानि भी होजाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है देखों। तुलसीदल डाठ के चरणामृत दे, कठी वांध देते चेला मूडने से जन्मभर को पशुवत् होजाता है फिर चाहें जैसे चलावे चल सकता है। (जिज्ञासु) ये लोग तुमको बहुतसा धन किसलिये देते हैं ? ( मतवाले ) धर्म स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ । ( जिज्ञासु ) जव तुम ही मुक्त नहीं ऋौर न मुक्ति का खरूप वा साधन जानते हो तो तुन्हारी सेवा करनवालों को क्या मिलेगा ? (मतवाले ) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मरकर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग इमको देते हैं छौर सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है ( जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों को क्या मिलगा? नरक वा अन्य कुछ ? (मतवाल ) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा। (जिज्ञास ) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये हैं वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे ख्रौर जिस मास-पिण्ड को यहा पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। (मतवाले ) क्या हम श्रग्रुद्ध हैं <sup>१</sup> ( जिज्ञासु ) भीतर के वड़े मैले हो। ( मतवाले ) तुमने कैसे जाना ? ( जिज्ञासु ) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से ( मतवाले ) महात्मात्र्यों का व्यव-हार हाथी के दांत के समान होता है, जैसे हाथी के दात खाने के भिन्न और दि-खलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हें और वाहर से लीलामात्र करते हैं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे वाहर के काम भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मैले हो । (मतवाले) हम चाहे जैसे हों परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं। (जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु वैमे तुम्हारे चेले भी होंगे। (मतवाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। (जिज्ञासु) जो वाल्यावस्था में एकसी शिक्षा हो सत्यभाषणादि धर्म का प्रहरण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करे तो एकमत अवश्य हो जाय छोर दो मत अर्थात् धर्मारमा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने छोर अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दु:ख, जब सब विद्वान एकसा उपदेश करें तो एक-मत होने में कुछ भी विलम्ब न हो। (मतवाले) आजकल किल्युग है सतयुग की बात मत चाहो। (जिज्ञासु) किल्युग नाम काल का है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही किल्युग की मूर्तियां बन रहे हो जो मनुष्य ही सतयुग किलयुग न हों तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता, ये सब संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर आप्त के पास गया उनसे कहा कि महाराज। तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो में भी किसी के जाल में फंसकर नष्ट अष्ट होजाता, अब में भी इन पाखिण्डयों का खण्डन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन किया कहना। (आप्त) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुचाना चाहिये।

( प्रश्न ) जो ब्रह्मचारी, सन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? ( उत्तर ) ये आश्रम तों ठीक हैं परन्तु आजकल इनमें भी बहुतसी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचा-री रखते हैं और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि में फॅसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी वकरी के गले के स्तन के सदश निरर्थक हैं और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कम-ण्डलु ले भिचामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में सन्यास छेकर घूमा करते हैं और विद्याडभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल स्थल पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईंड्यों द्वेष में फँसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते कापाय वस और दण्डयहण्मात्र से अपने को कृतकृत्य समभते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत् में व्यर्थ वास करते हैं श्रीर जो सब जगत् का हित सावते है वे ठीक हैं। (प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती आदि गु-साई लोग तो अच्छे हैं १ क्योंकि मण्डली वांधकर इधर उधर घूमते हैं सैकडों साधुत्रों को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र श्रद्धैत मत का उपदेश करते हैं श्रीर

कुछ २ पढते पढाते भी हैं इसिलये ये 'अच्छे होंगे। (उत्तर्) ये सब दश नाम पीछे से कित्पत किये हैं सनातन नहीं, उनकी मण्डिलया केवल भोजनार्थ हैं बहु- तसे साधु भोजन ही के लिये मण्डिलयों में रहते हैं दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायंकाल में एक महन्त जोिक उनमें प्रयान होता है वह गदी पर बैठ जाता है सब बाह्मण और साबु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले:—

### नारायणं पद्मभवं विसष्टं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौड्पदं महन्तम्॥

इत्यादि इलोक पढ़ के हर हर वोल उनके ऊपर पुष्प वरसा कर साष्टाङ्ग नम-स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन है यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिससे जगत् में प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी सन्यास का अभिमानमात्र करते हैं कर्म कुछ नहीं सन्यास का वहीं कर्म है जो पाचवें समुद्धास में लिख छाये हैं उसको न करके व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं बहुवा ये लोग भरम, रुद्राच धारण करते और कोई २ शैव सप्रवाय का श्रमिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात् शङ्कराचार्योक्त का स्थापन और चक्राङ्कित छादि के खण्डन में प्रवृत्त रहते हैं वेदमार्ग की उन्नति और यावत्पाखण्ड मार्ग हैं तावन् के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते ये सन्यासी लोग ऐसा समऋते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? इम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भार-रूप हैं। जब ऐसे है तभी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी श्रादि वढ़ गये अव भी वढ़ते जाते है श्रीर इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती ! खुले कहा से ? जो कुछ उन के मन में परोपकार बुद्धि श्रौर कर्त्तव्यकर्म करने में उत्साह होने किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने श्रन्य श्रधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुन: (लोकैषणा) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तैषणा) धन वडाने में तत्पर होकर विषयभोग (पुत्रैष-णा) पुत्रवत् शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एषणात्रों का त्याग करना उचित है जव एषणा ही नहीं छूटी पुन: संन्यास क्योंकर हो सकता है ? अर्थात् पक्षपात रहित वेदमार्गोपदेश से जगत् के कल्याण करने में श्रहनिश प्रवृत्त रहना संन्यासियों का

मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मी, को नहीं करते पुन: संन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ मे परिश्रम करते हैं उन-से अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहे तभी सब आश्रम उन्न-ति पर रहें। देखो । तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं तिनक भी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता वने तो तब जब तुम करना चाहो । जबलों वर्तमान श्रौर भविष्यत् में उन्नतिशील नहीं होते तवलों आर्यावर्त्त और अन्य देशस्य मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती जब वृद्धि कें कारण नेदादि सत्यशास्त्रों का पठनपाठन ब्रह्मचर्घादि आश्रमों के यथावत् अनु-ष्टान, सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है। चेत रक्खो ! बहुतसी पाखण्ड की बातें तुमको सचमुच दीख पड्ती हैं जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्र।दि देने की सिद्धियां बतलाता है तब उसके पास बहुत खीं जाती हैं और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है उनमें से जिस २ के पुत्र होता है वह २ समभती है कि वावाजी के वचन से हुआ जव उससे कोई पूछे कि सुअरी, कुत्ती, गधी और कुक्कुटी आदि के कचे बचे किस बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी । जो कोई कहे कि भैं लड़के को जीता रख सकता हू तो आप ही क्यों मर जाता है ? कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े र बुद्धिमान् भी घोला खाजाते हैं जैसे धनसारी के ठग, ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में जाते हैं जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते है जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जड़ल में उस सिद्ध को बैठाते हैं उसके साधक नगर में जाके अजान वनके जिस किसी को पूछते हैं कि तुम-ने ऐसे महात्मा को यहा कहीं देखा वा नहीं ? वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है ? साधक कहता है वड़ा सिद्ध पुरुष है मन की वार्ते वत-ला देता है जो मुख से कहता है वह हो जाता है, वड़ा योगीराज है उसके दर्शन के लिये हम अपने घरद्वार छोड़कर देखते फिरते है मैने किसी से सुना था कि वे महात्मा इघर की खोर आये हैं, गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुमको मिलें तो हम को भी कहना द्श्रीन करेंगे और मन की बातें पूछेगे इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरते और प्र-त्येक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक होकर खाते पीत और सो रहते है फिर भी प्रातःकाल नगर वा प्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कहकर फिर चारो साधक किसी एक २ धनाट्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल

यह आर्थावर्त्त निवासी लोगों के मत विषय में संचेप से लिखा इसके आगे जो थोड़ासा आर्थराजाओं का इतिहास मिला है इसको सब सज्जनों को जनाने के लिये। प्रकाशित किया जाता है।

श्रव श्राचित देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान् महाराज "युधिष्ठिर" से लेके महाराज "यश्रपाल" पर्यन्त हुए है उस इतिहास को लिखते हैं। श्रोर श्रीमान् महाराज "स्वायंभव" मनु से लेके महाराज "युधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है श्रोर इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्त्तमान विदित होगा यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सिम्मिलित "हरिश्चन्द्रचित्रका" श्रोर "मोहनचित्र-का" जो कि पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर चित्तौडगढ़ में सबको विदित है) उससे हमने श्रनुवाद किया है यदि ऐसे ही हमारे श्रायं सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुचेगा। उस पत्र के सपादक महाशय ने श्रपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम के संवत् १०८२ (सत्रह सौ वयासी) का लिखा हुआ था उससे प्रहण कर श्रपने संवत् ११३९ मागेशीर्ष शुक्षपक्ष १९-२० किरण श्र्यांत् दो पाक्षिकपत्रों में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये।

# आय्यविर्त्तदेशीय राजवंशावली।

इन्द्रप्रस्थ में आर्थ लोगों ने श्रीमन्महाराज "यशपाल" पर्यन्त राज्य किया जिनमें श्रीमन्महाराजे "युधिष्ठिर" से महाराजे "यशपाल" तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ (एकसौ चौवीस) राजा वर्ष ४१५७ मास ६ दिन १४ समय में हुए हैं इनका व्यौरा.—

|             | शक         |      |   | दिन  | श्रार्यराजा    | वर्ष      | मास | दिन |
|-------------|------------|------|---|------|----------------|-----------|-----|-----|
| श्रार्थराजा |            |      |   | 88   | ३ राजा जनमेजय  | ८४        | 9   | २३  |
|             | महाराजे र  |      |   |      | ४ राजा अश्वमेध | ८२        | 6   | २२  |
| मान पीर्ड   |            |      |   | \$8  | ५ द्वितीयराम   | 66        | २   | b   |
| दिन १०      | _          |      |   |      | ६ छत्रमल       | ८१        | ११  | २७  |
|             | र्घराजा    |      |   | दि्न | ७ चित्रस्थ     | ৩ম        | રૂ  | 16  |
| १ राज       | ा युधिष्ठि | र ३६ | 6 | २५   | ८ दुष्टशैल्य   | ৬৸        | ? 0 | २४  |
| र राज       | ा परीक्षि  | त ५० | ٥ | 0    | ९ राजा चत्रसेन | <b>૭૮</b> | ৩   | २१  |
|             |            |      |   |      |                |           |     |     |

एकादशसमुहास: ॥

| **              |          |          |       | ,               | ~~ ~   | ~~ ~~     | ~ ~ ~ ~~    |
|-----------------|----------|----------|-------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| श्रार्घराजा     | वर्ष     | मास      | दिन   | आर्यराजा        | वर्ष   | मास       | दिन         |
| १० राजा शूरसे   | न ७८     | v        | २१    | १ विश्रवा       | १७     | 3         | २९          |
| ११ भुवनपति      | ६२       | 4        | ц     | २ पुरसेनी       | ४२     | <         | २१          |
| १२ रणजीत        | ६५       | 80       | 8     | ३ वीरसेनी       | ५२     | १०        | <b>o</b>    |
| १३ ऋत्रक        | ६४       | ७        | 8     | ४ श्रनद्वशायी   | 80     | 4         | २३          |
| १९ मुसदेव       | ६२       | o        | २४    | ५ हरिजित        | ३५     | 9         | <b>?</b> \& |
| १५ नरहरिदेव     | ५१       | 80       | २     | ६ परमसेनी       | 88     | २         | २३          |
| १६ सुचिग्ध      | ४२       | ११       | २     | ७ सुखपाताल      | ३०     | र         | २ १         |
| १७ शूरसेन (दूस  | रा) ५८   | १०       | . 6   | ८ कद्रुत        | ४२     | ۶,        | २४          |
| १८ पर्वतसेन     | ५५       | 6        | १०    | ९ सङ्ज          | ३२     | २         | १४          |
| १९ मेघावी       | ५२       | १०       | १०    | १० श्रमरचूड     | २७     | ३         | ર દ્        |
| २० सोनचीर       | 40       | 6        | २ १   | ११ अभीपाल       | ३२     | 88        | २५          |
| २१ भीमदेव       | ४७       | 8        | २०    | १२ दशरथ         | २५     | 8         | १२          |
| २२ नृहारिदेव    | ४५       | 8 8      | २३    | १३ वीरसाल       | ३१     | 4         | १४          |
| २३ पूर्णमल      | 88       | 6        | v     | १४ वीरसालसेन    | 80     | 9         | १४          |
| २४ करदवी        | 88       | 90       | 6     | राजा वीरसालसे   | नको ब  | ीरमहाः,   | प्रधान      |
| २५ श्रतामिक     | ५०       | ११       | 6     | ने मारकर राज्या | केया व | ंश १६     | वर्ष        |
| २६ उद्यपाल      | ३८       | ९        | 0     | ४४५ मास ५ दिन   | ३ इन   | का विस्ता | ₹.—         |
| २७ दुवनमल       | ४०       | ? 0      | २६    | श्रायेराजा      | वर्ष   | मास       | दिन         |
| २८ दमाव         | ३२       | a        | 0     | १ राजा वीरमहा   | ३५     |           | 6           |
| २९ भीमपाल       | ५८       | 4        | 6     | २ श्राजतिसह     |        |           | 90          |
| ३० क्षेमक       | 85 8     | ११       | २१    | ३ सर्वदत्त      | २८     |           | १०          |
| राजा क्षेमक     | के प्रधा | न विश्रव | या ने | ४ भुवनपति       |        |           | १०          |
| क्षेमक राजा को  | मारकर    | राज्य    | किया  | ५ वीरसेन        |        | হ্        | १३          |
| पीढी १४ वर्ष ५० | ० मास    | ३ दिन    | 80    | ६ महीपाल        |        |           | v           |
| इनका विस्तार    | <b>-</b> |          |       | ७ शत्रुशाल      | २६     | 8         | ₹           |
|                 |          |          |       |                 |        |           |             |

| ४१६ सत्यार्थप्रकाशः ॥                                    |                                    |            |        |                   |        |           |            |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| <b>ऋार्थरा</b> जा                                        | वर्ष                               | मास        | दिन    | वर्षे १४ मास ०    | दि्न   | ० इनका    | विस्तार    |  |
| ८ संघराज                                                 | १७                                 | २          | د ۶    | नहीं है।          |        |           |            |  |
| ६ तेजपाल                                                 | २८                                 | <b>१</b> १ | 90     | राजा महान्पात     |        |           |            |  |
| १० माणिकचन्द                                             | विक्रमादित्य ने "अवन्तिका" (उडजैन) |            |        |                   |        |           |            |  |
| ११ कामसेनी ४२ ५ १० से चढ़ाई करके राजा महान्पा            |                                    |            |        |                   |        | हान्पाल व | को मार     |  |
| १२ शत्रुमर्दन                                            | 6                                  | ११         | १३     | के राज्य किया-प   | शेडी १ | वर्ष ६३   | मास ०      |  |
| १३ जीवनलोक २८ ९ १७ दिन ० इनका विस्तार नहीं है।           |                                    |            |        |                   |        |           | lt ,       |  |
| १४ हरिराव                                                | २६                                 | १०         | २९     | राजा विक्रमार्ग   | देत्य  | को गाहि   | वाहन       |  |
| १५ वीरसेन(दूसरा)३५ २ २० का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण     |                                    |            |        |                   |        |           | ए के ने    |  |
| १६ आदित्यकेतु २३ ११ १३ मारकर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष २७ |                                    |            |        |                   |        |           | १७१        |  |
| राजा आदित्यके                                            | तु मग                              | घदेश के    | राजा   | मास ४ दिन २५      | ९ इन्ब | हा विस्ता | रः—        |  |
| को "धन्धर"                                               | नामक                               | राजा प्र   | याग के | त्रार्धराजा       | वर्ष   | मास       | दिन        |  |
| ने मारकर राज्य                                           | किया                               | वशपीढी     | ९ वर्ष | १ समुद्रपाल       | ષષ્ઠ   | २         | 30         |  |
| ३७४ मास ११                                               | ि दिः                              | न २६       | इनका   | २ चन्द्रपाळ       |        | ¥         | Ş          |  |
| विस्तार.—                                                |                                    |            |        |                   | 9 2    | ,<br>S    | ۶۶         |  |
| आयराजा                                                   | वर्ष                               | मास        | दिन    | ३ साहायपाल        | •      |           | २८<br>२८   |  |
| ? राजा धंधर                                              | ४२                                 | ৩          | २४     | ४ देवपाल          | २७     | ?         | _          |  |
| २ महर्पी                                                 | ४१                                 | Ś          | २९     | ५ नरसिहपाल        | १८     | 0         | २०         |  |
| ३ सनरच्ची                                                | ५०                                 | १०         | 38     | ६ सामपाल          | २७     | 3         | १७         |  |
| ४ महायुद्ध                                               | ३०                                 | ş          | 6      | ७ रघुपाल          | २२     | 3         | २५         |  |
| ५ दुरनाथ                                                 | २८                                 | G          | ર્ષ    | ८ गोविन्दपाल      | २७     | ş         | <b>१</b> ७ |  |
| ६ जीवनराज                                                | 8 લ                                |            | Ų      | े अमृतपाल         | ३६     | १०        | १३         |  |
| ७ नद्रसेन                                                | 80                                 |            | २८     | १० वलीपाल         | १२     | ų         | २७         |  |
| ८ आरीलक                                                  | ५३                                 |            | ۷. د   | ११ महीपाल         | 93     | ۷         | 8          |  |
| ९ राजपान                                                 | <br>३६                             | ο,         | ٥      | १२ हरीपाल         | 53     | 6         | 2          |  |
| राजा राजपाल                                              |                                    |            |        | १३ मीसपाल%        | 3.5    | 90        | 23         |  |
| }                                                        |                                    |            |        | *िन भी इतिहास में | भीमप   | ाल भी लि  | साद्दे।    |  |

वर्ष त्रापंराजा दिन मास १४ मदनपाल 23 80 38 १५ कर्मपाल १६ २ १६ विक्रमपाल 38 १३ राजा विक्रमपाल ने पश्चिम का राजा ( मलुखचन्द बोहरा था ) उस पर चढाई करके मैदान में लडाई की, इस लड़ाई मे मळुखचन्द ने विक्रमपाल को मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढी १० वर्ष १६१ मास १ दिन १६ इनका विस्तार:-

दिन श्रायंराजा वर्ष मास १ मलुखचन्द 0 9 2 २ विक्रमचन्द् ३ अमीनचन्द् \* १० Ģ ४ रामचन्द १३ ११ 6 ८५ हरीचन्द 88 78 20 ६ कल्यागाचन्द ч 8 ७ भीमचन्द १६ 2 9 ८ लोवचन्द २६ 3 २२ ९ गोविन्दचन्द 3 ? 9 १२ १० रानी पद्मावती १ रानी पद्मावती मरगई इसके पुत्र भी कोई नहीं था इसलिये सब मुत्सिदयों

\*इसका नाम कहीं मानकचन्द भी लिखा है।
† यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी।

ने सलाह करके हरिप्रेम वैरागी को गदी

पर बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे पीढ़ी

४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तार:---

 श्रार्थराजा
 वर्ष
 मास
 दिन

 १ हरिप्रेम
 ७
 ५
 १६

 २ गोविन्दप्रेम
 २०
 २
 ८

 ३ गोपालप्रेम
 १५
 ७
 २८

 ३ महाबाहु
 ६
 =
 ३९

राजा महाबाहु राज्य छोड के वन में तपश्चर्या करने गये, यह बंगाल के राजा आधीसेन ने सुनके इन्द्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने छगे पीढ़ी १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इनका विस्तार:-

वर्ष दिन त्रायंराजा मास १ राजा ऋाधीसेन१८ 3 8 २ विलावलसेन १२ २ 8 ३ केशवसेन 94 १२ ও ४ माधसेन १२ 8 ५ मयूरसेन 30 ६ भीमसेन 3 ७ कल्याणसेन २१ ८ हरीसेन १२ २५ ८ देमसेन 24 १० नारायग्रसेन 3 36 ११ लक्ष्मीसेन १२ दामोदरसेन ११ 38 राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव को बहुत दु.ख दिया इसलिये राजा के

उमराव दीपसिंह ने सेना मिला के राजा के साथ लड़ाई की उस लडाई में राजा को मारकर दीपसिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ इनका विस्तार ---

आर्घराजा वर्ष मास दिन १ दीपसिंह 75 99 २ राजिसिंह 88 y ३ रणसिंह 22 ४ नरसिंह १५ នូវ -५ हरिसिह १३ 58 ६ जीवनसिंह राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण तिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा भेज दी यह ख़वर पृथ्वीराज चौहाण वैराट के राजा सुनकर जीवनसिंह के ऊपर चढाई करके आये और लड़ाई में जीवन-सिंह को सारकर इन्द्रप्रस्य का राज्य किया \* विषय में लिखा जायगा ।।

पीढी ५ वर्ष ८६ मास ० दिन २० इन का विस्तार.--

**आर्घराजा** वर्ष मास दिन १ पृथ्वीराज **ર** 38 35 २ अभयपाल ए:9 88 G ३ दुर्जनपाल 3 3 98 ४ उद्यपाल 83 ₹ 9 ५ यगपाल 3 € २७ राजा यशपाल के ऊपर सुलतान शहाबुर हीन गृंरी गड गुजनी से चढाई करके ऋाया श्रीर राज। यशपाल को श्रयाग के किले में संवत् १२४६ माल में पकडकर कैंद किया पश्चान् इन्द्रप्रस्थ ऋर्यान् दिल्ली का राज्य थाप ( सुलतान शहा बुद्दीन ) करने लगा पीडी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन १७ इनका विस्तार वहुत इतिहास पु-स्तको में लिखा है इसलिये यहां नहीं लिखा॥ इसके आगे बौद्ध जैनमत

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्धप्रकाशे सुभाषाविभूषित श्राय्यावर्त्तीयमतखग्डनमग्डन-विषय एकादशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

\* इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर सुलतान शहायुद्दीन गोरी चढ़कर आया और कई वार हारकर लौट गया अन्त में संवन् १२४९ में आपम की फुट के कारण महाराज पृथ्वीराज को जीत अन्धाकर अपने देश को लेगया पश्चान दिल्ली (इन्द्रशस्य) का राज्य आप करने लगा, मुसेल-मानों का राज्य पीढ़ी ४५ वर्ष ६१३ रहा |

### श्रनुभूमिका (२)॥



जब आर्यावर्त्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत् निर्णय करनेवाली वेद-विद्या छूटकर अविद्या फैं के मतमतान्तर खहे हुए यही जैन आदि के विद्याविरुद्ध-मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि बाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं छिखा और जैनियों के प्रन्थों में बाल्मीकीय और भारत में कथित ''रामकृष्णादि'' की गाथा बडे विस्तारपूर्वक लिखी है इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला, क्यों के जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय आदि अन्थों में उनकी कथा अवश्य होती इस्रलिये जैनमत इन प्रन्थों के पीछे चला है। कोई कहे कि जैनियों के प्रन्थों में से कथाओं को लेकर बाल्मीकीय आदि प्रन्थ बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि बाल्गीकीय आदि में तुम्हारे प्रन्थों का नाम छेख भी क्यों नहीं? श्रीर तुम्हारे प्रन्थों में क्यों है ? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं। इससे यहीं सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत शैव शाकादि मतों के पीछे चला है श्रव इस (१२) बारहवें संमुहास में जो २ जैनियों के मत विषय में लिखा गया है सो २ उनके प्रत्थों के पतेप्र्वंक लिखा है इसमें जैनी लोगों को द्वरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हमने इनके मत विषय से लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्ण्यार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जैनो वौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब मवको सत्यासत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोंध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से बाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान् लोगों में सत्या-सत्य का निश्चय नहीं होता नभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़कर बहुत दु:ख उठाना पड़ता है इसिलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा छेख करना इमारी मनुष्यजाति का मुख्य काम है। यदि ऐशा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। और यह बौद्ध जैन मत का विषय विना इन

के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध करनेवाला होगा क्यों कि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मतवाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देंते। बढ़े पिरिश्रम से मेरे और विशेष आर्यसमाज मुंबई के मन्त्री "सेठ सेवकलाल कृष्णदास" के पुरुषार्थ से प्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ "जैनप्रभाकर" यन्त्रालय में लपने और मुंबई में "प्रकरण्यत्ताकर" प्रन्थ के लपने से भी सब लोगों को जैतियों का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन विद्वानों की वात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना. इसी से विदित होता है कि इन अन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन प्रन्थों में असन्भव वातें हैं जो दूसरे मतवाले देखोंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मतवाले दूसरों के प्रन्थ देखोंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिनकों अपने दोष तो नहीं दाखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युद्धक रहते हैं। यह न्याय की वात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात दूसरे के दोषों में हिंछ देके निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूं जैसा है वैसा विचारे॥

### किमधिकलेखेन वुद्धिमद्दर्येषु॥



# 

11

## श्रथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबौद्धजैनमतखग्डनमग्डन-विषयान् व्याख्यास्यामः॥



कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था देखिये उनका मत-

## यावजीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृखोरगोचरः। भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं क्कतः॥

कोई मनुष्यादिशाणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सवको मरना है इसिलये जबतक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे। जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दु खपावे । उसको "चारवाक" उत्तर देता है कि अरे भोले भाई । जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया है वह पुन. संसार में न आवेगा इसिलये जैसे होसके वैसे आनन्द में रही लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओं और उससे इच्छित भोग करो यही लोक सममो परछोक कुछ नहीं। देखों। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परि-णाम से यह शरीर बना है इसमें इनके योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट होजाता है फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा ?॥

तचैतन्यविशिष्टदेह एव श्रातमा देहातिरिक्त आत्मिन प्रमाणाभावात्॥ इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के साथ ही नष्ट होजाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही हो मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अनुमानादि होते ही नहीं इस-िलये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौए होने से उनका प्रह्ण नहीं करते सुन्दर खी के आलिङ्गन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। (उत्तर ) ये पृथिव्यादि भूत जड़ है उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं होसकती। जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के विना कभी नहीं हो सकती। मद के समान चेतन की उत्पत्ति खौर विनाश नहीं होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट अर्थान अटप्ट होते है परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अटट्य होने से जीव का भी अथाव न मानना चाहिये। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती है जब गरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैना चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं होसकता। यही वात बृहदारण्यक में कही है —

### नाहं मोहं ब्रवीमि अनुचिक्षत्तिधर्मायनात्मेति॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रीय ! मैं सोह से वात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिएके योग से नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिसके है तय शरीर में जान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिसके संयोग मे चेतनता और वियोग से जहता होती है वह देह से पृथक् है जैसे आख सक को देखती है परन्तु अपने जो नहीं, इसी मकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यत्त नहीं कर सकता जिसे अपनी आख से लव घट पटादि पहार्थ देखता है वैसे आख को अपने जान से देखता है । जो द्रष्टा देवह दृष्टा ही रहता है टश्य कभी नहीं होता जैसे विना आयार आयेय, कारण के विना कार्य, अवयवी के विना अवयव और कर्चा के विना कर्म नहीं रह सकते नैसे कर्चा के विना प्रत्यक्ष केसे हो सकता है ? जो मुन्दर खी के नाथ मनागम करने दी को पुरुपार्थ का फल नानो तो क्षिण्क सुख और उससे हु ज भी होना हेनई भी पुरुपार्थ का फल नानो तो क्षिण्क सुख और उससे हु ज भी होना हेनई भी पुरुपार्थ का फल नानो तो क्षिण्क सुख और उससे हु ज भी होना हेनई भी पुरुपार्थ का फल होगा। जब ऐसा है तो स्थान की दानि शन करना थादिये तो सुक्त हुगा। जो कही हु.स के छुड़ाने और मुख के पाने से नाम करना की हानि होताती है इसिलये वह पुरुपार्थ

का फल नहीं। (चारवाक) जो दु:ख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे धान्यार्थी धान्य का यहण और वुस का त्याग करता है वैसे संसार में वुद्धिमान् सुख का प्रहण और दु:ख का त्याग करें क्यों कि इस छोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूर्तकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुप्रान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी है। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है क्योंकि —

## अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्तिस्गडं अस्मगुगठनम् ॥ बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः॥

चारवाकमतप्रचारक "वृहस्पित" कहता है कि अिंग्नहोंत्र, तीन वेद, तीन दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बनाली है। किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दु ख का नाम नरक, लोकि कि द्वा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है। (उत्तर) विषय क्पी सुखमात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विषय दु ख निवारणमात्र में कुतकुत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खना है अिंग्नहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद ईरवर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना वृत्तों का काम है। जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है। यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दु ख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यो नहीं?। यचिप राजा को ऐ-श्वर्यवान और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्या-यकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवन् मानते हो तो तुन्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होनामात्र में शु है तो गटहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा है किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रहीं। (चारवाक) "

अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः। केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद्द्यवस्थितिः॥१॥ न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्सा पाग्लोकिकः। नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलवायिकाः॥२॥ पशुश्चेन्निः हतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विपता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥ मृतानामिप जन्त्नां श्राद्धं चेनृतिकारणम्। गच्छतामिह जन्तृनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ १/॥ स्वर्गिक्थिता यदा तृतिं गच्छेयुस्तत्र दानतः। प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ यावज्जीवेरसुखं जीवेदृगं कृत्वा घृतं पिवेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिर्गतः। कस्माद्धयो न चायाति वन्धुस्नेहसमाकुतः॥ ७॥ ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मशैर्विहितस्तिक्त । मृतानां प्रेतकार्याणि न खन्यद्वियते कचित्॥ =॥ त्रयो वेदस्य कत्तीरो भगडधूर्तनिशाचराः। जर्फरीतुर्फरीत्यादि परिडतानां वचः स्मृतम् ॥ ६॥ अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीयाद्यं प्रकीर्त्तितम्। भगडेस्तद्वत्परं चैव ग्राह्मजातं प्रकीर्त्तितम् ॥ १०॥ मांसानां खादनं तद्विशाचरसमीरितम्॥ ११॥

चारवाक, श्राभाणक, वौद्ध और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से ट्रव्यस्थुक्त होकर सव पदार्थ वनते हैं कोई जगत् का कर्चा नहीं ॥१॥ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा वौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनो का मत कोई २वात छोड़ के एक सा है। न कोई स्वर्ग, न कोई नरक श्रीर न कोई परलोक में जानेवाला श्रात्मा है श्रीर न पर्णा अम की किया फलदायक है॥२॥ जो यह में पशु को मार होम करने

से वह खर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके खर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तर्पण तृतिकारक होता है तो परदेश में जानेवाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन्न वस और धनादि को क्यों ले जाते हें १ क्यों कि जैसे मृतक के नाम से अपेण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जानेवालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अपरेश करके देशान्तर मे पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो खर्ग में वह क्योंकर पहुंच सकता है ?।। ४ ।। जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुप तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जबतक जीवे तवतक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे कौन मांगेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिध्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ?॥ ७॥ इस-लिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि मृतक-किया करते हैं यह सब उनकी जीविका की लीला है।। ८ ।। वेद के बनानेहारे भांड, धूर्त और निशाचर अर्थात् राक्षस ये तीन "जर्फरी" " वुर्फरी" इत्यादि पण्डितों के धूर्ततायुक्त वचन हैं।। ९ ॥ देखों धूर्तों की रचना घोड़े के लिक्न को स्त्री यह ए करे उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से टट्टा आदि लिखना धूर्तों के विना नहीं हो सकता॥ १०॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेद्भाग राक्षस का बनाया है ॥ ११ ॥

(छत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जह पदार्थ खयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते। जो स्वभाव से ही होते हों तो द्वितीय सूर्य चन्द्र पृथिवी और नच्नत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं वन जाते हैं?॥ १॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दु:ख भोग का नाम है। जो जीवात्मा न होता तो सुख दु:ख का भोक्ता कौन होसके ? जैसे इस समय सुख दु ख का भोक्ता जीव है वैसे परजनम में भी होता है क्या सत्यभाषण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णाश्र-मियों की निष्फल होगी ? कभी नहीं॥ २॥ पशु मार के होम करना वेदादि सत्य-शास्त्रों मे कहीं नहीं लिखा और मृतकों का श्राद्ध तर्पण करना कपोलकित्पत ह क्योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराण्यमतवालों का

मत है इसलिये इस वात का खण्डन श्रखण्डनीय है।। ३॥४॥५॥ जो वन्तु है उसेका श्रभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का श्रभाव नहीं हो सकता, देह भरम होजाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋ-णादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निखय पापी होकर दूसरे जन्म में दु:खरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं॥६॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको पूर्वजनम तथा कुदुनवादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुदुनव में नहीं श्रासकता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ वनालिया है प-रन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय है।। ८॥ अय कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेटों की निन्दा कभी न करते कि वेद भांड धूर्त और निशाचरवत् पुरुषों ने वनाये हैं ऐसा वचन कभी न निकालते, हा भांड धूर्त निशाचरवत् महीधरादि टीकाकार हुए हैं उनकी धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभागाक बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने मूछ चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान् से पड़ा इसलिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममागियों की प्रमाण-शून्य क्रेपोलकल्पित अष्ट टीकाश्रों को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्याह्यी भगाध समुद्र में जागिरे॥ ९॥ भला विचारना चाहिये की स्त्री से अदव के लिङ्ग का प्रहण कराके उससे समागम कराना श्रौर यजमान की कन्या से हांसी ठट्टा भादि करना सिवाय वासमागी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विना इत महापापी वाममार्गियों के श्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अञ्जद्ध व्याख्यान कौन करता ? असन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते। क्या करें विचारे उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन करते ॥ १०॥ श्रौर जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममानी टीकाकारों की लीला है इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कही मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिध्या वातों का पाप उन टीकाकारों के श्रौर जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है नि.सन्देह उनको लगेगा सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवदय अविद्यारुपी अन्धकार में पड़के सुख के वदले दारुण दु ख जितना पार्वे ड-वना ही न्यून है। इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ११॥

जो वाममागियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्नीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रश्नित होने के अर्थ वेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदिविषद्ध श्रनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सहा वेदोक्त मत से क्यों हाथ थो बैठते ? क्या करें विचारे 'विनाशकाले विपरीतवुद्धिः' जब नष्ट अष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की चलटी बुद्धि होजाती है।

अव जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं:—ये चारवाकादि बहुतसी वातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है। पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ "जो बोलने में प्रगल्म और विशेषार्थ वैतिण्डिक होता है"। और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष, छ. यतना (आगे कहे छ. कमें) और जगत् का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत संत्रेष से दर्शा दिया।

अब बौद्धमत के विषय में संचेप से जिखते हैं-

# कार्यकारग्रभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्। अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात्॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से का-र्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इसके विना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है बौद्ध चार प्रकार के हैं:—

एक "माध्यमिक" दूसरा "योगाचार" तीसरा "सौत्रान्तिक" और चौया "वैभाषिक" " बुद्ध्या निर्वर्त्तते स बौद्धः" जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थान् जो २ वात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं

माने । इनमें से पहिला "माध्यमिक" सर्वेशून्य मानता है अर्थान् जितने पदार्थ हैं वे सव शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य होजाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घटज्ञान समय में भासता और पदार्थोन्तर में जान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इसलिये शून्य ही एक तत्व है। दूसरा "योगाचार" जो नाह्य शून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं वाहर नहीं जैसे घटज्ञान श्रात्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है। तीमरा ''सौत्रान्तिक'' जो वाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि वाहर कोई पदार्थ साङ्गोपाङ्ग प्रत्यच नदी होता किन्तु एकदेश प्रत्यच होने से शेष में श्रनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है। चौथा ''वैभाषिक'' है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे 'अयं नीलो घट.'' इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति वाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता है। यद्यपि इनका आचार्य वुद्ध एक है तथापि शिष्यों के वृद्धिभेद मे चार प्रकार की शाखा होगई है जैसे सूर्यास्त होने में चार पुरुष परस्त्रीगमन श्रौर विद्वान् सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म्म करते हैं। समय एक परन्तु अपनी २ वृद्धि के अनुमार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अव इन पूर्वोक्त चारों में 'माध्यमिक' सवको क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण २ में वुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वच्या में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे श्र्या में नहीं रहता इसालिये सवको क्षिक मानना चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा ''योगाचार'' जो प्रवृत्ति है से सब दु.खरूप है क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा वनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा ''मौत्रान्तिक'' सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लिक्षत होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़ों के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐमा कहता है। चौथा 'वैभाषिक" शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सवको शून्य मानता था उसी का पत्त वेंभाषिक का भी है इन्यादि वौद्धों में बहुतमे विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकारकी भावना मानते हैं। ( उत्तर ) जो सब झून्य हो तो झून्यका जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शुन्य नहीं जान सके इसलिये शून्य हा जाता और जेब दो पटार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार वाहा शुन्यत्व मानता है तो परंत इस है मौतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है नो उसके हृदय में पर्वत ।

के समान अवकाश कहा है इसलिये वाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को अत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष नहीं तो ''अयं घट:" यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु ''अयं घटैकदेशः'' यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है ''यह घट है'' प्रत्यत्त है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के खबयब भी प्रत्यत्त होते हैं अर्थात् सावयव घट प्रत्यत्त होता है। चौथा वैभाषिक वाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां काता आर ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है वैसे जो क्षिण्क पदार्थ और उसका ज्ञान क्ष-णिक हो तो ''प्रत्यभिज्ञा'' अर्थात् मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चा-हिये परन्तु पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिये क्षाणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दु:ख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के विना दु:ख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इस्रालिये सब दु:खमानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्ररूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसा घट का रूप घट के रूप का लक्ष्म चक्ष लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिनाभिन्न लक्ष्य लक्ष्य मानना चाहिये। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जाननेवाला शून्य से भिन्न होता है।

# सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकरसंगतम् ॥

जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसीछिये य दोनों एक हैं और पूर्वीक्त भावना चतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते है अपने शिष्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उनमें से प्रथमस्कन्ध:—

# रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय महणाकिया जाता है वह "रूपस्कन्ध" ( दूसरा ) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को "विज्ञानस्कन्ध"

(तीसरा) ह्पस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दु:ख आदि प्रतीति-ह्प व्यवहार को "वेदनास्कन्ध" (चौथा) गौ आदि संज्ञा का सम्वन्ध नामी के साथ मानने ह्प को "सज्ञास्कन्ध" (पांचवां) वेदनात्कन्ध से राग द्वेपादि क्लोश और क्षुधा तृपादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मह्प व्यव-हार को "संस्कारस्कन्ध" मानते हैं। सब संसार में दु:खह्प दु:ख का घर दु ख का साधनह्प भावना करके संसार से छूटना चारवाकों में आधिक मुक्ति और अतु-मान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं॥

देशना लोकनाथानां सत्त्वाश्यवशानुगाः।
भिचनते वहुधा लोके उपायैर्वहुभिः किल ॥ १ ॥
गम्भीरोत्तानभेदेन किच्चोभयलच्चणः।
भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताद्वयलच्चणा॥ २ ॥
श्रयीनुपार्ज्य वहुशो द्वादशायतनानि वै ।
परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।
मनो वुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं वुधैः॥ ४ ॥

अर्थान् जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त छोकों के नाथ बुद्ध आदि तिर्थिकरों के पदार्थों के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है जिसकों बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उसको मानना ॥ १ ॥ वहे गन्भीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून टक्षण युक्त पूर्व कह आये उनको मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वहीं मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्वादि पदार्थों को प्राप्त होके आद्मायतन अर्थान् वारह प्रकार के र्यानिवेशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी पादिये अन्य की पूजा करनी पादिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा यद है:-पांच यान देन्द्रिय अर्थान् और, त्यक्, चक्क, जिला और नासिका । पाच करनेन्द्रिय अर्थान् आव, हस्त, पाद, गुण और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, युद्धि अर्थान् यान् इस्त, सन्दर्भ स

चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसालिये सब संसार दु:खरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमे सुख दुःख दोनों है। और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि करना और पथ्य तथा खोषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं ? जो कहैं कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको दु.ख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जान के निवृत्त होता है। संसार में धर्म क्रिया विद्या स-त्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सव सुखकारक हैं इनको कोई भी विद्वान् दु:ख का लिङ्ग नहीं मान सकता विना बौद्धों के। जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगे तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीर्थिकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते है और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमा-त्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो ऋहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के विना कार्य्य नहीं हो सकता। अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें विना पढ़े पढाये सुने सुनाये श्रीर ज्ञानियों के सत्सग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मृल और युक्तिशून्य सन्निपात रोग-प्रस्त मनुष्य के वर्डाने के समान है जो शून्यरूप ही खरेत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं होसकता, हा सूक्ष्म कारणरूप तो होजाता है इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी है। जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्त करण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विषयी जनों मे क्या भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं वच सके तो वहा मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी वातें हैं वहा मुक्ति का क्या काम ? क्याही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका साहत्य इनके विना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला। पूर्व तो सब ससार की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगा दी, क्या इनकी द्वादशायतनपूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देनेहारी होसके तो भला कभी आंख मीच के कोई रतन ढूंढा चाहै वा ढूंढे कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इनकी लीला वेद्ईश्वर

को न मानने से हुई अव भी सुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें | विवेक विलास अन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है:-बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च चणभंगुरम्। श्रार्थिसत्त्वाख्ययादत्त्वचतुष्ट्यिभदं क्रमात् ॥ १ ॥ दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः। मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या ऋमेगा श्रूयतामतः ॥ २ ॥ दुःखसंसारिगस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्त्तिताः। विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥ पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्। धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु॥ ४॥ रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि । आत्मात्मीयस्वभावाच्यः स स्यात्समुदयः पुनः॥ ४ ॥ चिंगिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोच्चोऽभिधीयते ॥ ६॥ प्रत्यचानुभानं च प्रमाणं द्वितयं तथा। चतुःप्रस्थानिका वौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः॥ ७॥ अयो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण वहुमन्यते । सौत्रान्तिकेन प्रत्यच्याद्योऽथों न वहिर्मतः ॥ ६॥ श्राकारसहिताबुद्धियोंगाचारस्य संमता। केवलां संविदां स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६॥

रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा। चतुर्णामपि वौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्त्तिता॥१०॥ कृतिः कमगडलुमैंगिड्यं चीरं पूर्वाह्मभोजनम्।

# संघो रक्तांवरत्वं च शिक्षिये बौद्धिभन्नुभिः ॥ ११॥

बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत क्षणभंगुर आर्थ्य पुरुष श्रौर श्राय्यों खी तथा तत्त्वों की श्राख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में म-न्तव्य पदार्थ हैं ॥ १॥ इस विदव को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुद्य अर्थात् उन्नित होती है और इनकी ,व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ ससार में दुःख ही है जो पश्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं उनको जानना॥ ३॥ पश्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दा-दि विषय पांच और मन वुद्धि अन्त.करण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं॥ ४॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समृह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुद्य होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार चि एक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह वौद्वों का मार्ग है और वहीं शून्य तत्त्व शृत्यरूप होजाना मोक्ष है।। ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यच और भनु-मान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौजान्तिक, योगाचार और माध्यामिक ॥ ७ ॥ इनमे वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उसको विद्य-मान मानता है क्योंकि जो ज्ञान मे नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सक-ता। और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ 🗷 ॥ योगा-चार आकारसहित विज्ञानयुक्त वृद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थी का ज्ञानसात्र मानता है पदार्थी को नहीं मानता ॥ ९॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों वौद्धों की है।। १०॥ मृगा-दि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड मुडाये, वरुकल वस्न, पूर्वीतु श्रर्थात् ९ वजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहें, रक्त वस का धारण यह वौद्धों के साधुत्रों का वेश है।। ११।। (उत्तर) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उमका गुरु कौन था? और जो विरव क्षणभङ्ग हो तो चिरटष्ट पदार्थ का यह वहीं है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो न्त्रणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुन स्मरण किसका होवे जो क्षाणिकवाद हीं बौद्धों का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षणभन्न होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य मे भी ज्ञान होना च।हिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकाश में सहित वुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हुत्य में आत्मन्य होवे वाहा पदार्थी को केवल ज्ञान ही मानाजाय तो ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो

सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुपृप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि वातें संक्षेपतः बौद्ध-मतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे कि इनकी कैमी विद्या और कैसा मत है। इसको जैन लोग भी मानते हैं॥

## यहां से आगे जैनमत का वर्णन है ॥

प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नतिखित वातें लिखी हैं ---

वौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, ( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ष्ट्राकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छ द्रव्यों को मानते हैं। इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रन्य है वस्तुत नहीं उनमें से ''धर्मास्तिकाय'' जो गतिपरिगामीपन से परि-णाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है। दूसरा "अध्मास्तिकाय" यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुर्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा "आकाशास्तिकाय" उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है। चौथा ''पुद्गलास्तिकाय'' यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वर्ण, गन्ध, स्पर्ज कार्य का लिझ पूरने श्रीर गलने के स्वभाववाला होता है। पांचवां 'जीवास्तिकाय" जो चेतनानक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्ता भोक्ता है। और छठा ''काल'' यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकार्यों का परत्व खपरत्व नवीन प्राची-नता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वर्तमानरूप पर्यायों से युक्त है वह काल ( समीक्षक ) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रातिसमय में नवीन २ माने हैं वे झूठे हैं क्यों कि श्राकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये श्रनादि श्रौर कारगरूप से श्रविनाशी है पुन नया श्रौर पुरानापन कैसे घट सकता है। श्रौर जैनिया का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि वर्माधर्म द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाने है इमिलये आकाश, परमाणु,

ओर काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि पृथिव्यादि पाच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक् र पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिण्या पक्षपात की बात है।

अब जो वोद्ध और जैनी लोग सप्तमंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि 'सन् घट:'' इसको अथम मंग कहते हैं क्यों कि घट अपनी वर्त्तमानता से युक्त अर्थात् घडा है इसने अभाव का विरोध किया है। दूसरा भग ''असन् घट:'' घडा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा मंग है। ती-सरा भंग यह है कि ''सन्नसन्न घट'' अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्यों कि इन दोनों से पृथक् होगया। चौथा भंग ''घटोऽघटः'' जैसे ''अघटः पटः'' दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने मे होने से घट अघट कहाता है युगपत् उसकी दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है। पांचवां भग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा भग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है। और सातवां भग यह है कि जो कहने को इष्ट है प-रन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार.—

स्यादिस्त जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥१॥स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥३॥ स्यादिस्त नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥४॥ स्याद-स्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥४॥ स्यान्नास्ति अवक्त-व्यो जीवः षष्ठो भंगः ॥६॥ स्यादिस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति सत्तमो भंगः॥७॥

अर्थात् हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में ध्यभावरूप भंग प्रथम कहाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इससे यह दूसरा भग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग। जन जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐपा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने मे नहीं आता इसिलिये चतु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और श्रदृश्य-पन में नहोंना और एकसा न रहना किन्तु क्तण २ में परिणाम को प्राप्त होना अित नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता है॥

नास्त न हाव और नास्त अस्त व्यवहार भी न होव यह सातवा भग कहाता ही।

इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्तभगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्व्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, सम्मान और पर्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा वौद्ध तथा जैनियों का स्वाद्धाद और सप्तभर्गा न्याय कहाता है। (समीक्षक) यह कथन एक अन्योऽन्याभाव में साध्मर्य और वैधर्म्थ में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोडकर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिये होता है। देखो! जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़के वर्त्तभान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नही है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुण, कर्म, स्वभाव के समान धर्म और विरद्ध धर्म्म के विचार से सब इनका सप्तमंगी और स्याद्धाद सहजता से समभ में आता है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है ? इसमे वौद्ध और जैनों का एक मत है। थोड़ासा ही पृथक होने से भिन्नभाव भी होजाता है।।

अव इस के आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता है: —

चिद्दचिद्दे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम्। उपादेयसुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः॥१॥ हेयं हि कर्त्तरागादि तत् कार्य्यमविवेकिनः। उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलच्चणम्॥२॥

जैन लोग 'चित्' श्रौर "अचित्" अर्थात् चेतन और जड़ दो ही परतत्व मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ प्रहण के योग्य है उस २ का प्रहण और जो २

त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं।। १ ॥ ज-गत् का कर्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उसका प्रहण करना उत्तम है।। २॥ अर्थात जीव के विना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी श्रनादि सिद्ध ईरवर नहीं ऐसा वौद्ध जैन लोग मानते है। इसमें राजा शिवप्रसाद-जी ''इतिहासितिसिरनाशक'' यन्थ में लिखते हैं कि इनके दो नास हैं एक जैन श्रौर दृसरा वौद्र, ये पर्यायवाची शन्द है परन्तु वौद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गण्धर हैं उन-का नाम बैद्धों ने युद्ध रक्खा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी परंपरा जैनमत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने ''इतिहासतिमिरनाशक'' प्रन्थ के तीसरे खण्ड मे लिखा है कि "स्वामी शङ्कराचार्य्य" से पहिले जिनको हुए कुल हजार वर्ष के लग भग गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्भ फैला हुआ था इस पर नोट- 'वौद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से है जो महाबीर के गण्वर गौतम स्वामी के समय से शङ्कर स्वामी के समयतक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिसका अशोक और सम्प्रति महाराज ने माना उससे जैन वाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। जिन जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द है कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वनी दीपवश इत्यादि पुराने बौद्ध प्रन्थों में शाक्य-मुनि गौतम बुद्ध को श्रकसर महांबीर ही के नाम से लिखा है। पस उसके समय मे एक ही उनका मत रहा होगा हमने जो जैन न लिखकर गौतम के मतवालों को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि उनको दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है"।। ऐसा ही अमरकीय में भी लिखा है:-

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्त्यागतः । समन्तभद्रो अगवान्मारजिल्लोकजिजनः ॥ १ ॥ षडभिज्ञो दशवलोऽद्ययवादी विनायकः ।

मुनीन्द्रः श्रीवनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥ स शाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धश्शौद्धोदनिश्च सः । करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिवंधक नहीं || ३ || जैसे मनुष्यों में कर्ता के विना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्ता के विना होना सर्वथा असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मृढ को भी सन्देह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात् उसका अनुवाद करना भी सरल है || ४ || इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि उयवहार अनुचित है ||

#### ( मश्र ):---

श्रनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ श्रादिमान्। कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ श्रथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रदीयते । प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तद्दितता । कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धसृत्वान्तराहते ॥ ३ ॥

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके 2 11 १ 11 और जो पर-मेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है 11 २ 11 क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य और उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीस्तरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोंगे तो अनवस्था दोष आवेगा 11 ३ 11 (उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का वोध होता है, कार्य में कारण का स्वभाव और कारण का कार्य का नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ,

॥ १ । २ । ३ ॥ और तुम तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चय्यों ज्ञान
और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्यों कि
विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकर्त्ता परमात्मा को
मानो । देखों ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता
से नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव सुपृप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ
भी भान नहीं रहता, जब जीव दु.ख को प्राप्त होता है तब उसको ज्ञान भी न्यून हो
जाता है, ऐसे परिच्छित्र सामर्थ्यवाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना विना
श्वान्तिवृद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे
तीर्थकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन
से ? फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी।

### श्रास्तिक और नास्तिक का संवाद ॥

इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसको बढ़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना भौर मुम्बई में छपवाया है। ( नाम्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से। ( आस्तिक ) जो सव कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना श्रसम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्तिका अभाव होगा। जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जा-रेंगे। यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दु:ख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पहेंगे। (नास्तिक) ईश्वर आक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को श्राक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानों। (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चतन है तो कर्ता क्यों नहीं ? और जो कत्ती है तो वह किया से पृथक् कभी नहीं हो सकता जैसा तुम छत्रिम

बंनावट के ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता क्यों कि जो निमित्त से ईश्वर वने तो श्रमित्य श्रीर पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर वनने के प्रथम जीव या पश्चात् किसी नि-मित्त से ईर्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव है और अनन्तकाल तक रहेगा इस-लिये इस अनादि स्वत.सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है। देखों ! जैसे वर्त्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दु ख भोगता है वैसे ईरवर कभी नहीं होता। जो ईइवर कियावान् न होता तो इस जगत् को कैसे वना सकता ? जो कर्मों को प्राग-भाववत् अनादि सानत मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो सम-वाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञानवाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्त-क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत् जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और वन्धन में पडगये। । नास्तिक ) ईइवर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सव वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं १ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, शूद्र आदि की उत्तम, मन्यम, निकृष्ट अवस्था क्यों हुई ? क्योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बडाई न होनी चाहिये। (आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोळ और घट पटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे इंश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अध-मीत्मा बरावर नहीं होते विद्यादि सद्गुण और सत्यभाषणादि कर्म सुजीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र श्रोर अन्त्यज वह छोटे माने जाते हैं वर्णों की व्याख्या जैसी ''चतुर्थसम्हास'' में लिख आये है वहा देख लो। (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्त्ता है, जैवी सृष्टि का नहीं, जो जीवों के कर्त्तव्य कर्म हैं उन-को ईरवर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, श्रोधि, अन्नारि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य न पीसें, न कूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनावें और न खावें तो क्या ईरवर उसके वदले इन कामों को कभी करेगा ?

और जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसक इसिलये आदिसृष्टि में जीव के शरीरों और सांचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात् उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्त्तव्य काम है। (नास्तिक) जबपरमात्मा शाश्वत, श्रनादि, चिदानन्द-ज्ञानस्वरूप है तो जगत् के प्रपंच और दुःख में क्यों पडा शानन्द छोड दु.ख का प्रहरण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वरने क्यों किया ? ( श्रास्ति-क) परमात्मा किसी प्रपंच और दु.ख मे नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपंच और दु:ख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता है सर्वदेशी का नहीं | जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न वनावे तो अन्य कौन वना सके ? जगत् वनामे का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं वनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द मे रहता है, जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पिताह्रप निभित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रवन्ध नियम उसी ने किया है।( ना-स्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत् की सृष्टिकरण घारण और पलय कर-ने के बखेड़े में क्यो पड़ा ? ( अगस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साध-नों से सिद्ध हुए तीर्थकरों के समान एक देश में रहनेहारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचिन्मात्र जगत् को बनाता धरता छौर प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से है, जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध श्रीर वन्ध की अपेक्षा से मुिक होती है, जो कभी वद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव है वे ही वद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं, अतन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्यन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं कभी नहीं पड़ता, इमलियं वह परमात्मा मदैव मुक्त कहाता है। (नास्तिक) जीव कमों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भाग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इसमें ईश्वर का काम नहीं। (आस्तिक) जैसे विना राजा के डाकू लंपट चौरादि दुष्ट मनुष्य स्वय फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते है किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार वलात्कार से पकडा कर यथी-चित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मानुसार यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मी के

फल भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये। (नास्तिक) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सव ईश्वर हैं। (आस्तिक) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्यों कि जो प्रथम बद्ध हो कर मुक्त हो तो पुनः वन्ध में श्रवरय पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौवीस तीर्थंकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी वन्ध में अवश्य गिरेगे और जब व-हुतसे ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते, फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा सिड़ा करेंगे। (नास्तिक) हे मूढ़ जगत् का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत् ख-यंसिद्ध है। (आस्तिक) यह जैनियों की कितनी वड़ी भूल है भला विना कत्ती के कोई कर्म, कर्म के विना कोई कार्य्य जगत् में होता दीखता है ! यह ऐसी वात है कि जैसे गेहूं के खेत से स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी वनके जैनियों के पेट में चली जाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गरखा, टुपट्टा, घोती, पगड़ी आदि वनके कभी नहीं श्राते ! जव ऐसा नहीं तो ईश्वर कत्तों के विना यह विविध जगत् श्रोर नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे वन सकती ? जो हठधर्म से स्वयंसिद्ध जगत् को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वस्त्रादिकों को कत्ती के विना प्रत्यक्ष कर दिखलात्रों जव ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुन. तुम्हारे प्रमाण्जून्य कथन को कौन वुद्धिमान मान सकता है ?। (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपंच में क्यों पड़ा ? जो सोहित है तो जगत् के वनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा। (आस्तिक) परमेश्वर मे वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वे व्या-पक है वह किसको छोड़े और किसको यह्या करे ईश्वर से उत्तम वा उसको अ-शप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं। ( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगत् का कत्तां और जीवों के कमों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंची होकर दु.खी होजायगा। (आस्तिक) भला अनेकविध कमी का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता वाभिक न्यायावीश विद्वान् कमों में नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामध्येवाला प्रपंची और दुःखी क्योंकर होगा ? हां तुम अपने भीर 'त्रवने तीर्ववरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सी गुम्हारी अभिवा की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छ्टना चाहो तो वेदादि सत्य साधों जा आजय लेको क्यों ध्रम में पहे २ ठीकरें खाते हो ?॥ मा तेन तोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते

और संक्षेपतः मूलार्थ के किये पश्चात् सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं:
मूल-सामित्र्यणाइ अग्रान्ते चनूगइ संसार घोरकान्तरे।

मोहाइ कम्मगुरु ठिइ विवाग वसनुभमइजीव रो। प्रकरण
रत्नाकर भाग दूसरा २। षष्टीशतक ६०। सूत्र २॥

यह रत्नसार भाग नामक प्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम श्रौर महावीर का संवाद है॥

इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थीत् किसी का बनाया जगत् नहीं सो ही आस्तिक नाश्तिक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगत् का कर्ता कोई नहीं न कभी वना और न कभी नाझ होता । (समीक्षक) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता। और उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कर्म नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुन: जगत् उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थेकरों को सम्यक् बोध नहीं था जो उनको सम्यक् ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव वार्ते क्यो लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी वार्ते सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दी-खता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात् इनके आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं छाती थी और न अब यह विद्या इनमें है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव वातें क्योंकर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता। और भी देखों ! इसकी मिध्या बार्ते जिन तीर्थकरों को जैन लोग सम्यक्ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिध्या वार्तों के ये नमूने हैं। "रत्नसारभाग" (इस मन्थ को जैन लोग मानते है और यह ईसवी सन् १८७१ अभेळ ता० २८ में वनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नान कचंद जती ने छपवाकर प्रसिद्ध किया है ) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार ज्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूदमकाल है। और असंख्यात समयों को "आविल" कहते हैं। एक कोड़ सर्धठ लाख सत्तर सहस्र दोसी सोलह आवलियों का एक "सुहूर्त्त" होता है वैसे तीस बुहू चौं का एक ''दिवस" वैसे पन्द्रह दिवसों का एक ''वक्ष"

वैसे दो पक्षों का एक "मास" वैसे वारह महीनों का एक "वर्ष" होता है वैसे सत्तर लाख कोड़, छप्पन सहस्र कोड़ वपाँ का एक "पूर्व" होता है, ऐसे असं-ख्यात पूर्वों का एक ''पल्योपम" काल कदते हैं। असंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गढरा कुत्रा सोद कर उसको नुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित वालों के टुकड़ों से भरना श्रर्थान् वर्त्तमान मनुष्य के वाल से जुगुलिये मनुष्य का वाल चार इजार छानवे भाग मूझम होता है, जन ! जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे वालों को इकहा करें तो इस समय के म-नुष्यों का एक वाल होता है ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक वाल के एक खंगुल भाग के सात वार आठ २ टुकडे करने से २०६७४५२ अर्थात् वीस लाख सत्तानवे सहस्र <sup>एक</sup>॰ सौ वावन दु कड़े होते हैं, ऐसे दुकड़ों से पूर्वोक्त कु आ को भरना उसमें से सौ वर्ष के अन्तरे एक २ दुकडा निकालना जम सब दुकडे निकल जार्वे और कुआ खाली हो जाय वो भी । वह संख्यात काल है और जब उनमें से एक २ दुकड़े के आसंख्यात दुकड़े करके चन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न दवे उन दुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक दुकड़ा नि-, काले जन वह कुआरीता हो जायतन उसमें असंख्यात पूर्व पहें तन एक २ पल्यो-पम काल होता है। वह पर्योपम काल कुआ के दृशन्त से जानना, जब दृश कोड़ान् कोड़ परयोपम काल वीतें तब एक ''सागरोपम'' काल होता है, जब दश कोड़ान्, कोंड़ सागरोपम काल वीत जाय तब एक ''उरसर्पणी'' काल होता है और जब एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी काल बीत जाय तब एक 'कालचका' होता है जंब अनन्त कालचक्र बीत जावें तब एक "पुद्गलपरावृत्त" होता है, अब अनन्तकाल है किसको कहते है जो सिद्धान्त पुत्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है उससे उपरान्त ''अनन्तकाल" कहाता है, वैसे अनन्त पुद्गलपरावृत्त काल जीव को भ्र-मते हुए वीते हैं इत्यादि। सुनो भाई गणित विद्यावाले लोगो ! जैनियों के प्रन्थों की कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखों! इन तीर्थकरों ने ऐसी गिणतिवद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुरु और शिष्य हैं जिनकी अविद्या का कुछ पारावार नहीं । और भी इनका अन्धेर सुनो रब्नसार-भाग पृ० १३३ से छेके जो कुछ वृटावोल अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त प्रन्थ जो कि उनके वीर्थेकर अर्थात् ऋपभदेव से लेक महावीर पर्यानत चौबीस हुए हैं उनके वचनों का

सारसंप्रह है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीव मट्टी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक श्रंगुल का असंख्यातवां समझना, अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उनका आयुमान श्चर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते है। (रत्न० पृ० १४९) वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते है वे साधारण वनस्पति कहाती है जो कि कन्द्मूलप्रमुख और अनन्तकायप्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहियें उनका आयुमान अन्तमुहूर्च होता है परन्तु यहा पूर्वीक्त इनका मुहूर्च समझना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श इन्द्रिय इन में है और उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक स-इस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दश सहस्र कोशों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उसका आयुगान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता है अब दो इन्द्रियवाले जीव व्यर्थात् एक उनका शरीर और एक मुख जो शंख कौड़ी और जूं आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से अधिक अडतालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। और उनका अध्यमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है, यहां बहुत ही भूल गया क्यों कि इतने वहें शरीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश की स्थूल जू जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहा जो इतनी बडी जूं को देखे !!! (रत्नसारभाग० पृ० १५०) श्रौर देखो ! इनका अन्धा-धुन्ध बीळू, बगाई, कसारी और मक्ली एक योजन के शरीरवाले होते है इनका आयु-मान अधिक से अधिक छः महीने का है। देखो भाई । चार २ कोश का बीछ अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीरवाडा वीळू और मक्खी भी जैनि-यों के मत में होती है ऐसे बीळू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे वीछू किसी जैनी को काट तो उसका क्या होता होगा! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन श्रर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाव से १००००००० एक क्रोड कोश का शरीर होता है और एक कोड़ पूर्व वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थृल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा। और चतुष्पाद हाथी प्राद्धिका देहमान दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का द्वादि,

पेसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। (रत्नसारभा० पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवों को देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १०००००० एक कोड़ कोशों का और आयुमान एक कोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने वड़े शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचारों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या यह महा मूठ वात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव न होस के!॥

श्रव सुनिये भूमि के परिमाण को। (रत्नसार भा० पृ० १५२) इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप खौर खसंख्यात समुद्र हैं इन खसंख्यातका प्रमागा खर्थात् जो अदाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अव इस पृथिवी में "जम्बूद्वीप" प्रथम सब द्वीपों के वीच में है इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात् एक अरव कोश का है और इसके चारों ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दोलाख योजन कोश का है अर्थात् दो अरव कोश का। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो ''धातकीखण्ड'' नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात् चार अरव कोश का प्रमाण है और उसके पीछे ''कालोद्धि'' समुद्र है उसका आठ लाख अर्थात् आठ श्चरव कोश का प्रमाण है उसके पीछे "पुष्करावर्त्त" द्वीप है उसका प्रमाण सोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं और उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तिर्यग् योनी के जीव रहते हैं। (रत्नसार भा० पृ० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक हरिवर्ष, एक रन्यक, एक देवकुर, एक उत्तरकुरु ये छ: क्षेत्र हैं॥ (समीक्षक) सुनो भाई! भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगों! भृगोल के परिमाण करने मे तुम भृले वा जैन । जो जैन भूलगये हों तो तुम उनको सममात्रो और जो तुम भूले हो तो उनसे समम लेको। थाड़ा-सा विचार कर देखों वो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य्य और शिष्यों ने भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महा असंभव गपोड़ा क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान् पुरुष जगत् को अकर्तृक और ईश्वर को न मान इसमें क्या आश्चर्य है ? इसित्ये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान् अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक वीर्थद्वरों के बनाये हुए सिद्धान्त यंथ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अविद्यायुक्त वात भरी पड़ी हैं इसिलये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके विना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं

मान सकेगा, यह सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा भूठ है हां! जगत् का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकर्त्तृक है परन्तु उनमें नियमपूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और खभाव से पृथक् २ रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अ-वदय है और वह बनानेवाला ज्ञानस्तरूप है। देखों पृथिवी सुर्यादि सब लोकों को नि-यम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिसमें संयोग रचना विशेप दीखता है वह स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत् को निस्य मानोगे तो उसका कारण कोई नहोगा किन्तु वही कार्यकारणरूप होजायगा जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य्य और कारण आपही होने से अन्योऽन्याश्रय और श्चारमाश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये जगत का कत्ती श्रवश्य ही मानना है। (प्रश्न) जो ईश्वर को जगत् का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्ता कौन है ? (उत्तर) कर्ता का कर्ता श्रीर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कत्ती श्रीर कारण के होने से ही कार्य्य होता है जिसमे संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका कत्ती वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुक्षास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना। इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत् ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का बोध कैसे हों सकता है ? इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्य-पर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रति-वस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरण्यत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेचा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्य्यकारण सामर्थ्य को अविभाग पर्यायों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्व्याय कैसे रह सकते हैं १ ऐसे ही एक २ द्रव्य मे श्चनन्त गुगा श्रीर एक गुगा प्रदेश में श्राविभागरूप श्वनन्त पर्यायों को भी श्वनन्त

17

मानना केवल बालकपन की वात है क्योंकि जिसके श्रधिकरण का श्रन्त है तो उस में रहनेवालों का श्रन्त क्यों नहीं १ ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिध्या वातें लिखी हैं, श्रव जीव श्रौर श्रजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है:-

# चेतनालच्याो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः। सत्कर्मपुद्गलाः पुगयं पापं तस्य विपर्ययः॥

यह जिनदत्तसूरि का वचन है और यही प्रकरण्रत्नाकर भाग पहिले में नयचक-सार में भी लिखा है कि चेतनालक्ष्म जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है। सत्कर्भरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कहाते हैं। (समीक्षक) जीव श्रौर जड़ का लच्चरण तो ठीक है परन्तु जो जडरूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का खभाव चेतन में होता है देखो। ये जितने जड पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवोंको स्ननादि मानते है यह तो ठीक है परन्तु उसी अलप और अल्पज जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना मूठ है ः क्योंकि जो श्राह्म श्रोर श्राह्म है उसका सामर्थ्य भी सर्वदा समीप रहेगा। जैनी लोग जगत्, जीव, जीव के कर्म छौर वन्ध अनादि मानते हैं यहा भी जैनियों के तीर्थंकर भूलगये हैं क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य झौर जीव के कर्म, बन्ध भी श्रनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का ब्रूटना क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता। जो अ-नादि का भी नाश मानोगे तो तुन्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोंगे तो कर्म और वन्ध भी नित्य होगा।और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कमों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कमों का खुटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तव नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छूटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं वन सकेगी। (प्रश्न) जैसे यान्य का छिलका उतारने वा ख्राग्न के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुन. जन्ममरणकूप धंसार में नहीं भावा (उत्तर्) जीव और कमें का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं है किन्द्र

इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कर्म और कर्तृ-त्वराक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कर्म करने की राक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पाषाण्यत् हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामध्ये नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कर्मबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट कर बन्धन में पहेगा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों से सिद्ध इत्रा पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के विना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा। जैसे वस्तों में मैल लगता श्रौर धोने से छूट जाता है पुन: मैल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतु खों से रागद्वेषादि के आ-श्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्र से निर्मल होता है और मल लगने के कारणों से मलो का लगना मानते हो तो मुक्त जीव सं-सारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मिलनता छटती है वैसे निमित्तों से मिलनता लग भी जायगी इसिलये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं। ( प्रश्न ) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलंसाहित है। ( उत्तर ) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के खाभाविक खेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मैल फिर भी वस में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा। ( प्रश्न ) जीव पूर्वोपार्जित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का मानना व्यर्थ है। ( उत्तर ) जो केवल कमें ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण न हो तो वह जीव वुरा जन्म कि जहां बहुत दु:ख हो उसको धारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जनमधारण किया करे। जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है तो भी जैसे चोर प्राप से श्राके बन्दिगृह में नहीं जाता और खयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उसके कमीनुसार फल देने वाले परमे-श्वर को तुम भी मानो। ( पश्न ) मद (नशा ) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फळ देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं। ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे मटपान करनेवालों को मद कम चढ़ता, अनभ्यासी को बहुत चढ़ता है, वैसे नित्य बहु न पाप पुण्य करनेवालों को न्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों को भाषिक फल होना चाहिये और छोटे कर्मवालों को अधिक फल होने। ( प्रश्न ) ि सका

जैसा स्वभाव होता है उस का वैसा ही फल हुआ करता है । ( उत्तर ) जो ख भाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हां जैसे शुद्ध वस में निमित्तों से मल लगता है उसके छुडाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है। ( प्रश्न ) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है। (उत्तर ) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता है वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलानेवाला तीयरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी श्ररपज्ञ होते से खयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं होसकते, इनसे यह सिद्ध हुआ कि विना ईश्वर-स्थापित सृष्टिकम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती। (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईरवर कहाता है। (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सर्केंगे।(प्रश्न) कर्न का वन्ध सादि है।(उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा श्रौर जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्म कर्ता का समवाय अर्थात् नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं ख़टता, इसलिये जैसा ९ वें स-मुहास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है। जीव चाहे जैसा अपना झान श्रौर सामर्थ्य वढ़ावे तो भी उसमें परिभितज्ञान श्रौर ससीम सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता। हां जितना सामध्ये बढ़ना उचित है उतना योग से वढ़ा सकता है और जो जैनियों में आईत छोग देह के परिमाण से जीव का भी परि-माण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्खता की वात है क्योंकि जीव एक सूक्ष पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां शरीर में प्राण विजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उनसे सब शरीर का वैर्त्तमान जानता है अच्छे भंग से अच्छा और वुरी संगसे बुरा होजाता है। अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं --

मूल--रे जीव भवदुहाइं इक्कं चिय हरइ जिग्रमयं धम्मं। इयराणं परमं तो सुहकप्ये मूढमुसि स्रोसि॥ अकरण्रस्ताकर भाग २।षष्टी शतक६०। सूत्राङ्क ३॥ अरे जीव । एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित धर्म संसार सम्बन्धी जनम जरा-मरणादि दु खो का हरणकर्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुग्रुक भी जैनमतवाले को जा-नना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्य्यन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य हरिहर ब्रह्मादि कुदेव हैं उनकी अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं। इसका यह भावार्थ है कि जैनमत के सुदेव सुग्रुक तथा सुधर्म को छोड़ के धन्य कुदेव कुग्रुक तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता॥ (समीक्षक) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इनके धर्म के पुस्तक है !॥

# मूल-ऋरिहं देवो सुगुरु सुद्धं धम्मं च पंच नवकारो। धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसइ हिययम्मि॥ प्रक० भा० २। षष्टी ६०। सृ० १॥

जो अरिंहन् देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान् शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध कषाय मलरिहत सम्यक्त्व विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वहीं दुर्गित में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला है और अन्य हरिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं और पच अरिहन्तादिक परमेष्टी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् द्या, क्षमा, सम्यक्त्व, ज्ञान दर्शन और चारित्र यह जैनों का धर्म है।। (समीक्षक) जन मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया नक्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कौन-सी अच्छी बात है ?। जैनमत के धर्म की प्रशसा:—

# मूल-जइन कुणिस तव चरणं न पढिस न गुणोिस देसि नो दाणम् । ता इत्तियं न सिककितिजं देवो इक्क झरि-हन्तो ॥ प्रकरण० भा० २ । षष्टी सू० २ ॥

हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकर-णादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुठ सुवर्म जैनमत में अद्धा रखना सर्वोत्तम वात और बद्धार का कारण हैं ॥ (समीक्षक) यगिप द्या और समा

अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फँसने से दया अदया और क्षमा अन्नमा होजावी है इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह वात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दह न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया और क्षमा अत्तमा होजाय यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दु:खनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना द्या कहाती है। केवल जल छान के पीना, क्षुद्र जन्तुओं को वचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्त्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया करके उसको अन्नपानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ?। जो इनकी सची दया होती तो "विवेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा है ''एक परमती की स्तुति'' अर्थात् उनका गुणकीर्त्तन कभी न करना । दूसरा ''उनको नमस्कार'' अर्थात् वंदना भी न करनी । तीसरा ''त्रालापन'' अर्थात् अन्य मतवाठों के साथ थोड़ा वोलना । चौथा ''सलपन'' अर्थात् उनसे वार २ न वोलना। पांचवां ''उनको अत्र वस्नादि दान'' अर्थात् उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी। छठा ''गन्धपुष्पादि दान'' अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंधपुष्पादि भी न देना। ये छः यतना अर्थात् इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कर्मान करें। (समीक्षक) अब बुद्धिमानों को विचारना चान हिये कि इन् जैनी लेगों की अन्य मतवाले मनुख्यों पर कितनी अद्या, कुदृष्टि और . द्वेष है । जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अद्या है तो फिर जैनियों को द्या-हीन कहना संभव है क्योंकि भापने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं . कहाता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उनको द्यावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है !। विवेक ॰ पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दिवान को जैन-मितयों ने अपना विरोधी समभ कर मारडाला और आलोयणा (प्रायश्चित्त) करके शुद्ध होगये । क्या यह भी द्या और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब श्रन्य मतवालों पर प्राण लेने पर्व्यन्त वैरवुद्धि रखते हैं तो इनको द्यालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अव सम्यक्व दर्शनादि के लक्षण आईत प्रवचनस-मह परमागमनसार में कथित है सम्यक् अद्धान, सम्यक् दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की है जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित प्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेषादिर-हित जो अद्धा अर्थात् जिनमत में प्रीति है सो सम्यक् अद्धान और सम्यक् दर्शन है॥

रुचिर्जिनोक्ततरत्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते । जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नहीं॥

यथावस्थिततत्त्वानां संचेपाद्विस्तरेण वा। यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः॥

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यग्ज्ञान बुद्धिमान कहते हैं॥

सर्वथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते । कीर्त्तितं तदहिंसादि त्रतभेदेन पञ्चधा ॥ स्रहिंसासूनृतास्तयब्रह्मचर्यापरियहाः ।

सब प्रकार से निन्द्नीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का त्रत है। एक ( अहिंसा) किसी प्राणीमात्र को न मारता। दूसरा (स्नृता) प्रिय वाणी बोलना। तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना। चौथा ( त्रह्मचर्च्य) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन। और पाचवां ( अपिप्रह) सब वन्स्तुओं का त्याग करना। इनमें बहुतसी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कमों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्य मत की निन्दा करने आदि दोषों से सब अच्छी बातें मी दोषयुक्त होगई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी हैं अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं। क्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके अन्य देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उसकी बुरा कहना और अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व लिख आये वैसी वातों के कहनेवाले अपने तिर्थंकरों की स्तुति करना केवल हठ की वातें हैं भला जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो तो भी जैनमत सचा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम होजाय ? और अन्य मतवाले क्षेष्ट भी अश्रेष्ट होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को आन्त और वालनुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इसमें यही विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्थों थे पूर्ण विद्वान्

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मिण का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी विशेष निन्दा अन्य मतवालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सन कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प के संग से एक वार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के सग से अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़वा है इसलिय हे भद्र! भन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दु.ख में पड़ेगा॥ (समीक्षक) देखिये जैनियों के समान कठोंग, आन्त, देपी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मतवाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन से यह निचारा है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी शशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह वात उनके दौर्भाग्य की है क्योंकि जनतक उत्तम निद्दानों का सग सेवा न करेंगे तबतक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जैन नियों को उचित है कि अपनी निद्याविरद्ध मिण्या वार्ते छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का प्रहण करें तो उनके लिये बड़े कल्याण की वात है॥

मूल-किं भिषामों किं करिमों ताणहयासाण धिठदुठाणं। जे दंसि ऊण जिंगं खिवंति नरयम्मि मुद्धजणं॥ प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ४०॥

जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना 2 और क्या करना क्योंकि जो उसका उपकार करी तो उलटा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे। सिंह की आंख खोलने को जाय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात् अन्यमार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उनसे सदा अलग ही रहना॥ (समीक्षक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचार तो जैनियों की कितनी दुईशा हो ? और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर कितना दु.ख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ?॥

मृत-जहजहतुष्टइ धम्मो जहजह दुठागाहोय श्रइउदउ। समिदिठिजियागा तह तह उज्ञसइस मत्तं॥ प्रक० भा० २। षष्टी० स० ४२॥ जैसे २ दर्शनभ्रष्ट, निह्नव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी, निद्ण्डी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजा-दिक होने वैसे २ सम्यग्दृष्टि जीनों का सम्यक्त्व निशेष प्रकाशित होने यह बड़ा आश्चर्य है ॥ (समीक्षक) अन देखों! क्या इन जैनों से अधिक ईब्यी, द्वेष, वैर-युद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ! हां दूपरे मत में भी ईब्यी द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इस्रालये जैनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥

# मूल-संगो विजाण श्रहिउते सिंधम्माइ जेपकुब्बन्ति । मुतूण चोरसंगं करान्ति ते चोरियं पावा ॥ प्रक० भा० २ । पष्टी० सूत्र ७५ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मृहजन चोर के संग से नामि-काछेदादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते॥ (समीक्षक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सहश दूसरों को सममता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ? जबतक मनुष्य में अति अज्ञान और कुसंग से श्रष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अति ईंप्यों देशादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैनमत पराया देशी है ऐसा अन्य कोई नहीं॥

# मूल-जच्छ पसुमहिसलरका पव्वंहोमन्ति पावन वमीए। पूर्ञान्तितंपि सहाहा ही लावी परायस्सं॥ प्रक॰ भा० २। षष्टी० सूत्र ७६॥

पूर्व सूत्र में जो मिध्यात्वी अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिध्यात्वी और आप सम्यक्त्वी अर्थात् अन्य सब पापी, जैनलोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिध्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ (समीक्षक) जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनीमी अर्थात् दुर्गानीमी विधि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पजूसण आदि व्रत बुरे नहीं हैं जिनसे मह किष्ट होता है ? यहां वाममार्गियों की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शास नदेवी और

मरतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा वकरें की आंखें निकाल ली थीं पुन: वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बिहन क्यों नहीं ? और अपने यचलाण आदि त्रतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना मृद्ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्वता की बात है, हां जो सत्यभाषणादि त्रत धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है।

मूल-चेसाणवंदियाणय माहणडुं वाणजर कसिरकाणं।

भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेणं ॥

प्रक० भा० २। षष्ठी० सूत्र ⊏२॥

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेदया, चारण, भाटादि लोगों, क्राझण, यक्ष, गर्योशादिक मिध्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का शक्त हैजो इनके माननेवाले हैं वे सब डुवाने और डूवनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मानते हैं भौर वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं॥ (समिक्षिक) अन्य मार्गियों के देवताओं को सुठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है भौर अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते है परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रतनसागर भाग १ ए० ६७ में देखो क्या लिखा है मरतदेवी पिथकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

मूल-किंसोपि जगाणि जास्रो जागो जगाणी इकिं स्रगो-विद्धि । जइमिच्छरस्रो जास्रो गुगो सुतमच्छरं वहइ ॥ प्रक० भा० २ । षष्टी० सूत्र =१ ॥

जो जैनमत्तविरोधी मिळ्यात्वी अर्थात् मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे १ जो जन्मे तो बढ़े क्यों १ अर्थात् शीध ही नष्ट होजाते तो अच्छा होता॥ ( समीक्षक )

देखों ! इनके वीतरागभाषित दया धर्म दूसरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इनका दया धर्म कथनमात्र है और जो है सो चुद्र जीवों और पशुओं के लिये है जैनभित्र मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि । जे पुण्यसम्गजाया मग्गे गच्छिन्ति ते चुप्पं ॥ प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० ८३ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो कुछ आदचर्य नहीं परन्तु जैनिभन्न कुल में जन्मे हुए मिध्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इसमें वड़ा आश्चर्य है इसका फिलतार्थ यह है कि जैनमतवाळे ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का प्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं॥ (स-मिक्षक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता? सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ?॥

मूल-तिच्छराणं पूत्रासंमत्तगुणाणकारिणी भिणिया। सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूत्रा॥ प्रका भाग २। षष्टी० सृ० ६०॥

एक जिनमृतियों की पूजासार और इससे भिन्नमार्गियों की मृतिपूजा असार है जो जिनमार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ (समीक्षक) वाहजी! क्या कहना ॥ क्या तुम्हारी मृति पाषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वैदणवादिकों की हैं ? जैसी तुम्हारी मृतिपूजा मिध्या है वैसी ही मृतिपूजा वैदणवादिकों की भी भिध्या है जो तुम तत्त्वज्ञानी वनते हो और अन्यों को अतत्त्वज्ञानी वनाते हो इससे विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्व- ज्ञान नहीं है ॥

मूल-जिण श्राणा एधम्मो श्राणा रिह श्राण फुडं ग्रहमुत्ति । इयमुणि ऊण यतत्तंजिण श्राणाए कुणहु धम्मं ॥ प्रज्ञ० भा० २ । षष्ठी० सू० ६२ ॥ जो जिनदेन की आज्ञा दया क्षमादि रूप धर्म है उससे अन्य सन आज्ञा अधर्म हैं॥ (समीक्षक) यह कितने वड़े अन्याय की नात है क्या जैनमत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धार्मिक जन को न मानना नाहिये ! हों जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्ना चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की होती तो यह नात घट सकती थी इससे अपने ही मत के प्रन्थ नचन साधु आदि की ऐसी बडाई की है कि जानो भाटों के बड़े भाई ही जैन लोग नन रहे हैं॥

मूल-वन्नेमिनारया उविजेतिन्दुरकाइ सम्भरंताणम्। भव्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोसं॥ प्रक० भा० २। पष्टी० सू० ६५॥

इसका मुख्य तात्पर्ध्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह तर कि का हेतु है उसको देख के जैनियों के रोमाञ्च खड़े होजाते हैं जैसे राजाझा भंग करने मे मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आझाभंग से क्यों न जन्म मरण दु.ख पावेगा ?॥ (समीक्षक) देखिये! जैनियों के आचार्य्य आदि की मानसी शृति अर्थात अपर के कपट और ढोग की लीला अब तो इनके भीतर की भी सुलगई हरिहरादि और उनके उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उनके रोमाञ्च इसिलये खड़े होते हैं कि दूधरे की बढ़ती क्यों हुई। बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य हमको मिल जाय और ये दिर होजाय तो अच्छा और राजाझा का दृशन्त इसिलये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े सुजामरी अर्थे और उरपुकने हैं क्या मूठी वात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो ईंग्यों देशी हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा।

मृत-जो देडशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु श्रन्नो । किं कप्पदुम्म सरिसो इयरतरू होइकड्यावि॥ प्रक० भा० २। पष्टी० सृ० १०१॥

ये न्सं लोग हैं जो निनधमें से विश्व हैं और जो धिनेन्द्रमापित वर्शोवदेश भारत या गृहत्य अथवा प्रन्यकर्ता हैं वे नी बेहरों के तुल्य है उनके तुल्य कोई भी नहीं ॥ ( सम्बद्ध ) स्वीं न हो! जो जैनी लोग छोकर बुद्धि न होते तो ऐसी बात क्यों मान बैठते ? जैसे वेदया विना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती है।

मूल-जे अमुणि अगुण दोषाने कह अबुहाणहुन्तिमभज्छा। अहते विहुम भज्छाता विसम्यमि आण तुल्लत्तं॥

प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १०२ ॥

जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ (समीक्षक) यह जैनियों का हठ पत्तपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है १ किन्तु जैनियों की थोड़ीसी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोडीसी भी चुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तप्रन्थ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय निस्संदेह छोड़ देगा॥

मूल-वयणे विसुगुरुजिणवहाहस्सके सिंन उल्लस इसम्मं। अहकहिंदिण मणितेयं उल्लश्चाणंहरइ अन्धत्तं। प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १०८॥

जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात् अन्यमार्गियों को न मानना॥ (समीक्षक) भला
जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत चे के कर के न बांधते तो उनके जाल में से
छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गी,
कुगुरु, मिध्यात्वी और कूपदेष्टा कहे तो तुमको कितना दु ख लगे व वैसे ही जो तुम
दूसरे को दु:खदायक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी भरी हैं।

मूल-तिहु अर्ण जणं मरंतं दठूण निअन्तिजेन अप्पाणं। विरमंतिन पावा उधिद्धी धिठत्तणं ताणम्॥ प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १०६॥

जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कर्म जैनी लोग न करें क्यों कि ये कर्म नरक में लेजानेवा है हैं॥ (समीक्षक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम ह्यापारादि कर्म क्यों करते हो दिन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़ देश्रो तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भीन होसके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे १ ऐसा अत्याचार का उपदेश करता सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारे विद्या सत्संग के विना जो मन में आया सो वक दिया॥ सल-तहना हमागा अवस्मा कारणा रहिया अस्तामा गठयेगा।

मूल-तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनाण गव्येण। जेजंपन्ति उशुत्तं तेसिंदिछिछपम्मिचं॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० स्० १२१ ॥

जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न वोले न माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे ॥ ( समी ज्ञक ) तुम्हारे मूल पुरुषा से ले के आजतक जितने होगये और होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालि- प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी वात न की और न करेंगे भला जहां जहां जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चलों के भी चेले वन जाते हैं तो ऐसी मिध्या लम्बी चौड़ी वातों के हांकने में तिनक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

मूल-जम्बीर जिण्रस्मजिय्रो मिरई उस्सुत्तले सदेसण्यो। सागर कोड़ा कोड़िंहिं मइ य्रइ भी भवरणे॥ प्रक०

भा० २। षष्ठी० सू० १२२॥

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य कोड़ान्कोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जनम पाता है।। (समीक्षक) वाहरे! वाह!! विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचारा होगा कि हमारे मिण्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है सो अस्ममव है अब कहांतक तुमको सममावें तुमने तो मूठ निन्दा और अन्य मतों में वैर विरंध करने पर ही कटिवद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग समान समम लिया है।।

मूल-दूरे करणं दूरिम साहूगां तहयभावणा दूरे। जिथणम्म सहहागां पितिर कदुरकाइनिठवइ॥ प्रक॰ भा० २। पष्टी० सृ० १२७॥ जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैनधर्म स्था है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है॥ (समीक्षक) भला इससे अधिक मूखों को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी कौनसी बात होगी? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति हो जीय ऐसा मूंदू मत कौनसा होगा ?॥

मूल-कइया होही दिवसो जइया सुगुरुग पायमूलिमा।

उस्सुत्त सविसलवर हिले श्रोनिसुणे सुजिग्रधम्मं॥

प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० १२८॥

जो मनुष्य हूं तो जिनागम अर्थात् जैनों के शालों को सुनंगा उत्सूत्र अर्थात् अन्य मत के प्रन्थों को कभी न सुनंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दु:खसागर से तरजाता है।। (समीचक) यह भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के लिये हैं क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दु:खसागर से भी नहीं तरता और पूर्व-जन्म के भी संचित पापों के दु:खरूपी फल भीगे विना नहीं छूट सकता। जो ऐसी २ सूठ अर्थात् विद्याविष्ठद्ध बात न लिखते तो इनके अविद्यारूप प्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल प्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्यानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है।।

मूल-जह्मजेणं हिंभणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स । जायइ विसुद्ध बोही जिणब्राणा राह गत्ताब्रो ॥ प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १३८ ॥

ĺ

á.

जो जिनाचारों ने कहे सूत्र निकक्ति यृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही शुभ व्यव-हार और दु.सह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर मुखों को प्राप्त होते हैं अन्य मत के प्रन्थ देखने से नहीं॥ (समीक्षक) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट स-हने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुतसे मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध होवें और न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दु:ख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचरण, नद्भाचर्य, सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सबसे प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्त्तना शुभ चरित्र कहाता है जैनमतस्थों का भूखा प्यासा रहना आहि भर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक भूठ को प्राप्त होकर दु.खसागर में डूबते हैं॥

# मूल-जइजाणिस जिणनाहो लोयाया राविपरकएभूओ। तातंतं मन्नं तो कहमन्निस लोग्र आयारं॥ , प्रक० भा०२। षष्ठी० सृ० १४८॥

जो उत्तम प्रारव्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्मका प्रहण करते हैं अर्थात् नो जिनधरमें का यह ए नहीं करते उनका प्रारव्ध नष्ट है।। (समीक्षक ) क्या यह बात भूल की और मृठ नहीं है ? क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारव्धी और जैनमत में नष्ट प्रा-रत्थी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि सधर्मी अर्थात् जैनधर्मवाले आपस में क्लेश न करें किन्तु प्रीतिपूर्वक वर्तें इससे यह वात सिद्ध होती है कि दूसरे के साम कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी वात अयुक्त है क्यों कि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिचा देकर सुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि बाह्मण, त्रिदण्डी, परिवाजकाचार्य अर्थात् संन्यासी श्रीर तापसादि अर्थात् वैरागी आदि सब जैनमत के शत्रु हैं। अव देखिये कि सबको शत्रुभाव से देखते भौर निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और समारूप धर्म कहां रहा क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेपम् तियां जैनी लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे। ऋपभदेव से लेके म-हावीरपर्यन्त २४ तीर्थकरों को रागी देशी मिध्यात्वी कहें श्रीर जैनमत मानतेबाले को सिन्नपात ज्वर से फॅसे हुए माने और उनका धर्म नरक और विव के समान समसे तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा? इसलिये जैनी लोग निन्दा और परमतद्वेषहर नरक में हूवकर महाकेश भोग रहे हैं इस वात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होते॥

मृल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इत्राणि विवहाणि। तच्छयजं जिणदव्वं परुप्परन्तं न विच्चन्ति ॥

प्रक० सा० २। पष्टी० सृ० १५०॥

सब आवकों का देवगुरुधमें एक है चैत्यवन्दन अर्थात् जिनप्रतिविम्ब मूर्तिदेवल भीर जिनद्रव्य की रचा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है॥ (समीक्षक) अब देखों! जितना मूर्तिपूजा का भगड़ा चला है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डों का मूल भी जैनमत है। आद्धदिनकृत्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाण:—

नवकारेण विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावउ ॥ २ ॥ वयाइं इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगो ॥ ४ ॥

यचरखागं तु विहि पुच्छम्॥ ६॥

इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा नवकार जपे पीछे में आवक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे आणुव्रतादिक हमारे कितने हैं॥ ३॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अप्रगामी मोक्ष है उस कारण ज्ञानादिक है सो योग उसका सब अतीचार निर्मल करने से छ: आवश्यक कारण सो भी उप-चार से योग कहाता है सो योग कहेंगे॥ ४॥ पांचवें चैत्यवन्द अर्थात् मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कंहेंगे ॥ ५ ॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधि-पूर्वक कहूंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ श्रौर इसी प्रन्थ में श्रागे २ वहुतसी विधि लिखी हैं श्र-र्थात् संध्या के भोजन समय में जिनविम्य अर्थात् तीर्थं करों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हैं। मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों की बनवाने और सुवारने से मुक्ति होजाती है मन्दिर में इस प्रकार जाकर बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे "नमो जिनेन्द्रेभ्यः" इत्यादि मन्त्रों से स्नानादि कराना। श्रीर 'जलचन्द्नपुष्पधूपदीपने.'' इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें। रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके।। (समीक्षक) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्यों कि बहुतसे जैन, पुजारियों को राजादि रोकते हैं। रत्नसार० पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्त्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक किसी ने ५ कीड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब वाते मृठी भीर मूर्खों को छुभाने की हैं क्योंकि अनेक जैनी लोग पूजा करते र सेगी रहते हैं श्रीर एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पाच कीड़ी का फूल चढाने से राज्य मिले तो पांच २ कीड़ी के फूल चढ़ा के मत्र भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ? और राजदंड क्यों मोगते हैं ? और जो मूर्तिपूजा

करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दर्शन और चारित्र क्यों करते हो ? रत्नसार भाग एछ १३ में लिखा है कि गौतम के अंगूठे में अमृत और उसके सम-रण से मनवांछित फल पाता है॥ (समी ज्ञक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर होजाने चाहियें सो नहीं होते इस से यह इनकी केवल मूर्खों के बहकाने की वात है दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का फ्रोक रत्नसार भा॰ पृष्ठ ५२ में:—

### जलचन्दनधूपनैरथ दीपाचतकैर्नेवेद्यवस्त्रैः । उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् रुविरैख यजामहे ॥

इम जल, चन्द्न, चावल, पुष्प, घूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और श्रातिश्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थकरों की पूजा करें। इसी से हम कहते हैं कि मूर्चिपूजा जैनियों से चली है। (विवेकसार पृष्ठ २१) जिनमन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है। (विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२) मूर्तिपूजा से मुक्ति होती है भौर जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय। (विवेकसार पृष्ठ ५५) जिनमन्दिर में ऋषभ-देवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्भ, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। (विवेकसार पृष्ठ ६१) जिनमूर्तियों की पूजा करे तो सब जगत् के छेश छूट जायें॥ (समीक्षक) अब देखों! इनकी अविद्यायुक्त असंभव वार्ते जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होवें और सर्व क्लेश छूट जायें तो सव जैनी लोग सुखी श्रोर सव पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ?।इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिनमूर्ति का स्थापन किया है उन्होंने अपनी और अपने कुदुम्ब की जीविका खड़ी की है। (विवेक ' सार पृष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् ं नरक का साधन है। (समीचक) भला जब शिवादि की मूचियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तिया त्योगी, शान्त भौर गुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये इरी हैं तो इनसे कहता चाहिये कि तुन्हारी मृत्तिया तो छालों रुपयों के मनिद्र में

रहती हैं और चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः त्यागी कैसी ? और शिवादि की मूर्तियां तो विना छाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त हैं सब मतों की मूर्तिपृता व्यर्थ है। (प्रश्न) हमारी मूर्तियां वस्न आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं। (उत्तर) सब के सामने नंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत लीछा है। (प्रश्न) जैसे की का चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं। (उत्तर) जो पाषाणमूर्तियों के देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायेंगे। जब जड़ बुद्धि होंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओं दूसरे जो उत्तम विद्वान हैं उनके संग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुझास में लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूर्तिपृत्ता करनेवाछों को लगते हैं। इसलिये जैसा जैनियों ने मूर्तिपृता में कुठा कोलाहल चलाया है वैसे इनके मन्त्रों में भी बहुतसी असंभव बातें लिखी हैं यह इनका मन्त्र है। रत्नसार भाग पृष्ठ १ में:—

नमो श्रीरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो श्रायरियाणं नमो उवडकायाणं नमो लोए सबबसाहूणं एसो पञ्च नमुक्कारो सब्ब पावप्पणासणो मङ्गलाचरणं च सब्बे सिपढमं हवइ मङ्गलम् ॥ १॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है श्रीर सब जैनियों का यह गुरुमन्त्र है। इसका ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है, श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३:—

नमुक्कार तउपढे ॥ ६ ॥

Ť

1

# 1

113

ėt-

神

जउकव्वं। मन्ताणमन्तो परमो इमुत्ति धेयाणधेयं परमं इमुत्ति।

तत्ताण्यतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणं॥ १०॥ ताणं अञ्चन्तु नो अश्यि । जीवाणं भव सायरे । बुड्डूं ताणं इमं मुन्तुं । न मुक्कारं सुपोययम् ॥ ११ ॥ कट्वं । अणेगजम्मंतरसं विआणं । दुहाणंसारीरिअमा-

## गुसागुसागं। कत्तोय भव्वाग्यभविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो॥ १२॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, तत्त्वों में परमतत्त्व है, दु:खों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी ससुद्र के पार उतारने की नौका होती है॥ १०॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूवते है और जो इसका प्रहण करते हैं वे दु:खों से तर जाते हैं जीवों को दु:खों से पृथक् रखनेवाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दु.ख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जवतक नवकार मंत्र नहीं पाया तवतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह ऋषे सूत्र में कहा है और जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकारमंत्र की छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्न वैदूर्य नामक माणि प्रहण करने में आहे श्रथवा रात्रुभय में श्रमोघ रास्न के प्रहण करने में श्रावे वैसे श्रुत केवली का प्रहण करे और सब द्वादशागी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है। (नमी अरिइन्ताणं) सव तीर्थकरों को नमस्कार (नमो सिद्धाणं) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार। (नमो आयरियाणं) जैनमत के सव आचाय्ये को नमस्कार। (नमो चवज्भायाणं ) जैनमत के सव उपाध्यायों को नमस्कार।(नमो लोय सब्व साहूण) जितने जैनमत के सायु इस लोक में हैं उन सबको नमस्कार है। यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक प्रन्थों में विना जैनमत के अन्य किशी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक है। (तत्त्वाविवेक पृष्ठ १६९) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देववुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है।। ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पादर्वनाथ की मूर्त्ति के दर्शन से पाप नष्ट हों-जाते हैं कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिरों का जी गींद्वार किया इन त्यादि मूर्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख है इसी से समका जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकोरण् जैनमत है। अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिये (विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैनमत का साधु कोशा वेश्या से भीग करके पश्चात्त्यागी होकर खर्ग-लोक को गया। (विवेकसार पृष्ठ १०) अर्णकमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षपर्यन्त | दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र

दंढण मुनि को स्थालिया उठा लेगया पश्चात् देवता हुआ। (विवेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात् वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाहें साधु शुद्ध चरित्रहों चाहें अशुद्ध चरित्र सब पूजनीय हैं। (विवेकसार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है। (विवेकसार पृष्ठ १७१) श्रावक लोग जैनमत के साधुत्रों को चरित्ररहित भ्र-ष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये। (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक चोर ने पांच मूठी लोंच कर चारित्र प्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे म-हींने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया ॥ (समीत्तक) अब देखिये इनके साधु श्रौर गृहस्थों की लीला इनके मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सद्गति को गया भौर विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया विवेकसार पृष् १४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया। विवेकसार पृ० ४८ में जोगी, जंगम, काजी, मुला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं। रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात् त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त-वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसवें और बाईसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये और नव प्रतिवासुदेव अर्थात् अश्ववीवप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधु-प्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रतिवासुदेव, वलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लादंप्रतिवासुदेव, रावणप्रति-बासुदेव और जरासिंधुप्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये। श्रौर करपभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यम्त २४ तीर्थंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए॥ (समीक्षक) भला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्य और तीर्थंकर जिन-में बहुतसे वेश्यागामी, परस्रीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ खर्ग और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी वड़ी चुरी बात है ? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का सग करना वा उन-को देखना भी बुरा है क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही मूठी २ वार्ते उसके भी हृदय में स्थित हो जार्येगी क्योंकि इन महाहठी दुरायही मनुष्यों के संग से सि-बाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पहें न पड़ेगा। हां जो जैनियों में उत्तमजन \* हैं उन

<sup>\*</sup> जो उत्तमजन होगा वह इत श्रसार जैनमत में कभी न रहेगा ।

से सत्संगादि करने में भी दोष नहीं । विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गङ्गादि वीर्थ और काशी आदि चेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पालीटाणा भौर आवू आदि वीर्थ चेत्र मु किपर्यन्त के देनेवाले हैं॥ (समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शैव वैष्णवादि के वीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़स्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इनमें से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है॥

### जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥

(रत्नसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थं कर गौतमजी से कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में एक सिद्धशिना स्थान है स्वर्गपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लंबी श्रौर उतनी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत हार वा गों दुग्ध है उससे भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान श्रोर स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्धशिका चौदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम उसमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुन: जन्ममरण में नहीं आते सबकमों से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है ॥ (समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, कैलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चौथे आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धाशिला और शिवपुर भी है। क्यों कि जिसको जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वहीं नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचें रहते हैं उनकी अपेक्षा में नीया है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यावर्त्तवासी जैनी लोग ऊचा मानते हैं उसी को श्रमेरिकावाल नीचा मानते हैं श्रौर श्रार्घ्यावर्चवासी जिसको नीचा मानते हैं उसीको श्रमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पै-तालीस लाख से दूनी नव्वे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के वाहर निकलने से उनकी मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उसमें रहने की शीति और उससे वाहर जाने में अशीत भी रहती होगी जहां भट-काव प्रीति और श्रप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जैसी नवमें समुद्धास में वर्णन कर आये हैं वैसी मानना ठीक है और यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का वन्धन है ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से फँसे हैं।यह सच हैं। विना वेदों के यथार्थ अर्थ वोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते॥

श्रव श्रीर थोड़ीसी श्रसम्भव बातें इनकी सुनो ( विवेकसार पृष्ठ ৩৯ ) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया। ( विवेक • पृष्ठ १३६ ) दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के स्वरूप और १३, ३७, ०५, ७२, ८०, ०००००० इतनी इन्द्रासी वहां आई थीं देखकर राजा श्राइचर्य होगया। (समीचंक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहियें। श्राद्धदिनकृत्य श्रात्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी, कुआ और तालाव न बनवाना चाहिये। ( समीक्षक ) भेला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें और कुआ, तालाव, बावड़ी आदि कोई भी न बनवार्वे तो सब लोग जल कहां से पियें १ (प्रश्न ) तालाव आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उससे बनवानेवाले को पाप लगता है इस्र लिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। ( उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ! क्योंकि जैसे श्चद्र २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? (तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६) इस नगरी में एक नंद्मिश्विकार सेठ ने वावड़ी वनवाई उससे धर्मश्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मेंडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उसको जा-विस्मरण होगया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वन्दना को खाने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टापसे मरकर शुभध्यान के योग से दर्दु रांक नाम महर्दिक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुभ को यहां भाया जान वन्द-नापूर्वक ऋदि दिखाके गया। (समीक्षक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिण्या वात के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाश्रान्ति की बात है, श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतकवस्र साधु लेलेवें।(समीचक्) देखिये इनके साधु भी महा-ब्राह्मण के समान होगये वस्र तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कौन लेवे वहुम्ल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए। ( रत्नसार पृष्ठ १०५ ) भूजने, कुटने, पीसने, अत्र पकाने आदि में पाप होता है। (समीक्षक) अब देखिये इनकी विद्या-हीनता भछा ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मरजाय। (रत्नसार पृष्ठ १०४) बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है। (समीचक) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल. फूल और छाया से आनिन्दत होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर

कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना छन्धेर है। (तत्त्विविक पृष्ठ २०२) एक दिन लिघ्य साधु भूल से वेदया के घर में चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी वेदया वोली कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लिघ्य साधु ने साहे वारह लाख छात्रकीं उसके घर में वर्षा दीं। (समीक्षक) इस वात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुप के कौन मानेगा?। रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाणा की मूर्ति घोडे पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर गक्षा करती है। (समीक्षक) कहो जैनीजी आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इनके साधुआं के छक्षण न

सरजोहरगाभैन्यभुजो लुञ्चितमूर्द्धजाः।
श्वेताम्बराः चमाशीला निःसङ्गा जैनसाधवः॥१॥
लुञ्चिता पिचिका हस्ता पागिपात्रा दिगम्बराः।
अर्धासिनो यहे दातुर्द्वितीयाः स्युर्जिनर्षयः॥२॥
भुङ्के न केवलं न स्त्री मोचनित दिगम्बरः।
प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह॥३॥

जैन के साधुत्रों के लक्षणार्थ जिनदत्तस्री ने ये रलोकों से कहे हैं (सरजोहरण) चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शिर के वाल लिखन करदेना, खेत वस धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का रांग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जैनियों के धनाम्बर जिनको यती कहते हैं॥१॥दूमरे दिगम्बर आर्थात् वस धारण न करना, शिरके वाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का माडू लगाने का साधन वगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथमें लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के सायु होते हैं॥२॥ बीर भिन्ना देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके प्रधात भोजन कर वे जिनिये अर्थात् तीसरे प्रकार के सायु होते हैं दिगम्बरों का श्वेताम्बरों के वाय रतना दी भेद हैं कि दिगम्बर ले ग की का अपवर्ग नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं दिगम्बर के कि दिगम्बर ले ग की का अपवर्ग नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं दिगान वालों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं॥ ३॥यह इनके सायुओं का भेद है। इस

से जैन लोगों का केशलुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है। विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लुञ्चनकर चारित्र प्रहण किया अर्थात् पांच मूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ। (कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८) केशलुभ्वन करे गौ के बालों के तुल्य रक्खे। (समीक्षक) अब क-हिये जैन लोगो ! तुम्हारा द्या धर्म कहां रहा ? क्या यह हिंधा अर्थात् चाईं अपने हाथ से लुञ्चन करे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना वड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिसा कहाती है। विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में श्वेताम्बरों में से ढूंढिया और ढूंढियों में से तेरहपन्थी आदि ढोंगी निकले हैं। ढूंढिये लोग पाषाणादि मूर्चि को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुखपर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुम्तक बांचते है तभी मुखपर पट्टी बांबते हैं अन्य समय नहीं। ( पश्च ) मुखपर पट्टी अवदय बां-धना चाहिये क्योंकि ''वायुकाय'' अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उब्लाता से मरते हैं और उस का पांप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है इसीलिये हम लोग मुख पर पट्टी बायना श्रच्छा समफते हैं। ( उत्तर ) यह वात विद्या और प्रत्यत्त आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्यों के जीव अजर अमर है। फिर वे मुख की वाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो। (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुखक उष्ण वायु से उन् को पीड़ा पहुंचती है उस पीडा पहुंचानेवाले को पाप होता है इसी लिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। (उत्तर) यह भी तुम्हारी वात सर्वेषा असंभव है क्योंकि पीड़ा दिये विना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाह नहीं हो सकता जय मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीडा पहुंचती है तो चलने, फिरने, बैठन, हाय उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक् नहीं रह सकते। (प्रश्न ) हा, जहात ह वन सके वहांतक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहा हम नहीं बचा सकते वहा अशक्त हैं क्यों कि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुये हैं जो हम मुख पर कपडा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांवने से न्यून मरते है। (उत्तर) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा वांधने से जीवों को अधिक दु.स पहुचता है जब कोई मुख पर कपड़ा वाधे तो उसका मुख का वायु रुक के नीच वा पार्थ, भौर मौन समय में नाविकाद्वारा इक्ट्रा हो हर नेग से निहनना है उसने उच्छाता

श्राधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी। देखों ! जैसे घर वा कोठरी के सब द्रवाजे बंद किये वा पड़दे डाले जायें तो उस में उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुखपर कपड़ा वाधने से उ-ष्णता श्रिधिक होती है और 'खुला रखने से न्यून वैसे तुम श्रपने मतानुसार जीवों को श्राधिक दुःखदायक हो श्रीर जब मुख बंध किया जाता है तब नाधिका के छिद्रों से वायु रुक इकडा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को आधिक धका और पीडा करता होगा देखो ! जैसे कोई मनुष्य अभि को मुख से फृंकता और कोई नली से तो मुख का वायु फैलने से कम वल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अगिन में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी वांधकर वायुं को रोकने से नासिकांद्वारा अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इससे मुखंपर पट्टी बांधने-वालों से नहीं बांयनेवाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांयने से अज़रों का यथा-योग्य स्थान प्रयत्न कें साथ उचारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को सानुना-सिक बोलने से तुमको दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी आधिक बढता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गेन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जोय जैसा कि वंध ''जाजरूर' अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांबने, दन्तधावन, मुखप्रचालन और स्नान न करने तथा वस्र नधोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुतसे रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से "विशूचिकां" अर्थात् हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जिवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दु.ख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अप-राधी श्रीर जो मुखपर पट्टी नहीं वाधते,दन्तधावन,मुखप्रचालन,स्नान करके स्थान,वसी को शद रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं। तैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहनेवाले वहुत अच्छं हैं जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्य के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोगकी श्रिधिकता और युदि के खल्प होने से धम्मीनुष्ठान की नाधा होती है वैसे ही दुर्गन्ययुक्त तुम्हारा और पुम्हारे संगियों का भीवर्त्तमान होता होगा। ( मरन ) जै वे वन्द सकान में जलाये हुए

श्राग्ति की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दु:ख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दु:ख पहुंचानेवाले हैं। मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती और जैसे सामने ऋग्नि जलता है उसको आड़ा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले होने से उनको पीड़ा अवस्य पहुचती है। ( उत्तर ) यह तुम्हारी वात छहकपन की है प्रथम तो देखों जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग वाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इनको प्रसक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुक्त जायगा जैसे पृथिवी पर रहनेवाले मन्द्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते वैसे अभिन भी नहीं जळ सकता जब एक ओर से अभिन का वेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड करने से मुख पर आंच न्यून लगती है पर्न्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इस-लिये तुम्हारी बात ठीक नहीं। ( परन ) इसकी सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पहा वा हाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थुक उड़कर वा दुर्गन्ध उसको न लगे श्रीर जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इस्रालिये मुख पर पट्टी का वाधना अच्छा है। (उत्तर) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरचार्थ मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पहा इसलिये रखता है कि उस गृत बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब काई भी मुख पर हाथ वा पहा नहीं घरता, इससे क्या विदित होता है कि गुप्त वात के लियं यह वात है। दन्तधावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अत्य-न्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पासवा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुर्गन्य के अन्य क्या आता होगा ? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पड़ा देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गृप्त बात करने में जो हाथ वा पहा न लगाया जाय तो दूसरों की और वायु के फेलने से बात भी फेल जाय, जब वेदोनो एकान्त में वात करते हैं तब मुख पर हाय वा पड़ा इछारीय नहीं लगाते कि यहा तीसरा कोई सुननेवाना नहीं जो वड़ों ही कर रह युक्त न गिरे इनमें क्या छोटों के ऊरर पुरु गिराना चाहिये र प्रौर उस बुरु से वर्ष भी नहीं

सकता क्योंकि इस दूरस्थ वात करें और वायु हमारी श्रार से दूसरे की श्रोर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के क्षाय त्रसरेणु अवश्य गिरेंगे उसका दोप गिनता अविद्या की बात है क्योंकि जो मुख की उद्याता से जीव मरते वा उत्कों पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य्य की महा उद्याता से बायु- काय के जीवों में से मरे विना एक भी न वच सके, सो उस उद्याता से भी वे जीव नहीं मर सकते इप्रतिये यह तुम्हारा विद्यान्त झूठा है क्योंकि जो तुम्हारे तिर्वकर भी पूर्ण विद्यान् होते तो ऐसी उपर्य वार्त क्यों करने १ देखो । पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिनकी हित सब अवयवों के स्वयं विद्यमान हो, इसमें प्रमाण:—

## पञ्चायवयोगार् उत्त तंत्रितः ॥ सांख्य० अ० ५ । सू० २७ ॥

जन पाची इन्द्रियों का पांची विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दु ख की नाति जीन को होती है जैस विचिर को गाजीनदान, अन्वे को रूप वा आग स सर्प न्यात्रादि नयदायक जीवों का चला जाना, सूत्य वहिरीवाले को स्पर्श, पित्रस रोगवाले हो गन्य और शुन्य जिह्नाबले को रच अप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखा ! जब ननुष्य का जीव तुरुति दशा में रहता है तव उसको सुख वा दु.ख की नाति कुछ नी नहीं होती, क्रांकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उतका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दु:पा की पाति नहीं कर बकता और जैने वैद्य वा आजकत के डाक्टर लोग नहें की वस्तु जिता वा मुना के रोगी पुरुष के शरीर के अवववों को काटते वा चीरते हैं उत्रहा उस मनत उठ भी दुः बाविदित नहीं होता, वेसे वायुकाय अथवा अम्ब स्थानर मरीरवाले जीवीं को मुख वा दुःख तात कमी नहीं हो सकता जैवे मुर्हिंड प्राणी सुन्य दुल की नत नहीं ही सकता नैसे वे नायुका प्रादि के जीव भी श्रहन्त म् उंतर दोने से मुज दु पा की प्राप्त नहीं हो सकते किए इनकी पीड़ा से बचाने की बात निद्ध हैने दा उहती है ! जब उनहों सुत्र दुःख की प्राप्ति ही प्रस्वस नहीं दावी सी अनुकानादि वहा केने युक्त हो सकते हैं। (भरत) जब ने जीव हैं ती उनके नुख इन्द क्यों नहीं होता, ( उत्तर ) मुनो भोले भाइयो ! तन तुम चुर्धा में हो। हो वन तुन हो मुख रू: य प्राप्त क्यों नहीं होते ? मुख दु: य की प्राप्ति धार्य देश वास्त्र है, मने देश इत्रक्ष उत्तर है आता है कि नशा सूत्र है

द्धाक्टर लोग अंगों को चीरते फाड़ते और काटते हैं जैसे उनको दु:ख विदित नहीं होता इसी प्रकार आतिमूर्छित जीवों को सुख दु:ख क्योंकर प्राप्त होवें क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं। (पर्न) देखो! निलोति अर्थात् जितने हरे शाक, पात और कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत श्रीर कदमल में अनन्त जीव हैं जो हम उनको खावे तो उन जीवों को मारने श्रीर पीडा पहुंचने से इम लोग पापी होजावें। ( उत्तर ) यह तुम्हारी बड़ी आविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक खाने में जीव का मर्ना उनको पीड़ा पहुंचनी क्योंकर मानते हो ? भला जब तुम को पीडा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और जो दीखती है तो हम को भी दिखलाश्रो, तुम कभी न प्रत्यत्त देख वा हम को दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस वात का भी उत्तर है क्यों के जो अत्यन्त अन्यकार महासुषुप्ति और महानशा में जीव हैं इनको सुख दु:ख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थेकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है, भला जब घर का अन्त है तो उसमें र-हनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं ! जब कन्द का अन्त हम देखने हैं तो उसमें रहनेवाले जीवों का भन्त क्यों नहीं ? इससे यह तुम्हारी वात बड़ी भूल की है। ( प्रश्न ) देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कचा पानी पीते हो वह वडा पाप क-रते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो। (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात श्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उच्छा करते हो तव पानी के जीव सब मरते होंगे खौर उनका शरीर भी जल में रंघकर वह पानी मौंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का "तेजाव" पीते हो इसमें तुम बहेपांपी हो। और जो ठंढा जल पीते हैं वे नहीं क्यें कि जब ठंढा पानी पियेगे तब उदर में जाने से किंचित् उद्याता पाकर श्वास के साथ वे जीव वाहर निकल जायेंगे, जलकाय जीवों को सुख दु:ख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इममें पाप किसी को नहीं होगा। (प्रश्न) जैसे जाठराग्नि से वैसे उच्छाता पाके जल से वा-हर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? (उत्तर) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीवका मरना मानने हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शरीर उस

जल में रंघ जायेंगे इससे तुम अधिक पापी होगे वे नहीं ? ( प्रश्न ) हम अपने हाथ से उच्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उच्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इस्रलिये इम को पाप नहीं। ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते ? इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही िं काने उध्य होता जब वे गृहस्य इस अम में रहते हैं कि न जाने साधुजी किसके घर को छ।वेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूपरा अधिक काष्ठ और अगिन के जलने ज-त ने से भी ऊरर हिले प्रमाणे रसोई खेती और व्यापारादि में अधिक पापी भौर नरकगामी होते हो फिर जब तुप उब्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उब्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो श्रीर जो तुम्हारा उनदेश मान कर ऐमी वातें करते हैं वे भी पापी हैं। श्रव देखों! कि तुम वडी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटं २ जीवों पर द्या करनी और अन्य मतवालों की निन्दा, ऋतुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थेकरों का मत सचा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा निद्यों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूर्य्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में को ड्रानकोड़ जीन तुन्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जव वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बन्द क्यों न किया ? और पूर्वीक पकार से विना विद्यमान प्राणियों के दु ख सुव की प्राप्ति कन्दमूलादि पदार्थों में रहने-वाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दु खका काग्ण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सन मनुष्य हो जानें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न दंवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ? इसालिये दुष्टों को यथावत् दंड देने और श्रेष्टों के पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में द्या क्षमाह्नप धर्म का नाश है। कितने के जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारों में मूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना आदि कु कर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुखपट्टी बांबने भादि डॉग में क्यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली करते हो तय हेशलु चन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे भीर पंजा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात् आत्मा की दू अ रेनेपाल होफर दिसक क्यों बनते हो ! जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट पर चढ़ने

भौर मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते! जब तुम्हारे चेले उत्पटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थिकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में श्रोताओं के ख्रौर तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत समभ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरवाले आत्यन्तमूर्छित जीवों को दु:ख वा सुख कथी नहीं पहुंच सकता।

खब जैनियों की और भी थोड़ीसी असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथसे साढ़े तीन हाथ का धनुष् होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही सममना। रत्नसार भाग १ पृष्ठ १६६-१६७ तकमें लिखा है, (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० (पांचसौ) घनुप्लम्बा श्रौर ८४००००० (चौरासी लाख) पूर्व वर्ष का श्रायु। (२) अजितनाथ का ४५० ( चारसौ पचास ) धनुष् परिमाण का शरीर और ७२०००० (बहत्तर लाख ) पूर्व वर्ष का आयु।(३) संभवनाथ का ४०० (चारसौ) धनुष् परिमास शरीर और ६००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु।(४) अभिनन्दन का ३५० ( साढ़े तीनसौ ) धनुष्का शरीर और ५००००० (पनास लाख ) पूर्व वर्षका ष्ठायु। (५) सुमतिनाथ का ३०० (तोनसौ), धनुप् परिमाण् का शरीर खौर ४००००० ( चालीस लाख) पूर्व वर्ष का भायु। (६) पद्मप्रभ का १४० (एकसौ चालीस ) धनुप्का शरीर और ३००००० (तीस लाख ) पूर्व वर्ष का आयु। (७) पार्श्वनाथ का २०० (दोसौ) धनुष् का शरीर और २००००० (वीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु।(८) चन्द्रप्रभ का १५० (डेड्सो) धनुप् परिमाण का शरीर और १००००० (दश साख ) पूर्व वर्षों का आयु। (९) सुविधिनाथ का १०० (सौ ) धनुप् का शरीर और २००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (१०) शीतलनाथ का ९० (नव्बे) धनुप्का शरीर और १०००० (एक लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (११) श्रेयांसनाथ का ८० ( अस्सी ) धनुष् का शरीर और ८४००००० ( चौरास्री लाख ) वर्ष का भायु । (१२) वासुपूच्य स्वामी का ७० ( सत्तर ) धनुष् का शरीर और ७२०००० ( बहत्तर लाख ) वर्ष का आयु । ( १३.) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुप् का शरीर और ६००००० (साठ लाख ) वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ५० (पचास ) धनुष् का शरीर

और ३००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु । (१५) घर्मनाथ का ४५ (पैता-लीस ) धनुयों का शरीर और १००००० ( दश लाख ) वर्षों का आयु। (१६) शान्तिनाथ का ४० ( चार्लास ) धनुषों का शरीर और १०००० (एक लाख) वर्ष का आयु । (१७) कुंथुनाथ का ३५ (पैंतीस) धनुष् का शरीर और ६५००० (पंचानवे सहस्र)वर्षों का आयु। (१८) अमरनाथ का ३० (तीस) धनुपों का शरीर और ८४००० ( चौरासी सहस्र ) वर्षों का आयु । (१९) महीनाय का २५ (पच्चीस) धनुषों का अरीर खौर ५५००० (पचपन सहस्र) वर्षों का आयु। (२०) सुनिसुवृत का २० (वीस) धनुपों का शरीर और ३०००० (तीस स-इस ) वर्षों का आयु। (२१) निमनाथ का १४ (चौदह) धनुषों का शरीर और १००० र एक सहस्र) वर्ष का आयु।(२२) नेमिनाथ का १०(दश) धनुपों का शरीर और १००० (एक सहस्र ) वर्ष का आयु। (२३) पार्श्वनाथ का १ (नौ) हाथ का शरीर और १०० (सौ) वर्ष का आयु। (२४) महावीर खामी का ७ ( स्रात ) हाथ का शरीर और ७२ ( वहत्तर ) वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थंकर जीनियों के मत चलानेवाले आचार्य भौर गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मान-ते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इसमें युद्धिमान् लोग विचार लेवें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्यदेह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य वस सकते हैं। इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलास दश सहस्र श्रीर एक सहस्र वर्ष का श्रायु ालिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता है। अव और भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४-नाग-केत ने प्राम की वरावर एक जिला अंगुली पर धरली (!)। कल्पभाष्य पृष्ठ ३५-महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दवाई उससे शेषनाग कंप गया (!)। कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ — महावीर को सर्प ने काटा रुधिर के वदले दूध निकला और वह सर्प ८ वें स्वर्ग को गया (!)। कल्पभाष्य पृष्ठ ४७ महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले (!)। कल्पभाष्य पृष्ठ १६—छोटे से पात्र में ऊट बुलाया (!)।रत्न-सार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४ — शरीर के मैलको न उतारे और न खुजलावे। विवेकसार भा० ८ पृष्ठ १५-जानियों के एक दमसार साधुने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग लगादी और महावीर तीर्थकर का आतित्रिय था। विवेक • भा • रै पृष्ठ १२७-राजाकी आज्ञा अवज्य माननी चाहिये। विवेक० भाग १ पृष्ठ २२७एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई श्रीर सरसों की ढेरी थिखरी नहीं र !!! । तत्त्विवेवेक पृष्ठ २२८-इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष तक भाग किया और पश्चात् दीक्षा लेकर सद्गति को गया श्रीर कोशा वेश्या भी जैनधर्म को पालती हुई सद्गति को गई। विवेक ० भा० १ पृष्ठ १८५-एक सिद्ध की कन्था जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० छा-शर्फी एक वैदय को नित्य देती रही। विवेक० भा० १ पृष्ठ २२ = वलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्य, ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन छ: केरोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती। (समीक्षक) अब देखिये इनकी मिध्या वाते! एक मनुष्य प्राम के बरावर पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता है ? और पृथ्वी के ऊपर से अंगृठे दावने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेषनाग ही नहीं तो कंपेगा कौन 211 भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सर्प तो म्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिध्या बात है १॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न गये १॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है ?॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते श्रीर न खुजलाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उसकी द्या और क्षमा कहां गई ? जब महाबीर के संग से भी उमका पवित्र आत्मा न हुआ तो अय महाबीर के मरे पीछे उसके आशय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परनतु जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह वात लिखदी होगी।। कोशा वेश्या चाहे उसका श-रीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की देरी पर मुई खड़ी कर उसकें ऊपर नाचना, सुई का न छिद्ना और सरधों का न विखरना अतीव नुट नहीं तो क्या है ? ॥ धर्म किसी को किसी अवस्या में भी न छोडना चाहिये चाहे फुछ भी हो-जाय ?॥ भला कथा वस्न का होता है वह तिस्वप्रति ५०० अश्वर्फी किस प्रकार दे सकता है ? अन ऐसी २ असभव कहानी इन भी लियें तो जैनियों के थीने पोथों के सदश बहुत बढ़जाय इसलिये अधि ह नहीं लिखते अयीन् ये डीसी इन जैन नियों की बातें छाड़ के शेष सत्र मिध्या जान भरा है देखिये.-

# दोसिस दोरिव पढमे। दुगुगा लवगां मिधाय ईसं मे। वारससिस वारसरिव। तत्यिभ इंनि दिठ सिस रिवणो। प्रकरण० भा० ४। संग्रहणी सूत्र ७७॥

जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात १ (चार) लाख कोस का लिखा है उनमें यह पहिला द्वीप कहाता है इसमें दो चन्द्र और दो सूर्य्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में इससे दुगुणे अर्थात् ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य्य हैं तथा धातकीखण्ड मे वारह चन्द्र-मा और वारह सूर्य हैं ॥ और इनको तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बूद्धीप के श्रीर चार लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा श्रीर व्यालीस सूर्य कालोदिध समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक व्यालीस को तिगुणा करें तो एक सौ छन्त्रीस होते हैं उनमें धातकी खण्ड के वारह, लवण स-मुद्र के ४ (चार) श्रौर जम्बूद्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १८४ (एक सी चवालीस ) चन्द्र और १४४ सूर्य्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य चेत्र की गणना है परन्तु जहांतक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां वहुतसे सूर्य्य और वहुतसे चन्द्र हैं और जो पिछल अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य्य हैं वे स्थिर है, पूर्वीक एकसी चन वालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उनमें पूर्वीक जम्बृद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धातकी खण्ड के और व्यालीस कालोदि के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्व पुष्कर समुद्र मे हैं ये सव वार्ते श्रीजिन-भद्रगणी तमाश्रमण ने वहीं 'संघयणी'' में तथा ''योतीसकरण्डक पयन्ना'' मध्ये श्रीर ' ''चन्द्रपन्नति'' तथा ''सूरपन्नति'' प्रमुखसिद्धान्त प्रन्थों में इसी प्रकार कहा है। (समी- ' धक) धव सुनिये! भूगोल खगोल के जाननेवालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४९२ (चार संवानवे) और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हें ? थाप लोगों का बड़ा भाग्य है कि बेद्मतानुवायी सृट्यसिद्धान्तादि ज्योतिष् प्रन्थों के भन ध्ययन से टीक २ भूगील खगील विदित हुए जी कहीं जैन के महाखन्धेर में होते तो जनमभर अनोर में रहते जैसे कि जैनी लोग आजकल हैं इन खविद्वानों को यह शका एदे कि जनन्दीय में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी वड़ी र्थार्यात्र में के वीस पड़ी में चन्द्र सूर्य केसे आसकें क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यान दि छ को बड़ी सामते है यही इनकी बड़ी भूल है॥

## दो सिस दो रिव पंती एगंतरियाञ्च सिठसंखाया। मेरंपयाहिणंता। माणुसिखत्ते परिश्चडंति॥ प्रकरण० भा० ४। संग्रहसू० ७६॥

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पांक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (श्रेणी) है वे एक २ लाख योजन श्रर्थात् चार लाख कोश के आंतरेसे चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्तीके आतरे एक पक्ती चन्द्रकी है इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ती के आंतरे सूर्य की पंक्ती है, इसी रीति से चार पंक्ती हैं वे एक र चंद्रपंक्ती में ६६ चन्द्रमा और एक २ सूर्यपंक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ती जंबूद्वीप के मेर पर्वत की प्रदिवाण। करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिश्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जंब्द्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकीखण्ड के ६, कालोद्धि के २१, पुष्कराई के ३६, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ कम से फिरते हैं। श्रीर जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य भिलाये जायें तो १३२ सूर्य श्रीर ऐसे ही बासठ २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पिक्तयां भिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्य लोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी। (समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य और १३२ चन्द्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? और रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी असम्भव बात में भूगोछ खगोल के न जाननेवाले फँसते हैं अन्य नहीं। जब एक सूर्य इस भूगोल के सहश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कइनी १ और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर न घूमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे। और सुमेर विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन वार्ती को जैनी लोग जनतक उसी मत में रहेंगे तनतक नहीं जान सकते किन्तु सदा अधेर मे रहेंगे ॥

समत्तचरण सहियासव्वं लोगं फुसे निरवसेसं। सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविरईए॥

#### प्रकरण० भा० ४। संप्रहसू० १३५ ॥

सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सर्व भौदह राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे॥ ( समीचक ) जैनी लोग १४ ( चौद्र) राज्य मानते हैं उनमें से चौदहर्वे की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिजा तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उसमें केवली अर्थात् जिनको केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। जिसका प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्यों कि जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता त्याता है और बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, त्रज्ञानी होता है, सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियाँ के तीर्थकर जीवरूप अल्प अरुपज्ञ होकर स्थित थे वे खर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाद्यनन्त धर्नेव्यापक, धर्मक, पनित्र, ज्ञानस्वरूप है उसको जैनी लोग मानत नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं॥

# गव्मनरति पिलयाऊ । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेणं ।

मुच्छिम दुहावि अन्तनुहु। अङ्ग्रल असंख भागतण्॥२४१॥

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन परयोपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर । ( समीत्तक ) भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में वहुत थोड़े समा सकें और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उनके सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहियें जैसे मुन्दई से शहर में दो और कलकता ऐसे शहर में वीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते है जो ऐसा है वो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं. वो उनके रहने का नगर भी छाखों कोशों का चाहिये तो सव भृगोल में वैसा एक नगर भी न वस सके॥

पंणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिशिलफलिहविमला। तद्वरि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धिई ॥ २४८॥

जो सर्वार्थिसिद्ध विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धारीला है वह

वाटला और लंबेपन और पोलपन में ४५ ( पैंतालीस ) लाख योजन प्रमाण है वह सब धवला आर्जुन सुवर्णमय स्फिटिक के समान निर्मल सिद्धिशेला की सिद्धभूमि है इसको कोई "ईषत्" "प्राग्मरा" ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थसिद्ध शिला विमान से १२ योजन आलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है यह सिद्धिशिला सर्वार्थ मध्य भागमें ८ योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपिहशा में घटती २ मक्खी के पांख के सहश पतली उत्तानछत्र और आकार करके सिद्धिशिला की स्थापना है, उस शिला से उपर १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति है॥ ( सम्मिक्षक ) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वाके उपर ४५ ( पैंतालीस ) लाख योजन की शिला अर्थात् चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फैसाने के लिये अमजाल है ॥

वितिचउरिं दिस सरीरं। वार सजायग्राति कोसच उकोसं जोयग्रसहस पर्णिदिय । उहे वुच्छन्ति विसेसंतु ॥ प्रकरग्रा भा० ४। संग्रह सू० २६७॥

सामन्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्छष्ट जानना और दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतुरिन्द्रिय श्रमरादि का शरीर ४ कोश का श्रौर पश्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन श्रर्थात् ४ सहस्र कोश के शरीरवाले जानना ॥ (समीक्षक) चार २ सहस्र कोशके प्रमाण् वाले शरीरधारी हों तो भूगोळ में तो बहुत थोड़े मनुष्य श्रर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना श्रौर मार्ग पूछें श्रौर जो इन्होंने लिखा है तो श्रपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्र कोश के शरीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२। वत्तीस) सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न वन सके, इतने बड़े श्राठ सहस्र कोशकी छत्त बनाने के लिये लट्टे कहा से तावेगे १ श्रौर जो उसमें खभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता स्वितिये ऐसी बार्ते मिध्या हुआ करती हैं॥ ते थूला पत्ने विदुसं खिज्जाचे वहुति सब्वेवि। तेइकिक असंखे। सुहुमे खम्मे पकप्पेह॥ प्रकरण० भा० ४ लघुचेत्र। समासप्रकरण सूत्र ४॥

पूर्वोक्त एक अड़ुल लोमके खण्डों से ४ कोश का चौरस और उतनाही गहिरा कुआ हो, अड़ुल प्रमाण लोम का खण्ड सव मिलके वीस लाख सत्तावन सहस्र एक-सौ वावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३०,७६२१०४,२४६५६२५,४१९१९९६०,९७५३६००,०००००००) तेंतीस कोड़ाकोड़ी सात लाख वासठ हज़ार एकसौ चार कोड़ाकोड़ी, चौबीस लाख पेंसठ हज़ार छ: सौ पच्चीस इतने कोड़ाकोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नीस हज़ार नौ सौ साठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तान लाख न्नेपन हज़ार और छ: सौ कोड़ाकोड़ी, इतनी वाटला धन योजन पल्योपम में सर्व स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मनसे कहने तब असंख्यात सूक्त रोमाणु होवें !(समीक्षक) अब देखिये! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? और उसके उपरान्त मन से असंख्य खण्ड करनते हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न होसके तब मन से किये मला यह बात कभी सम्भव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खण्ड होसकें ?॥

जंबूदीपपमाणं गुजजोयाणजरक वद्दिवरकंभी। जवणाईयासेसा। बजया भादुगुणदुगुणाय॥ प्रकरणर० भा० ४। लघुचेत्रसमा० सू० १२॥

प्रथम जंबूद्दीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और वाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्दीप के प्रमाण से दुगुण २ हैं इस एक पृथियों में जबूद्दी पादि सातद्वीप और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं॥ (समीक्षक) अब जंबू द्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पाचवां सोलह लाख योजन, छठा वत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र

परिधिवाले भूगोल में क्योंकर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवल मिथ्या है ॥

क्रुरुनइचुलसी सहसा। ब्रच्चेवन्तनरई उपइ विजयं। दोदो महानईउ। चनुदस सहसा उपत्तेयं॥ प्रकरणरत्ना० भा० ४। लघुचेत्रसमा० सू० ६३॥

कुरक्षेत्र में ८४ (चौराक्षी) एहस नदी हैं॥ (समीक्षक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लजा भी न आई॥ यामुत्तरा उताउ। इगेग सिंहासणाउ अइपुब्बं।

चउ सु वितास निश्रासण, दिसिभवजिण मज्जणं होई॥ प्रकरणरत्नाकर भा० ४ लघुक्षेत्रसमा० सू० ११६॥

चस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में आतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा में आतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थंकर बैठते हैं।। ( समिक्षक ) देखिये। इनके तीर्थंकरों के जम्मोत्मवादि करने की शिला को ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इनकी बहुतसी वातें गोलमाल हैं कहांतक लिखें, किन्तु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवमस्त हैं इतने ही लेख से बुद्धिमान् लोग बहुतसा जान लेंगे थोड़ासा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है जो इनकी असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कम्रे वा पक्ते हैं सब चावल विदित होजाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतसी बातें समस लेंगे, बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दर्शनवत् सम्पूर्ण आश्य को बुद्धिमान लोग जान ही छेते हैं। इसके आगे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा।।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचारवाक-वौद्धज्ञेनमतखगडनमगडनविषये द्वादशः समुद्धासः सम्पूर्णः ॥ १२॥

### श्रनुभूमिका (३)

जो यह वाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां १३ ( तेरहवें ) समुहास में ईसाई मत के विषय में छिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल वाइवन के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूर्वा आदि गौराहें मुख्य के प्रहण से गौरा का प्रहरा हो-जाता है, इससे यहूदियों का भी प्रहण समझे लीजिये इनका जो विषय यहां लिखा है सो केवल वाइबल में से कि जिसको ईसाई और सहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समभते हैं।इस पुस्तक के भाषान्तर वहुत से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हींने किये हैं उसूमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुक्त को बाइवल में बहुतसी शका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी भी इस १३ (तरहवें ) समुलास में सब के विचारार्थ लिखी हैं हुई छेख केवल सत्य की वृद्धि और श्रमत्य के हास होने के लिये है न कि किसी को दु खे वा हानि करने अथवा मिध्या दोष लगाने के अर्थ। इसका अभिप्राय उत्तर छेउँ सव कोई समम लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है इस लेखें से यही प्रयोजन है कि सव मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पन्नी प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सव कोई कर स-केंगे इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्माविषयक ज्ञान वढकर यथा-योग्य सत्याऽसत्य मत और कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य श्रीर कर्त्तव्यकर्म का स्वीकार, श्रसत्य श्रीर श्रक्तव्यकर्म का परित्याग करना सह-जता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समम कर कुछ सम्मति वा असंमति देवें वा लिखें नहीं तो सुना करें, क्योंकि जैमे पड़ने से पाण्डव होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यादि श्रोता दूसरे को नहीं सममासके तथापि आप स्वय तो समम ही जाता है, जो कोई पक्षपातरूप या-नारुढ़ होके देखते हैं उनकी न अपने और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं

मतुष्य का श्रात्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जिनता अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मतवाले दूसरे मतवाले के विषयों को जानें श्रोर श्रन्य न जानें तो यथावत संवाद नहीं हो सकता किन्तु श्रज्ञानी किसी भ्रमरूप बाढ़े में घिर जाते हैं ऐसा न हो इसिलये इस ग्रन्थ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में श्र-नुमान कर सकता है कि वे सचे हैं वा झुठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एकसे हैं भगड़ा झुठे विषयों में होता है। श्रथवा एक सचा श्रोर दूसरा झुठ. हो तो भी कुछ थोड़ासा विवाद चलता है। यदि वादिशतिवादी सत्यासत्य निश्चय के लिये वादिशतिवाद करें तो अवस्य निश्चय होजाय। श्रव मैं इस १२ वें समुहास में ईसाईमत विषयक थोड़ासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूं विचारिये कि कैसा है।

#### अलमतिलेखेन विचच्च णवरेषु ॥



**5** 3





#### श्रथ कुश्चीनमतविषयं समीचिष्यामः॥

अव इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी वाइवल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम वाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता है.—

१—आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सूजा और पृथिवी वेडील भौर सूनी थी। और गिहराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता-था॥ १६ १। आय० १। २॥

समीक्षक—आरम्भ किसको कहते हो 2 (ईसाई) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । (समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ? (ईमाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने। (समीक्षक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया 2 कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं होसकता और इसी के भरोसे लोगों को उपवेश कर इस सन्देह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो 2 और नि:संदेह सर्वशंकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते हो गे ? आकाश किसको मानते हो ? (ईसाई) पाछ और अपर को। (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्यों कि यह विसु पटार्थ और आविस्था है और अपर नीचे एकसाहै। जब आकाश नहीं सृजा भा तब पोल और आवश्वर था वा नहीं ? जो नहीं या तो ईश्वर जगत का कारण और जीव कहां रहते थे ? विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं होसकता इसिको तुन्हारी भाइवल का कथन युक्त नहीं। ईश्वर वेडोल, उसका ज्ञान कमें वेडोल होता है भास डीलवाला ! (ईसाई) डीलवाला होता है। (समीक्षक) तो यहां ईश्वर की वनाई रिथवी भें जित्र की ऐसा क्यों लिया। (ईसाई) वेडोल का मर्थ यह है कि ऊंबी ती बी भी

बराबर नहीं थी। (समीक्षक) फिर बराबर किसने की ? और क्या अब भी अंची नीची नहीं है ? इसालिये ईश्वर का काम बेडील नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उसके काम में न मूल न चूक कभी हो सकती है। श्रीर बाइबल में ईरवर की सृष्टि बेडील लिखी इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है। प्रथम ईइवर का आत्मा क्या पदार्थ है ? (ईसाई ) चेतन। (समीक्षक ) वह साकार है वा निराकार तथा ज्यापक है वा एकदेशी। (ईसाई) निराकार चेतन और ज्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। (समीचक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा और ज्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भलाजब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहां था ! इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं श्र-न्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विसु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विसु नहीं तो जगत् की रचना धारण पालन श्रीर जीवों के कर्मों की व्यवस्थावा प्रलय कभी नहीं कर स-कता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो नह ईरवर नहीं हो सकता क्योंकि ईरवर सर्वव्यापक, अ-नन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त सचिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, श्र-नादि अनन्तादि लक्षण्युक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कर्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२—और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला होगया ॥ और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पर्व १ । आ० ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर की बात जड़क्रप डाजियाले ने सुन ली ? जो सुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप भाग्न का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यो नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि डाजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वक्ष नहीं है ॥ २ ॥

३ — और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाशाँ होने और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश की ननाया और भाकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा होगया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांम और विहान दूसरा दिन हुआ॥ पर्व १ | आ० ६ | ७ | ८ ॥

समीक्षक—क्या आकाश और जलने भी ईश्वर की बात सुन ली १ और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां १ प्रथम आयत में भा-काश को सृजा था पुन: आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ। जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है इसिलिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ किर उत्तर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है। जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुन: दिन और रात कहां से हो-गई ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं॥ ३॥

४—तव ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी वनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीप दिया ॥ पर्व १ | आ० २६ | २७ | २८ ॥

समीक्षक—यदि आद्म को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का खर्ष पित्र, ज्ञान खरूप, आनन्दमय आदि लक्षण्युक्त है उसके सहश आद्म क्यों नहीं हुआ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुन: वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? (ईसाई) मही से बनाया। (समीक्षक) मही कहा से बनाई? (ईसाई) अपनी कुदरत अर्थात् सामध्ये से। (समीक्षक) इंश्वर का सामध्ये आनादि है वा नवीन? (ईसाई) अनादि है। (समीक्षक) जब अनाहि है तो जगत् का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई) स्थि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई बस्तु नहीं थी। (समीक्षक) जो नहीं थी तो यह जगत कहां से बना? और ईश्वर का सामध्ये द्वा गुण् ? जो द्वय है तो ईश्वर से भिन्न द्वा पार्थ या और जो गुण् है तो गुण से द्वय कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अनिन और रस से जल नहीं बन सकता और जो इश्वर से जगन् का होता तो ईश्वर के सहश गुण, कमें, स्वभाव के सहश न होता के यही निक्षय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थन्त से से यही निक्षय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थन्त परान्य सादि नानवाते जह से पना है, जैसी कि अगत् की उत्पत्ति वेशि

शासों में लिखी है वैसी ही मान लो जिससे ईरवर जगत को बनाता है, जो आदम के भीतर का खरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सहश है तो वैसा ईश्वर का खरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सहश बना तो ईश्वर आदम के सहश अवस्य होना चाहिये ॥ ४॥

५-तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नशुनों में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ।। और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा।। और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया।। पर्व २। आ० ७। ८। ९।।

समी तक — जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा है और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा है जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूँका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न है जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सहश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तृषा मादि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्यों- कर हो सकता है है इसलिये यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५॥

६—श्रीर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सोगया तब ं उसने उसकी पस्तियों में से एक पसली निकाली और उसकी सन्ति मास भर दिया और प्रसेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पस्ति से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व २ । आ० २१ । २२ ॥

समीक्षक — जो ईश्वर ने आदम को घूली से बनाया तो उनकी स्त्री को घूली से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड़ी से बनाया तो आदम को हड़ी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नरसे निकलने से नारी नाम हुआ तो नारीसे नर नाम भी होना चाहिये और उनमे परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान लोगो ! ईश्वर की कैसी पदार्थविया अर्थात् "फ़िलासफ़ी" चिलकती है ! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती ? भीर स्त्री के शरीर में एक

पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सर जगत् बनाया उस सामग्री से क्षी का शरीर नहीं वन सकता था ? इसलिये यह बाइबल का सृष्टिकम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ॥

७ - अब सप्पे भूमि के हर एक प्रशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्व था और उसने स्त्री से कहा क्या निक्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से न खाना।। और की ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मरजाओ ॥ तब सर्पने स्त्री से कहा कि तुम निइचय न मरोगे। क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओंगे तुम्हारी आंखें खुल जायेंगी और तुम भले बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओ-गे। श्रीर जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सस्वाद श्रीर दृष्टि में सुन्दर श्रीर वुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया श्रौर उसने खाया तव उन दोनों की आंखें खुल गई और वे जान गये कि हम नौ हैं सो उन्होंने अंजीर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये छोड़ना वनाया तव परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशुसे अधिक स्नापित होगा तू अपने पेटके वल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुझमें और स्नीमें और तेरे वंश भीर उसके वंशमें वैर डालूंगा वह तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी एड़ीको काटेगा॥ और उसने सी की कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से वालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुम पर प्रभुता करेगा॥ भौर उसने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है और जिस पेड़ से मैंने तुमे खाने को वर्जा था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये सापित है श्रपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायगा॥ और वह कांटे श्रीर ऊंट कटारे वेरे लिये उगायेगी श्रौर तू खेत का साग पात खायगा॥ तौरेत उत्पत्ति० पर्व ३। आ० १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | १८ | १८ | १८ |

समीक्षक-जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस घूर्व सर्व्य अर्थात् शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्यों कि को कह इसको दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता ? और वह पूर्व जनम नहीं मानता तो विना अपराध उसको पापी क्यों बनाया ? और सच पूछो तो वह सप्पे नहीं या किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की आवा क्योंकर बोल सक-ता ! और जो आप भृठा और दूसरे को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी श्रीर इससे उसने उस शी को नहीं बहुछाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने आदम और हव्वा से भूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाश्रोगे जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्यों बर्जा मौर जो बर्जा तो वह ईश्वर मूठा छोर बहकाने वाला ठहरा। क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान श्रौर सुखकारक थे खज्ञान खौर मृत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से बर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ! जो अपने छिये की तो क्या आप श्रज्ञानी और मृत्यु धर्मवाला था ! और जो दूसरों के लिये वनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल कोई भी वृक्ष झानकारक और मृत्यु-निवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों न होगा ? श्रीर जो इन तीनों को शाप दिया वह विना अपराध से है पुन: वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप इश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह भूठ बोला और उनको बहकाया यह "फ़िलासफ़ी" देखोक्या विना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था ? और विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष न थे ? श्रीर जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह मूठा क्यों नहीं ? और जो बह सबा हो तो यह मूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है ? ॥ ७ ॥

८-श्रीर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो! आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होने कि वह अपना हाथ डाढे और जीवन के पेड़में से भी लेकर खाने और अमर होजाय सो उसने आदम को नि-काल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम चमकते हुए खड़ग जो चारों खोर घूमते थे, लिये हुए ठहराये जिनसे जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ पर्व ३ । आ० २२ | २४ ॥

समीक्षक — अला ! ईरवर को ऐसी ईब्यों और श्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह द्या वात हुई ? यह शक्का ही क्यों पड़ी ? क्यों के ईरवर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईरवर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, बाइवल में जहां कहीं ईरवर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है, अब देखे। ! आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईरवर कितना दु:खी हुआ और फिर धमर दृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्व्या की, श्रीर प्रथम जब इसको वारी में रक्खा तब इसको भविष्यत् का ज्ञान नहीं था कि इक्षे पुन: निकालना पड़ेगा इसलिय ईसाइयों का ईरवर सर्वज्ञ नहीं था और कमन् कते खड़ग का पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईरवर का नहीं ॥ = ॥

९ — और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेरबर के लिये भेट लाया ॥ और हाबील भी अपनी भुड \* में से पहिलौठी और मोटी २ भेड़ लाया और परमेरबर ने हाबील और उसकी भेट का आदर किया परन्तु काइन का उसकी भेट का आदर किया परन्तु काइन का उसकी भेट का आदर न किया इमलिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना मुद्द फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तू क्यों कुद्ध है और तेरा मुंह क्यों फूल गया ॥ तौ० पर्व ४ । आ० ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समिक्षक—यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट और हाबीत का सरकार और काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा झगड़ा लगाने और हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं वगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि यह वाइवल मनुष्यों की वनाई है ईश्वर की नहीं ॥ 8 ॥

१०—जब परमेदवर ने काइन से कहा तेरा भाई हाविल कहां है और वर् बोला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हूं ॥ तब उसने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लेहू का शब्द भूमि से मुक्ते पुकारता है ॥ और अब दू पृथिवी से सापित है ॥ तौ० पर्व० ४ । आ० ६ । १० । ११ ॥

\* भेड़ वकरियों के कुंड ॥

समिक्षिक-क्या ईश्वर काइन से विना पूछे हाविल का हाल नहीं जानता था और लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सव बार्ते अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान का बनाया हो सकता है ॥१०॥

११-और हन्क मत्सिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसी वर्षलों ईश्वर के साथ साथ चलता था |। तौ० पर्व ५ । आ० २२ ॥

समीक्षक-भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ २ क्यों चलता ! इससे जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग माने तो उनका कल्याण होवे ॥ ११ ॥

१२-श्रीर उनसे वेटियां उत्पन्न हुई । तो ईश्वर के पुत्रों ने श्रादम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं श्रीर उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें ज्याहा ॥ श्रीर उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे श्रीर उसके पीछ भी जब ईश्वर के पुत्र श्रादम की पुत्रियों से मिले तो उनसे वालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए जो श्रागे से नामी ये॥ सौर ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई श्रीर उनके मन की चिन्ता श्रीर भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है॥ तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया श्रीर उसे श्रातिशोक हुआ।। तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया श्रादमी से ले क पश्चनलों श्रीर रंगवैयों को श्रीर श्राकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूं॥ तो ० पर्व ६। श्रा० १। २। १। ६। ६। ७॥

समीत्तक—ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कीन हैं! और ईश्वर की की, सास, श्वसुर, साला और सम्बन्धी कीन हैं क्यों कि अब तो आदमी की बे-टियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ और जो उनसे उ-राम होते हैं वे पुत्र और प्राप्ति हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है! किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जड़ाछी मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है, वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत् की बात जाने वह जीव है क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था! और पछताना अवि शोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चाचाप करना आदि ई-साइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से आतिशोकादि से पृथक् हो सकता था। भला

पशु पत्ती भी दुष्ट होगये यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता ? इस्रतिये यह न ईश्वर खीर न यह ईश्वरकृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदोक पर-मेश्वर सब पाप, हेश, हु: स्व शोकादि से रहित "स्विदानन्दस्वरूप" है, उस्हों ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें ॥१२॥

१३—- उस नाव की लम्बाई तीनसी हाथ और नौड़ाई पनास हाथ और ऊं-चाई तीस हाथ की होवे ॥ तूनाव में जाना तू और तेरे वेटे और तेरी पन्नी और तेरी वेटों की पित्तयां तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु हो २ अपने साम नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पंछीमें से उसके भांति २ के और दोर म में से उसके भांति २ के और पृथिवी के हरएक रंगवैयों में से भांति २ के हरएक में से दो २ तुम पास आवें जिससे जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्टा कर वह तुन्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया ॥ तौ० पर्व ६ । आ० १५ । १८ । १६ । २० । २१ । २२ ॥

समीचक-भला कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव वात कें वक्ता को ईरवर मान सकता है ? क्योंकि इतनी वड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, इथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि कोड़ों जन्तु और उनके खाने पीने की चीजें व सब इन् दुम्ब के भी समा सकते हैं ! यह इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिसने यह लेख किया है वह विद्वान भी नहीं था ॥ १३॥

क्या ह वह विद्वान भा नहा था ॥ १३ ॥

१४—श्रीर नृह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पिनत पशु और
हरएक पिनत पंछियों में से लिये और होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई और परसेश्वर ने सुगन्ध सुंघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये
में पृथिवी को फिर कभी साप न दूंगा। इस कारण कि आदमी के मन की भावना
उसकी लड़काई से बुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा

फिर कभी न माहंगा ॥ तौ० वर्व = । आ० २० | २१ ॥ समीक्षक—वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें देदों से वाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूंघा ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवन् अल्पज्ञ नहीं है ? कि कभी साप देता है और

\* चौपाए II

कभी पछताता है, कभी कहता है स्नाप न दूंगा, पिहले दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाला और अब कहता है कि कभी न बालंगा !!! ये वातें सब लड़कों की सी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान की क्योंकि वि-द्वान की भी बात और प्रतिज्ञा श्विर होती है।। १४॥

१५-और ईरवर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा ॥ कि हरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने हरी त-रकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उसके जीव धर्यात् उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तौ० पर्व ९। धा॰ १। ३। ४॥

समिक्षक —क्या एक की प्राण्कष्ट देकर दूसरों की आनन्द कराने से दयाहीन । ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर दूसरे को स्विलावें तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह बात है क्यों कि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत् हैं ऐसा न होने से इनका ईश्वर कमाईवत् काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निर्देय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५॥

१६-न्नीर सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर क्र उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिसकी चोटी स्वर्गलों पहुंचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिवी पर छित्र भिन्न होजायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आहम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखों ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है भव वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे॥ आओ हम उतरें और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे की बोली न समकें ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तौठ पर्व ११। आठ १। ४। ५। ६। ७। ८॥

समीक्षक — जब सारी पृथियी पर एक भाषा और वोली होगी उस समय सन मतुष्यों को परस्पर अत्यन्त झानन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ई- साइयों के ईष्यंक ईश्वर ने सब की भाषा गडबड़ा के सबका सत्यानाश किया उ- सने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर

रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह विना एक श्रविद्वान के ई-रवर की बात श्रीर यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्योंकर हो सकता है १॥ १६॥

१७-तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख में जानता हूं तू देखने में सुन्दर स्त्री है।। इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुम्ते देखें तब वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है और मुम्ते मार डालेंगे परन्तु तुम्ते जीती रक्खेंगे।। तू कि यो कि में उसकी बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे।। तौ० पर्व १२। आ० ११। १२। १३।।

समी चक-श्रव देखिये! जो श्राविरहाम बड़ा पैगृम्बर ईसाई श्रीर मुसलमानों का बजता है श्रीर उसके कर्म मिध्याभाषणादि बुरे हैं, भला जिनके ऐसे पैगृम्बर हों उनको विद्या वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥ १७॥

१८—श्रीर ईरवर ने श्रविरहाम से कहा कि तू और तरे पछि तरा वश उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुक्त से श्रीर तुम से श्रीर तेरे पीछे तेरे वंश से हैं जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हरएक पुरुष का ख़ तनः किया जाय। श्रीर तुम श्रपने शरीर की खलड़ी काटो और मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का ख़तनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो॥ रूपे से मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो भीर जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य उसका ख़तनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के लिये होगा। भीर जो अख़ानः वालक जिसकी खन इी का ख़तनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तो हा है ॥ तौ ० पर्व १७। श्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तो हा है ॥ तौ ० पर्व १७। श्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तो हा है ॥ तौ ० पर्व १७। श्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तो हा है ॥ तौ ० पर्व १७। श्राण १०। ११। १२। १३। १४॥

समीक्षक — अब देखिये ईरवर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन: करना ईरवर को इप्ट होता तो उस चमहे को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह पनाया गया है वह रक्तर्थ है जैसा आस के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वह गुप्तस्थान स्रतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोड़ी सी भोट लगने से पद्भाया दु:स होने और वह लगुशद्धा के पश्चान कुछ मृत्राश कप ही में न को दन्यादि बातों के लिय इसका काटना गुरा है और अब ईबाई लोग है माद्या को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये हैं इसके न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी भूठा नहीं है मिण्या हो-गई इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥

१९-- जब ईश्वर अधिरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया॥ तौ • पर्व १७। आ ॰ २२॥

समी चक-इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत् था जो कपर से नीचे भीर नीचे से ऊपर खाता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुष-वत् विदित होता है ॥ १९ ॥

२०-फिर ईश्वर उसे ममरे के वलूतों में दिलाई दिया और वह दिन को घाम के समय में अपने तम्यू के द्वार पर बैठा था ॥ और उसने अपनी आलें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तम्यू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमितक दण्डवत की ॥ और वहा है मेरे स्वामि यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुमह पाया है तो में आपकी विन-ती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम की जिये ॥ और में एक कौर रोटी लार्फ और आप तृप्त हूजिये उसके पीछे आगे बढ़िये क्यों कि आप 'इसी लिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर और अबि-रहाम तम्यू में सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुआ चोखा पिसान ले के गूंध और उसके फुलके पका ॥ ओर अबिरहाम फुंड की भोर दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बछड़ा लेके दास को दिया उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया॥ और उसने मक्खन और दूध और वह बछडा जो पकाया था लिया और उनके आगे धरा और आप उनके पास पेड वले खड़ा रहा भीर उन्होंने खाया॥ तौ० पर्व १८। आ० १।२।३।४।५।६।७।८॥

समीचक—श्रव देखिये! सज्जन छोगो! जिनका ईश्वर बछड़े का मांस खावे उसके उपासक गाय बछड़े आदि पशुत्रों को क्यों छोड़ें ? जिसको कुछ दया नहीं श्रीर मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ? श्रीर ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मडली थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं वार्तों से बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं॥ २०॥

२१—मोर परमेश्वर ने मिनिरहाम से कहा कि सर: क्यों यह कहके मुस्तुराई कि जो में बुढ़िया हूं सचमुच बालक जन्मी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है ॥ तौ० पर्व १८ । आ० १३ । १८ ॥

समीक्षक-अव देखिये ! कि क्या ईस्राइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा क्षियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! || २१ ||

२२—तव परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की ओर से वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व १९। आ० २४ | २५ ॥

समीक्षक—अव यह भी लीला वाइबल के ईश्वर की देखिये! कि जिसको बालक आदि पर भी कुछ दया न आई। क्या वे सब ही अपराधी में जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा! यह बात न्याय, द्या और विवेक से विरुद्ध है जिन-का ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करें!॥ २२॥

२३—आओ इम अपने पिता को दास रस पिलावें और इम उसके साथ शयन करें कि इम अपने पिता से वंश चलावें। तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दास रस पिलाया और पिहलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया॥ इम उसे आज रात भी दास रस पिलावें तू जाके शयन कर। सोलूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुई॥ तौ० उत्प • पर्व १६। आ० ३२।३३।३६।

- समीत्तक-देखिये! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नहीं में कुकर्म करने सेन बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उनकी नुराई काक्या पाराबार है! इसलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये॥ २३॥

२४—श्रीर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सर: से भेट किया श्रीर अपने वचन के समान परमेश्वर ने सर: के विषय में किया ॥ श्रीर सर. गर्भिणी हुई ॥ वौ० उत्पर पर्व २१। भा० १। २॥

समीक्षक-भव विचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ? क्यों विना परमेश्वर और सर के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीसता है ? ऐसा बिदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई !!!॥ २४॥

151

125

(4)

\* 1

71

1

२५—तब अबिरहाम ने बढ़े तह के उठके रोटी और एक पखाल में जल लिया और हाजिर: के कन्धे पर धर दिया और लढ़ के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने लड़ के को एक माड़ी के तले डाल दिया ॥ और वह उसके सन्मुख बैठ के चिहार रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्व २१। आ० १४। १५। १६। १७॥

समीक्षक—अब देखिये !ईसाइयों के ईरवर की लीला कि प्रथम तो सर: का पक्षपात करके हाजिर: को यहां से निकल्वा दी और चिहा २ रोई हाजिर: और शब्द सुना लड़के का, यह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईरवर को अम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईरवर और ईरवर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? विना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ीसी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५॥

२६ — और इन वातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अविरहाम की परीक्षा किई और उसे कहा। हे अविरहाम! तू अपने बेट को अपने इकलौठे इनहाक को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढ़ा और अपने बेटे इज-हाक को बांध के उस बेदी में लकड़ियों पर धरा॥ और अविरहाम ने छुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अविरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्यों कि में जानता हूं कि तू ईश्वर से उरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व २२। आ० १।२। ९।१०।११।१२॥

समीक्षक—श्रव स्पष्ट होगया कि वह वाइवल का इरेनर अल्पल है, सर्वज्ञ नहीं और श्रीवरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ! और जो बाइवल का ईरवर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत् श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईरवर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥

२७ — सो आप इमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने मृतक को गा-ड़िये जिसतें आप अपने मृतक को गाड़ें ॥ तौ॰ उत्प॰ पर्व २३। आ० ६॥

समी चक-मुद्रों के गाइने से संसार की बड़ी हानि होती है क्यों कि वह सद

उसको जलाना अच्छी बात नहीं और गाइना जैसा कि उसको सुला देना है इसिन्ये गाड़ना अच्छा है। ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ? और गाड़ते भी क्यों हो ? जिस जीनात्मा से प्रीति थी वह निकल गया भव दुर्गन्धमय मट्टी से क्यात्रीति श्रीर जो त्रीति करते हो तो उसको पृथिवी में क्यों गाड़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुम को मूमि में गाड़ देवें तो वह सुनकर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईट, चूना डा-लना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी शीति का काम है ? और सन्दूक में डालके गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को विगाड़ कर दारुण रोगोत्पि करता है दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ हज़ार ना लाख अथना कोड़ों मनुष्यों के छिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न बागीचा और न बसने के काम को रहती है इसलिये सब से बुरा गाइना है, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डाडना क्योंकि उसको जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लते हैं परन्तु जो कुछ हाइ वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत् को दु:खदायक होगा उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जक्कल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी छ्व खा-यंग तथापि जो उसके हाड़ की मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गन्य करेगा चतना जगत् का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उस के सब पदार्थ अणु होकर बायु में उड़ जायेंगे। (प्रश्न) जलाने से भी दुर्गन्य होता है। ( उत्तर ) जो अविधि से जलावें तो थोड़ासा होता है परन्तु गाड़नें आदि से बहुत कम होता है और जो विधिप्वंक जैसा कि वेद में लिखा है मुदें के तीन हाथ गहरी, साई वीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लम्बी, तले में ढेढ़ बीता अथीत् चढ़ा उतार वेदी खोदकर शरीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केशर डाब न्यून से न्यून आधमन चन्दन भिषक चाहें जितना छे अगर तंगर कपूर आदि और पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा उस पर मुद्दी रख के पुन: चारों झार ऊपर वदी के मुख से एक २ बीता तक भरके थी की आहुति देकर जलाना चा-हिये इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध नहीं किन्तु इसी का नाम अन्त्योष्टि, नरमघ, पुरुषमेध यह है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न काले चाहें वह भीख मागने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उम्री प्रकार दृष्ट् करे और जो मूतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाइने आदि से केवल छकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोडों मृतक जल सकते हैं, भूमि भी गाइने के समान आधिक नहीं विगड़ती और कबर के देखने से भय भी होता है इससे गाइना आदि सर्वथा निषद्ध है।। २७॥

२८-परमेदवर मेरे स्वामी श्राबिरहाम का ईरवर धन्य जिसने मेरे स्वामी को श्रापनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परमेदवर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की श्रोर मेरी अगुआई किई॥ तौ॰ चत्प० पर्व २४। श्रा० २७॥

समीक्षक—क्या वह अविरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आजकल वि-गारी वा अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चलकर मार्ग दिखलाते हैं तथा ई-रवर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों से वार्ते क्यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी बार्ते ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जङ्गली मनुष्य की हैं ॥ २८॥

२६—इसमअऐल के बेटों के नाम ये हैं—इसमअऐल का पहिलीठा नवीत और कीदार और अद्विएल और भिवसाम और मिसमाअ और दूम: और मस्सा। इदर और तैमा, इत्र, नफीस और किदम: ॥ ती० उत्प० पर्व २५ । आ० १३।१४।१५।।

समीक्षक-यह इसमझऐल अविरहाम से उसकी हाजिरः दासी का हुआ था॥ २९॥

३०—में तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तूं अपने पिता के पास लेजाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे तुमे आशीप देवे ॥ और रिवक: ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसी का अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यअ-क्व अपने पिता से बोला कि में आपका पहिलीठा एसी हूं आपके कहने के समान मैंने किया है उठ बैठिये और मेरे अहर के मास में से खाइये जिसते आप का प्राण सुमे आशीप दे ॥ तौठ उत्पठ पर्व २७। आ० ९। १०। १५। १६। १६ ॥

समीत्तक—देखिये । ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिद्ध श्रीर रैग्न्बर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की वात नहीं है ? श्रीर ऐसे ईसाइयों के अगुआ इए हैं पुन: इनके मत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥ ३०॥

३१-- और यशक्ष विद्यान को तड़के बठा और उस पत्थर को जिसे उसने भवना उसीसा किया था खम्मा खड़ा किया और उस पर तेल डाला ॥ भीर उस स्थान का नाम वैतएछ रक्खा ॥ श्रीर यह पत्थर जो मैंने खम्भा खड़ा किया ई-स्वर का घर होगा ॥ तौ० उत्प० पर्व २८ । श्रा० १८ । १६ । २२ ॥

समिक्षक—अव देखिये! जङ्गिलयों के काम, इन्हों ने पत्थर पूजे और पुजवाये और इसको मुसलमान लोग "वयतल्यमुकदस" कहते हैं क्या यही पत्थर ईखर का घर और उसी पत्थरमात्र में ईदवर रहता था ? वाह! वाह!! जी क्या क हना है, ईसाई लोगो! महाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१॥

३२ — और ईरवर ने राखिल को स्मरण किया और ईरवर ने उन्नकी मुनी और उसकी कोख को खोला और वह गिभेणी हुई और वेटा जनी और बोली कि ईरवर मेरी निन्दा दूर किई॥ तौ० उत्प० पर्व ३०। आ० २२। २३॥

समीक्षक — वाह ईसाइयों के ईश्वर! क्या वड़ा डाक्तर है लियों की कोस स्रोतने को कौनसे शख वा औषध थे जिनसे खोली येसव वार्ते अन्धाधुन्ध की हैं॥३२॥

३३—परन्तु ईश्वर आरामी लावनक ने स्वप्त में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यश्चकृव को भला बुरा मत कह, क्यों कि अपने पिता के घर का निपट अभिलाधी है तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया है ॥ तौ • उत्प ॰ पर्व ३१। आ ० २४। ३०॥

समीक्षक—यह इम नम्ना लिखते हैं हज़ारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बार्व किई, जागृत् साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि वाइवल में लिखा है परन्तु अव न जाने वह है वा नहीं ? क्यों कि अब किसी को स्वप्न वा जागृत् में भी ई- श्वर नहीं मिलता और यह भी विदित्त हुआ कि ये जंगली लोग पापाणादि मूर्नियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईरवर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना कैसे यह ? ॥ ३३॥

३४—श्रोर यश्चक्व अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उससे आमिले॥ श्रोर यश्चक्व ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है॥ तौ० उत्प० पर्व ३२। आ० १।२॥

समीक्षक — अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शख भी होंगे और जहां तहां बदाई कर के लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ?॥ ३४॥

३५-- और यञ्जकूत अकेला रह गया और यहां पौफटेलों एक जन उससे म-हयुद्ध करता रहा। और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रवल न हुआ तो उस की जांघ को भीतर से छुत्रा तब यअकूब के जांघ की नस उसके संग मह्युद्ध क-रने में चढ़ गई॥ तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती है श्रीर वह वोला में तुझे जाने न दें ऊगा जब लों तू सुमें आशिष न देवे ॥ तब उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और वह बोला कि य अकृव॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को य अकृव न होगा परन्तु इसरायल क्यों कि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मलयुद्ध किया और जीता ॥ तब यश्रकृव ने यह कहिके उस् से पूछा कि अपना नाम बताइये और बुद बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है श्रीर उसने उसे वहा आशीप दिया॥ श्रीर यश्रकूव ने उस स्थान का नाम फन्एल रक्ला क्योंकि भैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देला श्रीर मेरा प्राण बचा है।। श्रीर जब बुह फन्एल से पार चला तो सूर्य्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांच से लंगडाता था ॥ इसलिये इसरायेल के वंश उस जांच की नस को जो चढ़ गई थी भाज लीं नहीं खाते क्यों कि उसने यअकृत के जाघ की नस को चढ़ गई थी छ आ था॥ ती • उत्प० पर्व २३। छा० २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०।३१।३२॥

समिक्षक—जब ईसाइयों का ईरवर श्रखाइमह है तभी तो सर: श्रीर राखल पर पुत्र होने की छपा की भला यह कभी ईरवर हो सकता है १ श्रीर देखो ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ! श्रीर ईरवर ने उसकी नाडी को चढा तो दी श्रीर जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाड़ी को श्रच्छी भी करता और ऐसे ईरबर की भिक्त से जैसा कि यशकूव लॅगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लॅगड़ाते होंगे जब ईरवर को प्रत्यत्त देखा श्रीर महयुद्ध किया यह वात विना शरीरवाले के कैसे हो सकती है ! यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३५ ॥

३६ - और यह दाह का पिहलीठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यह दाह न अोनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ और भोनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ। कि जा वह आगी आई की पत्नी पास गया तो बीट्ये को भूमि पर गिरा दिया॥ श्रौर उसका वह कार्य्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इसितये उसने उसे भी मारडाला॥ तौ० उत्प० पर्व ३८। आ० ७। ८। १०॥

समिक्षक-अब देख लीजिये! य मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के शजब उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मारडाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों न करही और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बार्वे सब देशों में चलती थीं ॥ ३६॥

### तौरेत यात्रा की पुस्तक ॥

३७—जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इवरानी को देखा कि निश्री उसे मार रहा है।। तब उसने इधर उबर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उसने उस भिश्री को मारडाला और बाल में उसे लिया ।। जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में मगड़ रहे हैं तब उसने उस अधेरी को कहा कि तु अपने परोसी को क्यों मारता है।। तब उसने कहा कि किसने तु में हम पर अध्यक्ष अथवान्यायी ठहराया क्या तु चाहता है कि जिस रीति से तूने मिश्री को मारडाला मुक्ते भी मार डाले तब मूसा डरा और भाग निकला।। तो व्या प० २। आ० ११। १२। १३। १४। १५॥

समिक्षक — अब देखिये! जो बाइवल का मुख्य सिद्धकर्ती मत का आवार्य मूवा कि जिसका चरित्र कीधादि दुर्गुणों से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला और चोरवत् राजदंड से वचनेहारा, अर्थात् जव बात को छिप ता था तो भूठ बोलने बाला भी अवस्य होगा ऐसे को भी जो ईरवर मिला वह पैगम्बर बना उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सहश हुआ। इसलिये ईसाइयों के जो मूल पुरुष्या हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था में थे, विद्याऽवस्था में नहीं इत्यादि॥ ३७॥

३८- जीर फ सह मेम्ना मारो॥ और एक मूठी जूफा ले जो और उसे उस ले हूं में जो वासन में है बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों और उसके उापों और तुममें से कोई विहानलों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे॥ क्यों कि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार जायगा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों खोर लाहू को देखे तब परनेश्वर द्वार से बीत जायगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २१ । २२ । २३ ॥

समी त्रक—भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर स-र्वज्ञ कभी हो सकता है ! जब लोहू का छापा देखें तभी इसरायेल कुल का घर जाने भन्यथा नहीं । यह काम क्षुद्र बुद्धिवाल मनुष्य के सदृश है इससे यह विदित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८॥

३९—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे पिहलोठ को फिरा ऊन के पहिलोठ से लेक जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बन्धु आ के पहिलोठ लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोठ समेत नाश किये और राव को फिरा ऊन उठा वह और उसके सब सेवक और सारे मिश्री उठ और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमे एक न मरा ॥ तौ० या० प० '१२ । आ० २९ । ३० ॥

समीत्तक—वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समाम निर्देश होकर ई-साइयों के ईरवर ने लड़के वाले, वृद्ध और पशु तक भी विना अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या ई-साइयों के ईरवर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई १ ऐसा काम ईरवर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है। यह आइचर्य नहीं क्योंकि लिखा है ''मांसाहारिण: कुतो दया'' जब ईसाइयों का ईरवर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम है १॥ ३६॥

४०—परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा॥ इसरायेल के सन्तान से कहा कि वे आगे बहें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस-से दो भाग कर और इसरायेल के सन्तान समुद्र के बीचों वीच से सूखी भूमि में होकर चले जायेंगे ॥ तौ० या० प० १४। आ० १४। १५। १६॥

समीक्षक — क्योंजी ! आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़िरये के समान इसायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान होगया <sup>2</sup> नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों और के रेखगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिससे सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का अम छूट जाता। परन्तु क्या किया जाय इसाइयों का इश्वर न जाने कहां छिप रहा है १ इत्यादि बहुतसी मुम्रा के साथ श्रसम्भव लीला वाइवल के ईश्वरने की हैं परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का इंश्वर है वैसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है।

ईस्राइयों का इरवर है वैसे ही उसके संवक और ऐसी ही उसका बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है।। ४०॥

प्रसा पुरतक आर एसा इश्वर हम लागा स दूर रह तमा अच्छा ६ ॥ ३० ॥ ४१—क्योंकि में परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वशक्तिमान् हू पितरों के अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और नीधी

पीढ़ी लों देवैया हू ॥ तौ० या० प० २०। आ० ५ ॥

समीक्षक—भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के भपराध से ४

पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे

सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा ? और
जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा, विना अपराध किसी

को दण्ड देना अन्यायंकारी की वात है।। ४१॥

४२—विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिन-लों तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है। परमे-

रवर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तौ० या० प० २०। आ० ८। १। १०। ११॥ समीक्षक—क्या रिववार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं १ और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था १ कि जिससे थक के सात्वें दिन सोगया १ और जो रिववार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों

को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ई रवर का क्योंकर हो सकता है ? भला रिववार में क्या गुगा और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा बर दियां और अन्यों को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ! ॥ ४२ ॥

४३—अपने परोसी पर मूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की सी और उसके दास उसकी दासी और उस के वैल और उसके गदहे और किसी वस्तु की जो तरे परोसी की है लालच मत कर॥ तौ व्या० प० २०। आ० १६। १७॥

समीत्तक—वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माछ पर ऐसे मुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर जैसी यह केवल मतलविसन्धु और पत्तपात की बात है ऐसाई। इंवाइयों का ईरवर श्रवस्य होगा। यदि कोई कहे कि हम सब मतुष्य-

मात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री खौर दासी बाहे हैं कि जिनकों अपरोसी गिने र इसलिये ये वार्ते स्वार्थी मनुष्यों की हैं इरवर की नहीं ॥ रेशी

४४—सो अब लड़कों में से हरएक बेटे को और हरएक छी को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राया से मारो॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने जिये जीती रक्खो॥ तौ० गिनती० प० ३१। आ० १७। १८॥

समी चक-वाहजी! मूमा पैगम्बर और तुम्हारा ईर्वर धन्य है! कि जो छी, बालक, युद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्यों के जो विषयी न होता तो अक्षतयों नि अर्थात् पुरुषों से समागम न को हुई कन्याओं को अपने लिय मगवाता वा उनकों ऐसी निर्देश वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता १॥ ४४॥

४५—जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मरजाय वह निश्चय घात किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुमें भागने का स्थान बता दूगा ॥ तौ॰ या॰ प० २१। आ॰ १२। १३॥

समिक्षक — जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूमा एक आदमी को मार गाड़कर भाग गया था उसको यह दंड क्यों न हुआ ? जो कहो ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पश्चपाती हुआ क्योंकि उस मूमा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥

४६—और कुशल का बिलदान वेलों से परमेश्वर के लिये चढाया ॥ और मूसा ने आधा लोहू लेके पात्रों में रक्खा और आधा लोहू वेदी पर छिड़का ॥ और मूसा ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन वालों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने इन वालों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुक्त पास आ और वहां रह और तुक्ते पत्थर की पिटियां और ठयवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूगा ॥ तौ० या० प० २४ । आ० ५ । ६ । ८ । १२ ॥

समीचक—अब देखिये! ये सब जङ्गली लोगों की बातें हैं वा नहीं? और परमेश्वर बैलों का बिलदान लेता और वेदों पर लोह छिड़कता यह कैमी जज्ञ ली-पन, असभ्यता की बात है ! जब ईपाइयों का खुदा भी बैलों का बिल्दान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के बिलदान की प्रसादों से पट क्यों न भरें ! और जगन की हानि क्यों न करें ! ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुमहकारों से बेदों में भी ऐसा भूठा दोष लगाना चाहत हैं परन्तु वेदों में एसी बातों का नाम भी नहीं। और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागृज़ नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं जड़ियों के सामने ईर्वर भी बन बैठा था ॥

मनुष्य न जियेगा ॥ और परमंश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो में तुमे पहाड़ के दरार में रक्खंगा और जबलों निकलं कुमे अपने हाब से ढांपूंगा ॥ और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तौ० या० प० ३३ । आ० २० | २१ | २२ | २३ ॥

४७--- श्रोर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्यों कि मुभे देखके की ई

समीक्षक—-श्रव देखिये! ईसाइयों का ईरवर केवल मनुष्ववत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपञ्च रच के श्राप स्वयं ईरवर वन गया जो पीछा देखेगा रूप न दे-खेगा तो हाथ से उसको डांप दिया भी न होगा जब खुदा ने श्रपने हाथ से मूसा को ढांपा होगा तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा होगा ? ॥ ४७॥

### लय व्यवस्था की पुस्तक तौ०।

१८—श्रीर परमेश्वर ने मुसा को बुलाया और मण्डली के तंबू में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात् गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० लै० व्यवस्था की पुस्तक प० १। आ० १।२॥ समीवक अब विद्यारिक कि प्रस्ता कर कर के कर बेंदे

समी चक- अब विचारिये! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेट लेने वाला जो कि अपने लिये विलदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे वह अहिंसक और ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपश्ची मनुष्य के सहश है ॥ १८॥

४६-- और वह उस वैल को परमेश्वर के आगे बिल करे और हारूम के बेटे याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यज्ञ वेदी के चारों और जो मण्डली के तबू के द्वार पर है छिड़कें ॥ तब वह उस भेंट के बिल दान की खाल निकाले और उसे उकड़ा २ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञेवदी पर आग रक्खे और उसपर लकड़ी चुनें ॥ और हारून के बेटे याजक उसके दुइहों को और शिर और चिक-

नाई को उन लक डियों पर जो यज्ञ वेदी की आग पर हैं विधि से घरें।। जिसते विल-दान की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया।। तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक प० १ । आ० ५। ६ । ७। ८। ९॥

समीक्षक—तिनक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारें और वह मरवावे और लोहू को चारों और छिडकें, भाग्न में होम करें, ईश्वर सुगंध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ! इसी खेन बाइबल ईश्वरकृत और न वह जड़ाली मनुष्य के सहश लीलाधारी ईश्वर होसकता है ॥ ४१ ॥

५०-िकर परमेश्वर मूसा से यह कहके बोला यदि वह आभिपेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया है अपने पाप की भेंटके लिये निसखोट एक विषया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और विषया के शिर पर अपना हाथ रक्से और विषया को परमेश्वर के आगे वली करे ॥ लैं विषया के विषया पर श्वर से अगे वली करे ॥ लैं विषया के विषया के परमेश्वर के आगे वली करे ॥ लैं विषया की परमेश्वर के आगे वली करे ॥

समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त, खयं पाप करे गाय आदि इत्तम पशुओं की इत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी वातों के करने करानेहारे को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!! ॥५०॥

५१-जब कोई अध्यक्ष पाप करे।। तब वह बकरी का निस्ना तर मेन्ता अपनी मेंट के लिये लावे।। और उसे परमेंद्रवर के आगे वली करे यह पाप की भेट है।। तौ० लै० प० ४। आ० २२। २३। २४।।

समीक्षक—वाहजी ! वाह'!! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापित आदि पाप करने से क्यों उरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और पायिश्चित्त के वदले में गाय, बिंगा, वकरे आहि के प्राण लेंकें, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पश्ची के प्राण लेंने में शिक्कत नहीं होते । सुनो ईसाई लोगो ! अव तो इस जङ्गळी मत को छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेदमत को खीकार करो कि जि-ससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥

५२-और यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपने किये हुए प्रा-राध के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो वसे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और उसका शिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे ॥ उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उसके लिये क्षमा किया जायगा पर यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो वसे लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चोट्या पिमान का दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये-लावे \* उस पर तेल न डाले॥ और वह क्षमा किया जायगा॥ तौ० लै० प० ५। आ० ७।८।१०।११।१२।१३॥

समिक्षक-स्रव सुनिये! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाठ्य भी न डरता होगा स्रोर न दिर क्यों कि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है, एक यह बात ईसाइयों की बाइवल में बड़ी स्रद्धत है कि विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्यों कि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की स्रोर खूव स्रानन्द से मांम खाया खोर पाप भी छूट गया, भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़न से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं स्राती। दया क्यों कर साबे इनकें ईश्वर का डपदेश ही दिसा करने का है स्रोर जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा स्राडम्बर क्यों करते हैं ॥ ५२॥

५३-मां उसी बिलदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे चढ़ाया खीर नमस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें और सब जो कड़ाही में अथवा तबे पर सो उसी याजक की होगी तां० लैं० प० ७। आ०८। ९॥

समीक्षक-हम जानते थे कि यहां देवी के भोषे और मिन्दरों के पुजारियों की पोप-ली ला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोपली ला उससे सहस्र गुणी वढकर है क्यों कि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवें फिर ईसाइयों ने खूब मौज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते होंगे ? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मर-वाबे और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलाबे ऐसा कभी होसकता है ? वैसे ही

<sup>\*</sup> इस ईश्वर को धन्य है! कि जिसने वठटा, भेटी और वकरी का वचा, कपीत और पिसान (श्राट) तक केने का नियम किया। अट्मुत वान तो यह है कि कपीत के वचे "गरदन मरोडवा के" लेता या श्रयीत गईन तोडने का पे रिअम न करना पट्टें डन नव वातों के देखने से विदित होता है कि जदिसयों में कोई चतुर पुरुप था वह पहाड पर भा भेटा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो जदकी श्रज्ञानी ये उन्होंने उसीको ईश्वर स्वीकार कर लिया। श्रपनी युक्तिमें से एर पराड पर भी जाने के तिथे पशु पत्ती और श्रवाडि मगा किया काता या और मौज करता था। उसके दूत करिते जीन किया न ते है। मतान नेय विचार कि कहा तो गाइवज्ञ में बक्टा, नेडी, वक्षरी का वचा, कपीत और "अच्छे" उद्देश देश है।

ईरवर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेरवर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल ईर्वरकृत और इसमें लिखा ई-रवर और इसके माननेवाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बातें लय-व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहांतक गिनावें॥ ५३॥

# गिनती की पुस्तक।

५४-सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुये मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में फिरने के लिये बलआमने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुंह खोला और उनने बलआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तून मुक्ते अब तीन वार मारा ॥ तौठ गिठ पठ २२ । आठ २३ । २८ ॥

सभी त्रक-प्रथम तो गरहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आजकल विशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुरा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या वड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये वा अब ईसाइयों से कुष्ठ होगये ? अथवा मरगये ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गयोड़ उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥

## समुएलकी दूसरी पुस्तक।

५५-छोर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कहके नावन को पहुंचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है भेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्यों जबसे इसराएल के सन्तान को भिन्न से निकाल लाया मैंने तो आज के दिनलों घरमें वाम न किया परन्तु तबू में और देरे में किरा किया ॥ तौ० समुएल की दूमरी पु० प० ७ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक-अव कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवन देहवारी नहीं है। और उत्तहना देता है कि मैंने बहुन परिश्रम किया इबर उधर डोडता फिरा तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करूं, क्यों ईसाइयों को ऐने ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लजा नहीं छाती ! परन्तु क्या करें विचारे फंस ही गये छन निकलने के लिये वड़ा पुरुषार्थ करना उचित है।। ५५॥

# राजाओं का पुस्तक।

५६-और बाबुल के राजा नवूखुरनजा के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पोंचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नवूसर श्रद्दान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यह्मसलम में आया और उसने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भवन और यह्मसलम के सारे घर और हरएक वहें घर को जला दिया और कसिदयों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के श्रध्यक्ष के साथ थी यहमसलम की भीतों को चारों श्रोर से ढादिया॥ तौठ राठ पठ २५। आठ ८। ६। १०॥

समीक्षक-क्या कियाजाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करताहोगा, परन्तु नव्मर महान ने ईश्वर के घर को नष्ट श्रष्ट करिया और ईश्वर वा उसके दूतों की सेना कुछ भी न करसकी प्रयम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने चुपचाप क्यों बैठा रहा? और न जाने उसके दूत किघर भाग गए ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सबी हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही इस्वीर बना था अब अविरोध के सामने चुपचाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा कराली ऐसे ही हज़ारों इस पुस्तक में निकम्भी कहानियां भरी हैं ॥ ५६॥

# ज़बूर दूसरा भाग। कालके समाचारकी पहिली पुस्तक।

५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी मेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये॥ काल० दू० २। प० २१। आ० १४॥

समि क्षक - अन दे बिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्नर की लीला जिस इस-राएल कुल को बहुत से नर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डालता था अब मह को धित हो कर मरी डाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मारहाला जो यह किसी किने छिखा है सत्य है कि:—

## क्षगो रुष्टः चगो तुष्टो रुष्टस्तुष्टः चगो चगो। श्रव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः॥ ६॥

जैसे कोई मनुष्य क्षणमें प्रसन्न, क्षणमें अप्रसंत्र होता है अर्थात् क्षण २ में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥

## एयूब की पुस्तक।

प्८ — और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आखहे हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आखहा हुआ। और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है तन शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिरते जा आता हू। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयुव को जांचा है कि उसके समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खराजन ईश्वर से उरता और पाप से अलग रहता है और अवलों अपनी सचाई को धर रक्खा है और तूने मुक्ते उसे अकारण नाश करने को उभारा है। तब शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा। परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को छू तब वह नि सन्देह तुक्ते तेरे सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उसके प्राण को बचा। तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयुव को शिरसे तलवे छों बुरे फोड़ों से मारा ॥ जबूर ऐयु० प० २। आ० १। २। ३। ४। ५। ६। ७॥

समीक्षक—अव देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उसके सामने '
उसके भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को वचा सकता
है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है। एक शैतान ने सबको ।
भयभीत कर रक्खा है और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वे नहीं है जो सर्वे होता ।
तो एयूव की परीचा शैतान से क्यों कराता ? | ५८ |।

#### उपदेश की पुस्तक।

५९ — हां मेरे अन्त.करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और मैं हिएस और मूद्ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मनका

मूं मट है। क्यों कि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सांदुख में बढता है। जिं च प १। आ० १६। १७। १८॥

समीक्षक— अब देखिये! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको दो मानते हैं और बुद्धि वृद्धि में शोक और दुख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है? इसलिये यह बाइवल ईरवर की बनाई तो क्या किसी विद्वान की भी बनाई नहीं है ॥ ५८ ॥

यह थोड़ासा तौरेत जबूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मचीराचित श्रादि इञ्जील के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईमाई लोग बहुन प्रमाण-भून मानते हैं जिसका नाम इञ्जील रक्खा है उसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह कैसी है।

# मत्तीराचित इंजील।

६०—यीशुल्रिका जन्म इस रीति से हुआ उमकी माता मरियम की यूमफ़ से मंगनी हुई थी पर उनके इकड़ा होने के पित्र है विद्देखपड़ी कि पित्र आतमा से गभेति है देखी परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्त में उसे दर्शन दे कहा, हे दाऊद के सन्तान यूसफ तू अपनी खी मरियम की यहां लाने से मत डर क्योंकि जो गर्भ रहा है सो पित्र आतमा से हैं ॥ इ० प० ? । आ० १८ । २० ॥

समीज्ञक—इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और स्षष्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन वातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पल्टा कर तो उसकी आज्ञा को कोई न माने और वह भी मर्वज्ञ और निर्भम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रहजाय तथ सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और मूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत न मुक्तको स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की खोर से है, जैसा यह असम्भव प्रपच रचा है वैसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पराणों में अमम्भव लिखा है, ऐसी २ वातों को खांस के अन्य गाठ के भूरे लाग मानकर अमजाल में गिरते हैं यह ऐसी वात हुई होगी—िकसी पुरुप के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूमरे ने एसी असम्भव वात उड़ादी होगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की भीर से हैं।। ६०॥

६१-तब आत्मा यीशुको जङ्गल में लेगया कि शैतान से उसकी परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करने हारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कहदे कि. ये पत्थर रोटियां बनजावें ॥ इं० प० ४। आ० १। २। ३॥

समिक्षक—इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों कि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईसाई को आजकल चाळीस रात चालीस दिन भूखा रक्खें तो कभी वच सकेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुळ उसमें करामात अर्थात् सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर की रोटियां क्यों न बना देता ? और आप भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उत्तटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम विना भूत चूक के हैं ॥ ६१ ॥

देर-उसने उनसे कहा मेरे पीछे आश्वो में तुमको मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे हो छिय॥ इ० प० ४। आ० १९। २०। २१॥

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौरेत में दश आज्ञाओं में लिखा है कि (सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिससे उनकी उमर बढ़े सो ) इसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से विरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईमाने मतुश्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मतुश्यों को स्वमत में फँसाकर अपना प्रयोजन साथें जब ईसा ही ऐसा था तो आजकाल के पादरी लोग अपने जाल में मतुश्यों को फँसाने वाले की प्राथ्यों है ?, क्यों कि जैसे बड़ी २ और बहुत मिट्छियों को जाल में फँमानेवाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँमाल उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँमाल उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँमाल उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँमाल उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने कात में फँमा के उस के मा वाप कुटुन्व आदि से एथक् कर देते हैं इससे सप विद्वान आयों को उचित है कि स्वय इनके अमजाल से बचकर अन्य अपने मोले माइयों के बचाने में तरपर रहें ॥ ६२ ॥

६३—तव यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाकों में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार अचार करता हुआ और लोगों में हरएक रोग और हर ब्याधि को चङ्गा करता हुआ किरा किया। सब रोगियों को जो नाना अकार के रोगों और पीड़ाओं से दु:खी थे और भूनप्रस्तों और मृगीवाले और अद्वीङ्गियों को उस पास लाये और उसने चङ्गा किया॥ इं० म० प० ४। आ० २३। २४। २५॥

समीत्तक—जैसे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद बीज और भरम की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सबा हो तो वह इञ्जील की बात भी सबी होने इस कारण भोले मनुष्यों को अम में फॅलाने के लिये य बातें हैं जो ईमाई लोग ईसा की वातों को मानते हैं तो यहां के देनी भोपों की वातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि ने बातें इन्हों के सहश हैं ॥ ६३ ॥ ६४—धन्य ने जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि में तुम से अन कहता हूं कि जन लों आकाश और पृथिनीटल न जायें तबलों ज्यनस्था से

एक मात्रा अथवा एक विन्दु बिमा पूरा हुए नहीं टलेगा। इम्रालिये इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहावेगा॥ इं० मची० प० ५। आ० ३। ४। १८। १६॥ समीक्षक—जोस्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दीन

हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात् पर-स्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी और दीन के कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं, जो निरिभमानी लोगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उसको सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं। जब आकाश पृथ्वी टलजायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वक्ष ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आकाशों को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा।। ६४॥

६५--इमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अपने लिये पृथिवी पर धन का सचय मत करो॥ ई० म॰ प० ६। आ० ११। १६॥

समीक्षक-इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जनम हुआ है उस समय लोग जङ्गली और दरिद्र ये तथा ईसा भी वैसाही दरिद्र था इससि तो दिनभर की रोटांकी प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और सिखलाता है। जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें ॥ ६५॥

६६ — हरएक जो मुझसे हे प्रभु २ कहता है खर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा ॥ इं॰ म॰ प॰ ७। आ॰ २१॥

समी चक-अब विचारिये बड़े २ पादरी विशाप साहेब और क्रश्रीन लोग जो यह ईसा का बचन सत्य है ऐसा समभें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें, यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन में बहुतेरे समा से कहेंगे तब में उनसे खोल के कहूंगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकम्भ करनेहारे सुमासे दूर होत्रो॥ इं० म० प॰ ७। आ० २२। २३॥

समीक्षक-देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्याया-धीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है।। ६७॥

६८-और देखो एक कोढ़ी ने आ उसको प्रणाम कर कहा है प्रभु! जो छाप चाहें तो मुक्ते शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मै ता चाहता हू शुद्ध होजा झोर उसका, कोढ़ तुरन्त शुद्ध होगया॥इं० म० प० =।आ० २। ३॥

समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फॅसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग इन विद्या, सृष्टिक्रमविषद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य्य, धन्वन्तरि, क-रयप खादि की बातें जो पुराया और भारत में खनेक दैत्यों की मरी हुई सेना को जिला दी, बृहस्पति के पुत्र कचको टुकड़ा २ कर जानवर और मिट्छयों को खिला दिया, फिर भी शुक्राचार्य्य ने जीता कर दिया पश्चात् कच को मारकर शुक्राचार्य्य को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर वाहर निकाला आप मरगया उम को कच ने जीता किया, करयप ऋषि ने मनुष्यसहित बुख को तत्तक से भस्म हुए पिछे पुनः बृक्ष और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों मुई जिलाये, लाखों कोडी आदि रोगियों को चंगा किया, लाखों अन्धे और बहिरों को आंख और कान दिखेति कथा को मिध्या क्यों कहते हैं १ जो उक्त वार्ते मिध्या है तो ईस्प्रानई १ यदि क्यों नहीं जो दूसरे की वात को मिध्या भौर अपनी कुठी को स्यों भटका करता क्यों नहीं १ दबलिये ईसाइयों की वार्ते केवल हठ और लद्देया क्यों न बनाती १ ६९-तब भूतप्रस्त मनुष्य कवरस्थान में से निकल उससे आमिले जो यहां लों अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जासकता था और देखों उन्होंने चिहा के कहा है यीशु ईश्वर के पुत्र शिष्ठाप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उससे विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सूत्रारों के मुण्ड में पैठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ और वे निकल के सूत्रारों के मुण्ड में पैठ और देखों सूत्रारों का सारा मुण्ड कडाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा ॥ इं० म० प० ८। आ० २८। २६। ३०। ३१। ३२। ३३॥

समीचक-मला यहां तिनक विचार करें तो ये बातें सब मूठी हैं क्योंकि मरा-हुआ मनुष्य क़बरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सूत्ररों की हत्या कराई, सूत्ररवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापक्षमा और पवित्र करनेवाला मानते हैं तो उन मृतों को पवित्र क्यों न करसका ? और सूत्रप्रवालों की हानि क्यों न भरदी ? क्या आजकल के सुशिचित ईसाई अंगरेज लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ! यदि मानते हैं तो अमजाल में पड़े हैं ॥ ६९ ॥

७०-देखों लोग एक अर्घाङ्गी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये और यीशु ने उनका विश्वास देख के उस अर्घाङ्गी से कहा है पुत्र ढाढस कर तेरे पाप क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूं ॥ इं० म० प० ६। आ० २। १३॥

समी चक-यह भी वात वैसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा करने की वात है वह केवल भोछे लोगों को प्रलोभन देकर फंसाना है। जैसे दूसरे के पीये मद्य भांग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है, यही ईश्वर

समें। यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होने अथना न्यायाधीश स्वयं लेन लोग जङ्गली और को यथायोग्य फल ईश्वर न देने तो नह अन्यायकारी होजाने, देखो धर्म प्राप्ति के लिये ईश्वर के। पापियों के लिये, क्यों कि पाप किसी का नहीं झूट सकता।।७०॥ ७१ — योशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हरएक रोग और हर ज्याधि को चङ्गा करें। वो- जनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत स- लनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत स- मिनो कि में पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खहग चलवाने को आया मिनो कि में पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खहग चलवाने को आया है। में मतुष्य को उसके पिता से और वेटी को उसकी मा से और पतोहू को उसहै। में मतुष्य को घर ही के लोग उसके वैरी होंगे।। की सास से आलग करने आया हूं। मतुष्य के घर ही के लोग उसके वैरी होंगे।। इं० म० प० १०। आ० १३। ३४। ३५। ३६।।

समीक्षक—ये वेही शिष्य हैं जिनमें से एक ३०) तीस र० के लोम पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग र भागेंगे, भला ये बातें जब विद्या ही से को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग र भागेंगे, भला ये बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा निकालना, विना ओषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना सृष्टिकम से असम्भव है इसिछ्ये ऐसी र बातों का मानना अज्ञानियों का छूटना सृष्टिकम से असम्भव है इसिछ्ये ऐसी र बातों का मानना अज्ञानियों का छूटना सृष्टिकम से असम्भव है इसिछ्ये ऐसी र बातों का मानना अज्ञानियों का अग्रेर स्व जीव बोलनेहारे नहीं ईश्वर बोलनेहारा है तो जीव क्या काम करते हैं ? अग्रेर स्व वा भिध्याभाषणा के फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह और स्व वा भिध्याभाषणा के फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा था वहीं भी एक भिध्या बात है। और जैसा ईसा फूट कराने से अग्र कर्ज कलह लोगों में चल रहा है, यह कैसी वही बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मतुष्यों को दुःख होता है अग्र ईसा हयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा सर्वथा मतुष्यों को दुःख होता है अग्र ही मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्र घर के लोगों को बनाना, यह

श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥
७२ — तब यीश ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने कहा
सात और छोटी मछिलिया तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने
उन सात रोटियों को और मछिलियों को धन्य मान के तो हा और अपने शिष्यों को
उन सात रोटियों को और मछिलियों को धन्य मान के तो हा और अपने शिष्यों को
दिया और शिष्यों ने छोगों को दिया सो सब खाके तृत हुए और जो दुकड़े वच रहे
दिया और शिष्यों ने छोगों को दिया सो सब खाके तृत हुए और जो दुकड़े वच रहे
विनक्ते सात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने खाया सो कियों और वालकों को छोड़ चार
सहस्र पुरुष थे॥ इं० म० प० १५ | आ० ३४ | ३५ | ३६ | ३० | ३८ | ३० |।

समीक्षक—अन देखिये! क्या यह आजकल के मृठे सिद्धों और इन्द्रजाली प्रादि के समान छल की वात नहीं है ? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहा से आगई ? यि ईसा में ऐसी सिद्धिया होतीं तो आप मृखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यों भटका करता था, अपने लियं भिट्टी, पानी और पर उर आदि से मोइन भोग रोटिया क्यों न बनालीं ?

ये सब वार्ते लडकों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छळ की बार्ते करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं॥ ७२॥

७३ — और तब वह हरएक मनुष्य को उसके कार्य्य के अनुसार फल देगा॥

इं० म० प० १६। आ० २७॥

समीक्षक-जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप चमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सचा हो तो यह झूठा होवे, यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य समा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कभी का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥

७३ — हे अविश्वाधी और हठीले लोगो ! में तुमसे सत्य कहता हूं यदि तुमको राई के एक दाने के तुल्य निश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से श्रसाध्य नहीं होगा॥ ई०

म० प० १७। ञा० १७। ३०॥ समीक्षक-अव जो ईवाई लोग उपदेश करते किरते हैं कि "मामो हमारे मत में पाप क्षमा करात्रों मुक्ति पात्रों? भादि वह सब मिथ्या बात है। क्योंकि जो ईब्रा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामध्यें होता तो अपने शिव्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वाधी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईवा के साथ र घून-ते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहा है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेने राईभर विश्वास से रहित ये और उन्हीं ने यह इञ्जील पुस्तक वनाई है तब इसका प्रमास नहीं हो सकता क्योंकि जो श्राविश्वासी श्रपवित्रात्मा श्रवमी मनुष्यों का लेख होता है

उम्र पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले ननुष्यों का काम नहीं और इश्री से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का बचन समा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में प्रा वा योड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि भाप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा द्रें यदि उन हे इटाने से इट जाय वो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के राने के बरायर है भीर जो न हटा सके तो नमको एक छीटा भी विश्वास, ईमान भये । भर्म का इंबाइयों में नहीं है यदि के ई कहे कि यहां मिसमान आदि दें वी धानाम पदाद दें तो भी ठोक नहीं क्यांकि जो ऐन्ना हो तो मुँदे, अन्ते, कोही, भूतमस्तों को चङ्गा कहना भी आलमी, अज्ञानी, विषयी और आन्तों को बोध क-रके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव वात कहना ईसाकी अज्ञानता का प्रकाश करना है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जंगलीपन की बात क्यों कहदेता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश एर-ण्डोऽपि दुमायते ) जैसे-जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में एरण्ड का वृक्ष ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजङ्गली अविद्वानों के देश में ईसाका भी होना ठीक था पर आजकल ईसाकी क्या गणना हो सकती है ?॥७४॥

७५-में तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और वालकों के समान न होजाओं तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओंगे॥ इं० म० प० १८। आ० ३॥

समीक्षक — जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन में था कि छोग मेरी बातों को बालक के समान मानलें, पूछें गाछें कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेवें बहुतसे ईमाइयों की बालबुद्धिवन चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्यासे विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भी मिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालबन बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सहश बनाना चाहता ही है।। ७५।।

७६—में तुम से सच कहता हूं धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी में तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से - ऊंट का सूई के नाके में से जाना सहज है ॥ इं० म० प० १९ । आ० २३ । २४॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दिर या धनवान लोग उम की प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्यों कि धनाह्यां और दिर में अच्छे तुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और तुरा करे वह तुरा फल पाता है और इमसे यह भी सिद्ध होता है कि ईमा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जन ऐमा है तो नह ई अर ही नहीं जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है पुन: उसमें अनेश करेगा वा न

करेगा यह कहना केवल श्राविद्या की बात है और इससे यह भी श्राया कि जितने हैं साई धनाट्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? दिरद्र सब स्वर्ग में जायेंगे ? भला तिनकसा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाट्यों के पास होती है उतनी दिरद्रों के पास नहीं यदि धनाट्य लोग विवेक से धर्ममार्ग में व्यय करें तो दिरद्र नीच गित में पड़े रहें श्रोर धनाट्य उत्तम गित को प्राप्त हो सकते हैं॥ ७६॥

७७—योशुने उन से कहा में तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब ममुद्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बारह सिंहासनों पर बैठ के इसायल के बारह कुलों का न्याय करोगे जिस
किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बिहनों वा पिता वा माता वा स्री
वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इं० म० प० १६। आ० २८ | २६॥

सुमीक्षक—श्रव देखिये ! ईधाके भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पीछे भी लोग न निकल जायं और जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे और इस्रायेल के कुल का पत्तपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सव गुनः माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निर-पराधी कर छोड़ देते हैं ऐमा ही ईसा के खर्गका भी न्याय होगा और इससे बड़ा दोप आता है क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक क्यामत की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आज्ञा ही में पड़ा रहा कि कव न्याय होगा घौर दूसरे का उसी समय न्याय होगया यह कितना वहा अन्याय है और जो न-रक में जायगा सो अनन्त कालतक नरक भोगे और जो खर्ग में जायगावह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी वहा अन्याय है क्योंकि अन्तवाले साधन भौर कर्मी का फल श्रन्तवाला होना चाहिये और तुरुय पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता दमितिये तारतम्य मे अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हाँ तभी सुत्र दु म भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये पद पुन्तक ईश्वरकत वा ईसा ईश्वर का येटा कभी नहीं हो सकता, यह बद्दे अनर्थ की जात है कि कदावि किसी के मा बाव सौ सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा भीर एउद्दी बाप होता है अनुमान है कि मुख्लमानों ने जो एक को ७२ धिया विदेश में मिलती हैं लिसा है सी यहीं से लिया होगा॥ ७७॥

७८ — भोर को जब बहम घर को फिर जाता था तब उसकों भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृत्त देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और कुछ न पाया केवल पत्ते और उसको कहा तुम में फिर कभी फल न लगेगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इ० स० प० २१ । आ० १८ । १६ ॥

समिक्षक—सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह वहा शान्त शमान्वित श्रीर कोधादि दोवरिहत था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा कोधी श्रीर ऋतु के ज्ञानरिहत था और वह जड़ाली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वर्त्तताथा, भे अ जो वृत्त जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया श्रीर वह सूख गया, इसके शाप से तो न सुखा होगा किन्तु कोई ऐसी औषधि डालने से सूख गया हो तो आश्र्य नहीं ॥ ७० ॥

७१-उन दिनों छेश के पीछे तुरन्त सूर्य श्रंधियार। हो जायगा श्रोर चांद श्रपनी ज्योति न देगा तारे श्राकाश से गिर पड़ेंगे श्रीर श्राकाश की सेना डिग जा-यगी ॥ इ० म० प० २४ । श्रा० २९ ॥

समीच् क—वाइ जी ईसा । तारों को किस विद्या से गिरपड़ ना छापने जाना छौर छाकाश की सेना कौनसी है जो डिग जायगी ? जो कभी ईमा थोड़ी भी विद्या पहता तो अवश्य जान लेता किये तारे सब भूगोल हैं क्यों कर गिरेंगे इमसे विदित होता है कि ईसा बढई के छल में उत्पन्न हुआ या सदा लक हे ची में, छीलना, काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तर इं उठी कि मैं भी इस जड़ की देश में पैगम्पर हो सकूगा बाते करने लगा, कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली घोर यहु तसी दुरी, वहां के लोग जड़ ली थे मान बैठे, जैसा आज कल यूगेप देश उन्नतियृक्त है वैसा पूर्व होता तो इपकी सिद्धाई कुछ भी न चलती ध्वय कुछ विद्या दुरप्रधान भी व्यवहार के पेच और इठ से इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वया सत्य बेदमार्ग की ओर नहीं भूकते यही इनमें न्यूनता है ॥ ७९ ॥

८०—बाकाश और पृथिवी टल जायंगे परन्तु मेरी वाते कभी न टलेंगी॥ दं० स॰ प॰ २४। आ॰ ३५॥

समीक्षक-यह भी वात अविद्या और मृष्वेता की है भला आहारा डिल टर एड़ां जायगा जब आकारा अतिसूक्ष्म होने से नेज से दीखता नहीं तो इसका हिलन होने देख सकता है १ और अपने मुख से अपनी वडाई करना अच्छे नमुद्रों का बाग नई ॥८०॥

८१-तव वह उनमें जो वाई ओर है यहेगा है स्नापित होगों मेरे पान से उस

अनन्त आग में जाओ जो दौतान और उसके दूतों के लिये तैयार कीगई है॥ ईं० म० प० २५। आ० ४१॥

समी चक-भला यह कितनी वड़ी पचपात की वात है जो अपने शिष्य हैं उनको स्वर्ग और जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक विहेश्त कहां रहेगी ? जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्यों कि उसी का दूत हो कर वागी हो गया और ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़कर बन्दी गृह में न डाल सका न मार सका पुनः उसकी ईश्वर जा क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उसका कुछ न करसका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसिलये ईसा ईश्वर का नेटा और न बाइवल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८१॥

८२—तव वारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा जो में यीश को आप लोगों छे हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग सुमे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस रुपये देने को ठहराया॥ इं० म० प० २६। आ० १४। १५॥

समीक्षक—श्रव देखिये ! ईसा की सव करामात और ईरवरता यहा खुलगई क्यों कि जो उसका प्रवान शिष्य था वह भी उसके साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो श्रीरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्यों कि जिसने साक्षात् सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८२॥

८३-जब वे खाते थे तब यांशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़ के जिए यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उसने कटोरा लेले धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्यों कि यह मेरा लोहू अर्थात् नये नियम का है ॥ इं० म० प० २६ । आ० २६ । २७ । २८ ॥

समीक्षक-भलायह ऐसी वात-कोई भी सभ्य-करेगा विना अविद्वान् जंगली मनुष्य के, शिप्यों से खाने की चीज़ को अपने मांस और पीने की चीज़ों को लोहू नहीं कह सकता और इसी वात को आजकल के ईसाई लोग प्रमुभोजन कहते हैं अथोत् खाने पीने की चीज़ों में ईसा के मास और लोहू की भावना कर खाते पीते है यह कितनी बुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मास लोहू को भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ८३॥

८४-और वह पिता को और जब दोके दोनों पुत्रों को अपने संग लेगया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा कि मेरा मन यहांलों अति उदास है कि में मरने पर हू और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो होसके तो यह कटोरा मेरे पास से टलजाय ॥ इं० म० प० ३६ | आ० ३७ । ३८ । ३९ ॥

समीक्षक-देखों ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा घोर त्रिकाल-दशीं घोर विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसाने अथवा उसके चेलों ने कूठ मूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का वेत्ता छौर पाप क्षमा का कर्ता है इससे समफना चाहिये यह केवल साधारण सुधा सचा अविद्वान् था न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५—वह बोलता ही था कि देखो यह्दाइ जो बारह शिष्यों में से एक था आप-हुंचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से वहुत लोग खड़ा और लाठियां लिये उसके संगयीशु के पकड़वानेहारे न उन्हें यह पता दिया था जिसको में चूंमूं उसको पकड़ो और वह तुरन्त यीश पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उसको चूंमा। तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे | अन्त में दो मूठे साक्षी आके बोले इसने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर ढा-सकता हु उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं। तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते है। परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उखसे कहा में तुमे जीवते ईश्वर की किया देता हूं इम से कह तू ईश्वर का पुत्र ख़ीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कहचुका तव महायाजक ने अपने वहा फाड के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अव हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से ईइवर की निन्दा सुनी है। अब क्या विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह वध के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर शूका और उसे घूंसे मारे औरों ने थपेड़े मार के कहा है ख़ीष्ट हमसे भविष्यत्वाणी वोल किसने तुक्ते मारा । पितरस वाहर आगने में वैठा था और एक दासी उस पास आके वोली तू भी यीशु गालीली के संग था। उसने सभों के खामने मुकर के कहा में नहीं जानता तू क्या कहती । जब वह बाहर

डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जा लोग वहां थे उत्तसे कहा यह भी यीशु नासरी के खंग था। उसने किया खाके फिर मुक्तरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं तब वह धिकार देने और किया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं॥ इं० म० प० २६ । आ० ४७। ४८। ४६ । ५०। ६८।

नहां जानता हूं ॥ इ० म० प० २६ । आ० ४७। ४८। ४६ । ५०। ६८। ६२। ६३। ६४। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ७०। ७१। ७२। ७४॥ सभीक्षक-अन देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने चेल को दृढ़ विद्वास कराखके और वे चेल चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न मृठी किया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तोरेत में लिखा है कि छूत के यर पर पाहुनों को बहुतसे मारन को चढ आये थे वहा ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने उन्हों को अन्या कर दिया यद्यपि यह भी वात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न या और आजकल कितना भड़वा उसके नाम पर ईसाइयों ने वढ़ा रक्सा है. भला ऐसी दुर्वशा से मरने से आप स्वयं जूक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकारसे प्राण छोडता तो अच्छा था परन्दु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो। वह ईसा यह भी कहता है कि ॥ ८५॥

द्भा पर मा प्रवाह । १ ।। १ ।। द्भा पर मा प्रवाह की वारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ ई० म० प० २६ । । ।। ।।

का वारह सनाआ स आधक पहुचा न देगा ॥ ई० म० प० २६ । आ० ५३ ॥
समीक्षक—धमकाता भी जाता अपनी छोर अपने पिता की बढ़ाई भी करता जाता
पर जुछ भी नहीं कर सकता दे वो आधर्य की बात जब महायाजक ने पृष्ठा था कि ये
लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो ईना चुर रहा यह भी ईसा ने अच्छा न
किया क्यों कि लो उत्त या पह वहां अवस्य के देता वो भी अच्छा होता ऐसी बहुतसी
अपने यमण्ड की पातें करनी उचित न थीं और जिन्होंने ईसा पर झूठ दोप लगाकर
माग उनको भी उचित न या क्यों कि ईमा का उस प्रकार का खपराध नहीं था
जैमा उसहें थिया में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जज़ली थे न्याय की वारों
को ना। नमके विदि ईमा मुठ मुठ ईश्वर का बेटा न वनता और रे उसके छाप
लेनी पुराई न प्रचार तो दोनों क तिथे उत्तम काम या परन्तु इतनी विद्या वर्तान

क्त श और स्वावसीलना कहाँ से लॉवें र ॥ ८६ ॥ ८३- रेस् भारत्य आमे बहा हुन्ना और श्रव्यक्त ने उत्तस पूछा स्या तू सर्दियों कर राजा है, यें दुने कमसे कहा अत्यही तो करते हैं। जन न मान यात्र इ श्रीर नाषीन लोग उस पर दोष लगात थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं। परन्तु उसने एक बातका भी उसको उत्तर न दिया यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत असंभा किया पिलात ने उनसे कहा तो भें यीशासे जो ख़िष्ट कहावता है क्या करूं सभों ने उससे कहा वद कृश पर चढ़ाया जावे ओर यीशु को कोड़े मार के कृश पर चढा जाने को सौंप दिया तत्र अध्यक्षके योधाओं ने वीशु को अध्यक्ष अवन में लेजाके सारी पलटन उस पास इक्ष ही की और उन्होंने उसका वस उतार के उसे लाल बागा पहिराया और काटों का मुकुट गूंय के उसके शिरपर रक्खा और उसके दिहने हाथ पर नर्कट दिया श्रीर उसके आगे घुटने टक के यह कह के उन्ने उहा किया है यहाँदेवों क राजा प्रणाम और उन्होंने उस पर थुहा और उस नर्कट को ल उसके शिर पर मारा जबने उससे ठट्टा कर चुके तव उससे वह बागा उतारके मजी का वस्त्र पहिरा के उसे कृश पर चढाने को ले गये। जब व एक स्थान पर जो गत्र गया था अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुचे तब उन्होंने सिर के में पित्त मिछा के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना न चाहा तव उन्होंने उसे क्रुश पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दिहनी और और दूसरा वाई ओर उसके संग क्शों पर चढाये गये। जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के श्रोर यह कहके उसकी निंदा की हे मन्दिर के ढाइनेहारे अपने को बचा जो त ईश्वर का पुत्र है तो कृश पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान योजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों क संगियों ने ठड़ा कर कहा उसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह इसाएल का राजा है तो कृश पर से अब उतर आवे खीर इम उसका विश्वास करेंगे। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उधको चाहता है तो उसको अब बचावे क्योंकि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं जो डाकू उसके खंग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर के निकट यों हा ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "एली एलीलामा सवकती" अर्थात् हे मरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो जोग वहा खड़ थे उनमें ले कितनों ने यह सुनके कहा वह एलियाह को बुलाता है उनमें से ए ह ने तुरन्त दौड़ के इसरंज ले के सिकें में भिगाया और नल पर रखके उसे पीने को दिया तव यीशु ने फिर बडे शब्द से पुकार के प्राण त्यागा॥ ई॰ म० प० २७। छा० ११। १२। १३। १४। २२।

२३ | २४ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | ३३ | ३४ | ३७ | ३८ |

३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० ॥

समिक्षक—सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने दुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का वाप है क्योंकि जो वह किसी का वाप होवे तो किसीका श्रसुर स्याला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तव जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्रर्य कर्म प्रथम किये हुए खच होते तो अब भी कृश पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिकें में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता १ ईससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच और झूठ झूठ होजाता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कियीशु एक उस समय के जङ्गली मनुष्यों में कुछ अच्छा थान वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न । विद्वान् था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दु:ख क्यों भोगता ? ॥ ८७ ॥

८८ - और देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आके क्वर के द्वार पर से पत्थर छुढ़का के उस पर बैठा । वह यहां नहीं है जैसे उसने कहा वैसे जी उठा है । जब वे उसके शिष्यों को संदेश जाती थी देखो वीशु उन से आमिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड के उसकी, प्रणाम किया। तव यीशा ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कहदो कि वे गालील को जार्ने और वहा वे मुक्ते देखेंगे । ग्यारह शिष्य गालीलको उस परवत पर गये जो यीश ने उन्हें बताया था। और उन्होंने उसे देखके उसको प्रणाम किया पर कित-नों को सन्देह हुआ। यशिने उन पास आउनसे कहा स्वर्ग में और प्रथिवी पर समस्त अविकार मुम को दिया गया है। और देखों में जगत् के अन्त लों सब दिन तुन्हारे संग हूं॥इं० म० प० २८। आ० २।६। २। १०। १६। १७। १८। २०॥

समीत्तक-यह वात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्याविरुद्ध है, प्र-थम ईचरके पास दूर्तों का होना उनको जहा तहा भेजना ऊपर से उतरना क्या तह-सीलदारी कलेक्टरी के समान ईचर को बना दिया । क्या उदी शरीर से खर्ग को गया स्रोर जी उठा १ क्योंकि उन स्त्रियों ने उनके पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वहीं शरीर था १ स्रोर वह तीन दिनलों सड़ क्यों न गया श्रोर अपने मुखसे सबका श्राधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है शिष्यों से मिलना श्रीर उनसे सब बातें करनी श्रासम्भव हैं क्योंकि जो ये बातें सब हों तो श्राजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते १ श्रीर उसी शरीर से स्वर्ग भी क्यों नहीं जाते १ यह मत्तीरचित इञ्जील का विषय हो चुका श्रव मार्करचित इञ्जील के विषयमें लिखा जाता है ॥ == ॥

## मार्कराचित इञ्जील॥

८९-यह क्या बर्ट्ड नहीं ॥ इ० मार्क प० ६ । आ० ३ ॥

समीक्षक—श्रसल में यूसफ बढ़ई था इसिलये ईसा भी बढ़ई था कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात् पैगृम्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही बनगया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई। काट कूट फूट फाट करना उसका काम है। ८९-॥

#### खुकरचित इञ्जील ॥

९०--यीशु ने उससे कहा तू मुक्ते उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं है अर्थात् ईश्वर ॥ छ० प० १८ । छा० १९ ॥

समीक्षक—जब ईसाही एक छाद्वितीय ईरवर कहता है तो ईसाइयों ने पवि-

९१-तब उसे हेरोद के पास भेजा । हेरोद यीशु को देख के आति आनिद्त हुआ क्योंकि वह उसको वहुत दिन से देखना-चाहता था इसिलये कि उसके वि-षय में बहुतसी बातें सुनी थीं और उसका कुछ शाश्चर्य कर्म्म देखने की उसको आशा हुई उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया॥ एक० प० २६। आ०८। ९॥

समीक्षक—यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसिलये ये साक्षी विगड़ गये क्योंकि साक्षी एक से होने चाहियें और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो (हेरोद को) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इमसे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी॥ ९१॥

### योहनरचित सुसमाचार ॥

६२-आदि में वचन था और वचन ईरवर के संग था और वचन ईरवर था। वह आदि में ईरवर के संग था। सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस विना नहीं सृजा गया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था। प०१। आ०१।२।३।१॥

समीक्षक-आदि में वचन विना वक्ता के नहीं होसक्ता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं होसकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा इश्वर था यह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जबतक उसका कारण न हो और वचन के विना भी चुप चाप रहकर कक्ती सृष्टि कर सकता हैं, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास कू कना मृठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्वादि का नहीं॥ ६२॥

९३-और वियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था॥ यो० प० १३। आ० २॥

समीक्षक-यह बात सच नहीं क्यों कि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि है तान सब को बहकाता है तो है तान को कौन बहकाता है, जो कही है तान सापसे साप बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुन. है तान का क्या काम भीर यदि होतान का बनाने और बहकाने बाला परमेडबर है तो बही है तान का है। तान ईमाइयों का ईरवर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम ईरवर के हो मकते हैं? सच तो यही है कि यह पुस्तक ई वाइयों का और ईसा ईरवर का बेटा जिन्होंने बनाये वे है तान हों तो हों किन्तु न यह ईरवरकत पुन्तक न दसनें कहा ईरवर और न ईसा ईरवर का बेटा हो सकता है। ९३॥

५४-तुम्झरा मन व्याक्तन न होने, ईदवर पर विद्यास करो श्रोर मुक्तपर विद्यास करो। मंद विशा के पर में बहुत ने रहने के स्थान हैं नहीं तो में तुमसे कहता में तुम्द्रोरे निये स्थान तैयार करने जाता हू। श्रीर जो में जाके तुन्दारे लिये स्थान तैयार करने जाता हू। श्रीर जो में जाके तुन्दारे लिये स्थान तैयार करने शे कि शाक तुन्दें शवने यदा ले जाउगा कि जहां में रहूं नहां तुम भी रही। पी हो दव है कहां में रहूं नहां तुम भी रही। पी हो दव है कहां में स्वाहर से कोई विता के पाष

नहीं पहुंचता है। जो तुम मुफे जानते तो सेरे पिता को भी जानते।। यो० प० १४। आ० १।२।३।४।६।७॥

समीत्तक—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं, जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उसके मत में कौन फॅसता, क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले-लिया है और जो वह ईसा के वदय है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्यों कि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रलोभ न देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इसमें यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ९४ ॥

१५—में तुम से सच २ कहता हूं जो मुक्त पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूं उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा॥ यो० प० १४। आ० १२॥

समीक्षक—अब देखिये जो ईसाई छोग ईसा पर पूरा विद्वास रखते हैं वैसे ही मुदें जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विद्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसाने भी आश्चर्य कमें नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी हिये की आंख फूट गई हैं वह ईसा को मुदें जिलाने आदि का कामकर्त्ता मान लेवे ॥ ९५ ॥

१६ - जो अद्वैत सत्य ईश्वर है।। यो० प० १७। आ० ३॥

समीक्षक-जब श्रद्धेत एक ईव्वर है तो ईस्राइयों का तीन कहना सर्वधा मिध्या है ॥ ९६॥

इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बातें भरी हैं॥

## योहन के प्रकाशित वाक्य॥

भव योहन की श्रद्धत बातें सुनोः--

९७—और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात अग्नि-दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे कॉच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेत्रों से भरे हैं। यो० प्र० प० ४। आ० ४। ५। ६॥

समीक्षक-अब देखिये एक नगर के तुल्य ईमाइयों का म्वर्ग है श्रीर इनका

ईश्वर भी दीपक के समान छानि है और सोनेका मुकुटादि आभूषण घारण करना और आने पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन मान सकता है ? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं॥ ९७॥

९८—और मैंने सिंहासन पर बैठनेहारे के दिहने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर किखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उसकी छापें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने आथवा उसे देखने सकता था। और में बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला।। यो० प्र० पर्व ४। आ० १। २। ३। ४॥

समीत्तक—अव देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापों से वंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कर्म करनेवाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का रोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वहीं ईसा खोलनेवाला है, प्रयोजन यह कि जिसका विवाह उसका गीत देखों ! ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य मुकाये जाते हैं परन्तु ये वार्ते केवल कथनमात्र हैं ॥ ६८ ॥

९९—और मेंने दृष्टि की और देखों सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेम्ना जैसा वध किया हुआ खड़ा है? जिसके सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आतमा हैं। यो० प्र० प० ५ | आ० ६॥

समीक्षक—अव देखिये! इस योहन के स्वप्त का मनोन्यापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहा तो ईसा के दो नेत्र ये और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाके सात सींग और सात नेत्रवाला हुआ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र वन गये थे! हाय! ऐसी वातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ? भला एक वो वृद्धि लाते॥ ९९॥

१००-भीर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन मेन्ने फं जागे गिर पढ़ें भीर हरएक के पास बीए थी भौर घूप से भरे हुए सोने के पियाले जो परिज जोगों की प्रार्थनायें हैं॥ मी० प्र० प० ५। आ० ८॥ समीक्षक-भला जब ईसा स्वर्गमें न होगा तब ये विचारे धूपदीप नैवेद्य आर्ति भादि पूजा किसकी करते होंगे ? और यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्ती (मूर्तिपू-जा) को खण्डन करते हैं और इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है॥ १००॥

१०१-और जब मेम्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एकको जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष् है और उसे सुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला। और जब उसने दूसरी छाप खोली। दूसरा घोड़ा जो छाल था निकला उसको यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे। और जब उसने तीसरी छाप खोली देखो एक काछा घोड़ा है। और जब उसने चौथी छाप खोली और देखों एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है इत्यादि॥ यो० प्र० प० ६। आ० १। २। ३। १। ५। ७। ८॥

समीक्षक — अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिध्या लीला है वा नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्योंकर रहसके होंगे ? यह स्वप्ने का बरड़ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है उनमें आविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१॥

१०२-श्रीर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पिवत्र श्रीर सत्य कवलों तू न्याय नहीं करता है श्रीर पृथिवी के निवासियों से हमारे लोहू का पलटा नहीं लेता है। श्रीर हरएक को उजला वस्न दिया गया श्रीर उनसे कहा गया कि जवलों तु- नहारे सङ्गी दास भी श्रीर तुन्हारे भाई जो तुन्हारी नाई वध किये जाने पर हैं पूरे नहीं तबलों श्रीर थोड़ी वेर विश्राम करो। यो० प्र० प० ६। आ० १०। ११॥

समीक्षक—जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्द होकर ऐसा न्याय कराने के लिये रोया करेंगे, जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल वन्द है ? और न्याय का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे वैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक र उत्तर न दे सकेंगे और इनका ईश्वर बहक भी जाता है क्योंकि इनके कहने से मूट इनके शत्रु से पलटा लेने छगता है और दंशिले स्वभाववाले हैं कि मेरे पीछे स्ववैर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहा शान्ति नहीं वहां दु:खका क्या पारावार होगा॥१०२॥ १०३ — खौर जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्षसे उसके करें गूलर भड़ते हैं तैसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। और आकाश पत्रकी नाई जो जपेटा जाता है खलग होगया॥ योठ प्र० प० ६। खा० १३ | १४॥

समीक्षक—अव देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अण्ड वण्ड कथा गाई, भला तारे सव भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं ? और सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ और क्या आकाश को चटाई के समान समभता है ? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसको को कोई लपेटे वा इकट्टा कर सके इसिलये योहन आदि सब जङ्गली मनुष्य थे उनको इन वार्तों की क्या खबर ? ॥ १०३॥

१०४ — मैंने उनकी संख्या सुनी इस्नाएल के संतानों के समस्त कुल में से एक-लाख चवालीस सहस्र पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से बारहसहस्र पर छाप दीगई ॥ यो० प्र० पर्व ७ । आ० ४ । ५ ॥

समी जरु—क्या जो याइवल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुछों का स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जङ्गिलयों का साथ क्यों देता? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निज्ञान भी नहीं लेता इस-से वह ईश्वर नहीं और इस्राएल कुला है के मनुख्यों पर छाप लगाना अल्प इता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४॥

१०५-इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर में रात और दिन उसकी सेवा करते हैं॥ यो० प्र० प० ७ । आ० १५॥

समीक्षर-क्या यह महानुत्परस्ती नहीं है ? अथवा उनका ईश्वर देहवारी मतु-प्य तुन्य एकदेशी नहीं है ? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रानमें पूजा क्योंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उड़जाती होगी और जो रात दिन जानता होगा तो विचित्र वा अतिरोगी होगा ॥ १०५॥

१०६-और द्सरा द्त आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोनेकी धूप-रानों भी भीर उसको नद्धत दूप दिया गया और यूपका वृजा पवित्र छोगों की प्रार्थनाओं के सग दूतके दास में ने देश्यर के आगे चढ़ गया। और दूतने वह यूपदानी छेके उसमें वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और विजलियां और भूईडोल हुए ॥ यो० प्र० प० ८। आ० ३ | ४ । ५ ॥

समीक्षक — अब देखिये स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्या वैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ धूम धाम अधिक ही है ॥ १०६॥

१०७—पिहले दूत ने तुरही फूंकी श्रीर लोहू से मिलेहुए श्रोने श्रीर आग हुए श्रीर वेपृथिवीपर डाले गये श्रीर पृथिवीकी एक तिहाई जलगई॥ यो० प्र० प० ८। श्रा० ७॥

समीत्तक—वाहरे ईसाइयों के भविष्यद्वका ! ईश्वर, ईश्वर के दूत तुरही का शवद और प्रतय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७॥

१०८—श्रीर पांचवें दूत ने तुरही फूंकी श्रीर मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था श्रीर अथाह कुण्ड के कूप की कुञ्जी उसको दीगई श्रीर उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला श्रीर कूप में से वड़ी भट्टी के धूएं की नाई धूआं उठा श्रीर उस धुएं में से टिड्डियां पृथिवी पर निकल गई और जैसा पृथिवी के बिछु श्रों को श्रीवकार होता है तैसा उन्हें श्रीधकार दिया गया श्रीर उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दीजाय ॥ यो० प्र० प० १। श्रा० १। २। ३। ४। ॥

समीत्तक—क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे भला वह कृप वा टिडियां भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख वांच भी लेती होंगी कि छापवालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके ईखाई बनालेने का घोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होंगे तो तुम को टिडियां काटेंगी, ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती हैं आर्ट्यावर्त्त में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८॥

१०६ — और घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी॥ यो० प्र॰ प० ९। आ० १६॥

समीक्षक-भला इतने घोड़े स्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते छोर कितनी लीद करते थे ? छोर उसका दुर्गन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? यस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर खौर ऐसे मत के लिये हम सब आय्यों ने तिलाश्वलि दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशिक्तमान की कृपा से दूर होजाय तो बहुत खड़ा हो ॥ १०९॥

११०-श्रीर मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को श्रीहे था और उस के शिर पर मेघ, धनुप् था और उसका मुह सूर्य्य की नाई और उस के पांव आग के खम्भों के ऐसे थे। और उसने श्रपना दहिना पांव समुद्र पर और बांयां पृथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र० प० १०। आ० १। २। ३ ॥

समीत्तक—श्रव देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथा श्रों से भी बढ़कर है।। ११०॥

१११-और लग्गी के समान एक नर्कट मुक्ते दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उसमें के भजन करनेहारों को नाप ॥ यो० प्र० प० ११। आ० १॥

समिक्षक-यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उनका जैसा स्वर्ग है वैसी ही वातें हैं इसिलये यहां प्रभुं भोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी कृश आदि का आकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है ॥ १११॥

११२-और स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खोला गया और उसके नियम का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १६ ॥

समीश्वक—स्वर्ग में जो मंदिर है सो हर समय बंद रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो सक्ता है ? जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मन्दिर नहीं हो सक्ता। हांई साइयों का जो परमेश्वर आकारवाला है उसका चाहें स्वर्ग में हो चाहें भूमिमें हो और जैसी छीला टंटन पूं पूं की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी। भौर नियम का संदूक भी कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सब तो यह है कि ये सब वार्ते मनुष्यों को छभाने की हैं॥ ११२॥

११३-और एक वड़ा माश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्नी जो सूर्य पहिने है और चाँद उसके पाओं तले है और उसके शिर पर वारह तारों का मुक्ट है। भौर वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है भौर वह जनने को पीड़ित है। भौर दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया भौर देखों एक वड़ा लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सींग हैं और उसके शिरों पर सात राजमुकुट हैं। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें पृथिवी पर डाला। यो० प्र० प० १२। आ० १। २। ३। ४॥

समी चक-अव देखिये लंबे चौड़े गपोड़े इनके स्वर्ग में भी विचारी स्नी चिक्का-ती है उसका दु:ख कोई नहीं सुनता न भिटा सकता है और उस अजगर की पूंछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला, भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के छिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरादी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा॥ ११३॥

११४-और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल भीर उसके दूत श्रजगर से लड़े और श्रजगर और उसके दूत जहें॥ यो० पं० प० १२। आ० ७॥

समीक्षक—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी छड़ाई में दु:ख पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश, छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्तिभंग और उपद्रव मचारहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

११५-श्रीर वह बडा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल भौर शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमानेहारा है॥ यो० प्र० प० १२। आ० ६॥

समिक्षक-क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ? और उसको जन्म भर बंदी में धिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको पृथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमानेवाला शैतान है तो शैतान को भरमाने-वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के विना भरमनेहारे भर्मेंगे और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा। विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से उरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रवल है तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत्में शैतान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्रांस भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चार आदि को शीघ दण्ड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुन कौन ऐसा निर्द्धिद्ध मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोलकल्पित ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥

११६-हाय पृथिवी और समुद्र के निवासियों नयों कि शैतान तुम पास उतरा है ॥ यो० प्र० प० १२ । आ० १२ ॥

समिक्षक-क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो जैतान को क्यों न मारसका ? ईश्वर देखता रहता है और जैतान वहकाता फिरता है तो भी उस-को वर्जता नहीं, विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६॥

११७-श्रीर वयालीस मास लों युद्ध करनेका अधिकार उसे दिया गया। श्रीर उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम का श्रीर उसके तंबू की श्रीर स्वर्ग में वास करनेहारों की निन्दा करे। श्रीर उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे श्रीर उन पर जय करे श्रीर हरएक फुल श्रीर भाषा श्रीर देश पर उसको श्राधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० प० १३। आ० ५। ६। ७॥

समिक्षक-भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये हैं। तान और पशु आदि का भेजे और पिनत्र मनुख्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सर्दार के समान है वा नहीं १ ऐसा काम ईश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७॥

११८-और भेंने दृष्टि की और देखों मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है भौर उसके भग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४। आ० १॥

समीक्षक-श्रम देखिये जहा ईसा का वाप रहता था वहीं उसी खियोन पहाड़ पर उसमा लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गणना क्योंकर की ? एक लाल चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए। शेष करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का बाप और उनकी सेना वहां है वा नहीं ? जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिध्या, यि कहीं से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पत्ती हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप अपर नीचे उइकर आया जाया करें ? यिद वह आया जाया करता है तो एक ज़िले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईधर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते।। ११८।।

११६—आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उन-के कार्य उनके संग हो लेते हैं॥ यो० प्र० प० १४। आ० १३॥

समीक्षक—देखिय ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कमें उनके संगरहेंगे अर्थात कमीनुसार फल सबको दिये जायगे और यह लोग कहते हैं कि ईसा पापों को लेलेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान विचारें कि ईश्वर का वचन सबा वा ईसाइयों का ! एक बात में दोनों तो सबे हो ही नहीं सकते इनमें से एक झूठा अवदय होगाहमको क्या, चाहें ईसाइयों का ईश्वर भूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११६॥

१२०-और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में दाला। और रस के कुण्ड का रोन्दन नगर के बाहर किया गया और रसके कुण्डमें से घोड़ोंकी लगाम कि लोहू एकसौ कोश तक बह निकला॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १९ । २०॥

समीक्षक—अब देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं बानहीं ! ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दु.खित हो जाता होगा और जो उसके कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल है ! वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिसके कुण्ड भरे हैं ! और सौ कोश तक रुधिर का बहना असंभव है क्यों कि रुधिर वायु लगने से कट जमजाता है पुन: क्यों कर बह सकता है ! इसलिये ऐसी वार्वे मिध्या होती हैं ॥ १२०॥

१२१—और देखों स्वर्ग में साक्षी के तंयू का मन्दिर खोला गया॥ यो॰ प्र॰ प॰ १५। आ० ५॥

समिक्षक—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सर्वथा यही निश्चयहोता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत् अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? निहं निहं और इसी प्रकरण में दूतों की वही २ असंभव वातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कहांतक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१॥

१२२ — और ईश्वर ने उसके कुकमों को स्मरण किया है। जैसा तुम्हें उस-ने दिया है तैसा उसको भर देश्रो और उसके कमों के अनुसार दूना उसे दे देश्रो॥ यो० प्र० प० १८। आ० ५। ६॥

समीत्तक-देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसीको कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों॥ १२२॥

१२३—क्योंकि मेन्ने का विवाह आपहुंचा है और उसकी खी ने अपने को वैयार किया है।। यो॰ प्र॰ प॰ १९। आ॰ ७॥

समीक्षक-अव सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्गमें विवाह भी होते हैं! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि उसके श्वग्रर सासु शाळादि कीन ये और लहके वाले कितने हुए ? और वीर्य के नाश होने से वल, बुद्धि, पराक्रम, भायु आदि के भी न्यून होने से अवतक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अवतक ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया और न जाने कवतक धोले में रहेंगे॥ १२३॥

१२४ — और उसने मजगर को अर्थात् प्राचीन साप को जो दियावल और रेवान हे पकद के उसे सहस्र वर्ष लों वांघ रक्खा। और उसको अथाह कुण्ड में

डाला श्रौर बन्द करके उसे छापदी जिसते वह जबलों सहस्र वर्ष पूरे न हों तबलों फिर देशों के छोगों को न भरमात्रे ॥ यो० प्र० प० २० । श्रा० २ । ३॥

समीक्षक—देखो मरूं मरूं करके शैतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द् किया फिर भी छूटेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को ता बन्दीगृह में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यह शैतान का होना ईक्षाइयों का भ्रममात्र है वास्तव में छुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है। जैसे किसी धूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रक्खा माड़ी में खड़ा करके कहा कि आंख मीच लो जब में कहूं तब खोळना और फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न मीचेगा वह अन्धा होजायगा। वैसी इन मत वालों की बातें हैं कि जो हमारा मज़हब न मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ है। जब वह सामने आया तब कहा खोलो ! खेशे रुनः शीघ कहा कि मीचलो जब फिर माड़ी में छिप गया तब कहा खोलो ! देखो नारायण को सब ने दर्शन किया। वैसी लीला मज़हबियों की है इसिलये इनकी माया में किसी को न फँसना चाहिये ॥ १२४॥

१२५-जिसके सन्मुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उनके लिये जगह न मिली। और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उनके कमों के अनुसार किया गया।। यो० प्र० प० २०। आ०११। १२॥

समिक्षक—यह देखों लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे और उसका सिंहासन और वह कहां ठहरा ? और मुदें परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक छेखानुसार होता है ? और सब जीवों का हाल ईश्वर के खिला वा उसके गुमारतों ने ? ऐसी २ वातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को खनीश्वर ईसाई आदि मतवालों ने बना दिया ॥ १२५॥ १२६ — उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग वोला कि आ में दुल-हिन को अर्थात् मेम्ने की स्त्री को तुम्ते दिखाऊंगा ॥ यो० प्र॰ प० २१। मा० ६॥

समीक्षक—भड़ा ईसा ने स्वर्ग में दुलिंदिन अर्थात् की अच्छी पाई मौज करता होगा, जो २ ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी क्षियां मिलती होंगी और लड़के वाड़े होते होंगे और बहुत भीड़ के होजाने से रोगात्पित्त होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है॥ १२६॥

१२७-श्रीर उसने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सात सो कोश का है उसकी लम्बाई और चौडाई और ऊंचाई एक समान है। और उसने उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात दूत के नाप से नापा कि एक सो चावाली स हाथ की है और उसकी भीत की जुडाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्भल कोने का था जो निर्मल कांच के समान था और नगर के भीत की नेवें हरएक बहुमूल्य पत्थर से संवारी हुई थीं पहिली नेव सूर्यकान्त की थी दूसरी नील मिण की, तांसरी लाउड़ी की, चौथी मरकतकी, पांचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, साववीं पीतमणि की, आठवीं परोज की, नवीं पुलराज की, दशवीं लहसनिये की, एग्यारहवीं यूम्रकान्त की, वारहवीं मटींव की और वारह फाटक वारह मोती थे एक र मोती से एक र फाटक वना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी। यो ० प्रक

समीक्षक — सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन! यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने वड़े शहर में कैसे समा सकेंगे? क्योंकि उसमें मतुष्यों का आगम होता है और उससे निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रहों की वनी हुई नगरी मानी है और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मतुष्यों को बहका कर फॅसाने की लीला है। मला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई साढ़े सातसी कोश क्योंकर हो सकती है? यह सर्वया मिण्या क्योंक करणना की बात है और इतने वड़े मोतीकहां से आये होंगे ? इस लेख के लिखने नेवाले के पर के घड़े में से, यह गपोड़ा पुराण का भी वाप है।। १२७॥

१२८-छोर कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेहारा अथवा मूठ पर चलनेहारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र० प० २०। आ० २७॥

समिक्षक—जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी छोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योह-न्ना स्वप्ने की मिध्या बातों का कहनेहारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न करसका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब श्रकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो स-कता तो जो श्रनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यों कर स्वर्गवासी हो सकता है है ? | | १२८ |

१२९-और अब कोई आप न होगा और ईश्वर का मौर मेम्ने का सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और ईश्वर का मुंह देखेंग और उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे ॥ यो० प्र० प० २२ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समी त्रक-देखिये यही ईसाइयों का स्वर्गवास ! क्या ईश्वर और ईसा सिंहा-सन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ! श्रीर उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे ! अब यह तो किहये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सहश गोरा वा अफ़रीका वालों के सहश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ! यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है क्यों कि जहां छोटाई बढ़ाई है श्रीर उसी एक नगर में रहना अवस्य है तो वहां दु:स्व क्यों न होता होगा ! जो मुखवाला है वह ईश्वर सर्वेश्वर कभी नहीं होसकता ॥ १२९॥

१३०—देख में शिव्र जाता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसतें हरएक को जैसा उसका कार्य्य ठहरेगा वैसा फल देऊंगा॥यो० प्र० प० २२। आ० १२॥

समिश्वक—जब यही बात है कि कमी तुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें मूठी यदि कोई कहे कि त्रमा करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वीपर विश्व अर्थीत "हल्फदरोगी" हुई तो मूठ है इसका मानना कोड़ देखो। अब कहां तक लिखें इनकी बाइनल में लाखों बातें

खंडनीय हैं यह तो थोड़ासा चिन्हमात्र ईवाइयों की बाइवल पुस्तक का दिसताया है इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समम लेंगे थोड़ीसी वातों को छोड़ शेप सब झूठ भरा है जैसे मूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसाही बाइवल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥

> इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ-प्रकाशे सुभाषाविभूषिते क्रश्चीनमतविषये त्रयोदशः समुछासः सम्पूर्णः ॥ १३॥



## अनुभूमिका॥ (४)

- see

जो यह १४ चौदहवां समुझास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य प्रनथ के मत से नहीं क्यों कि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यदापि फ़िरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं। जो कुरान अवीं भाषा में है उस पर मौल-वियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्थभाषान्तर कराके पश्चात् अर्वी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसकी उचित है कि मौल वी साहवों के तर्जुमों का पहिंचे खण्डन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे क्यों कि यह लेख केवल मनुष्यों की चन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा र झान होवे इमसे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का प्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर कूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई श्रीर जो बुराई है वही युराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर भूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिमकी इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों का प्रहण और दोषों का त्याग करें और हिठयों का हठ दुराष्ट्र न्यून करें करावें क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और नहोते हैं। सच तो यह है कि इस अनिश्चित

## अनुभूमिका ॥

क्ष्मभङ्ग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य की रखना मतुष्यपन से बिह: है इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसकी सज्जन लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईब्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इनको बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक रह पर-स्पर को लोभ पहुंचाना हमारा मुख्यकर्म है। अब यह चौदहवें समुहास में मुसल-सानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का प्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये।।

अलमतिविस्तरेण वृद्धिमद्वर्ध्येषु ॥ इत्यनुभूमिकाः





## ् अथ यवनमतिवषयं समीक्षिष्यामहे ॥ इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥

१-त्रारंभ साथ नाम अझाह के क्षमा करनेवाला दयालु ।। मंजिल १। सिपारा १। सूरत १॥

समोक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है प-रन्तु इस वचन से विदित होता है कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो ''आरंभ साथ नाम अलाह के'' ऐसा न कहता किन्तु "आरंभ वास्ते उपदेश मतुष्यों के" ऐसा कहता! यदि मनुष्यो को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भो ठोक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जायगा। जो वह क्षमा और द्या करनेहारा है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी, अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि ''पर-मेरवर के नाम पर श्रच्छी बातों का आरंभ" बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोल-माल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि श्रधमं का भी श्रारंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुपलमान, गाय आदि के गले काटने में भी "विस्मिक्काह" इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसल-मानों का ''खुदा'' दयालु भी न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही ! श्रीर जो मुसलमान लोग इसका श्रर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट

होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ है। इत्यादि ॥ १॥

२-खव स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरिदगार भर्थात् पालन करनेहारा है सब संसार का। क्षमा करने वाला दयाछ है।। मं० १। सि० १। सूरतुल्फातिहा। आ० १। २॥

समिक्षक-जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेहारा होता और सम पर चमा और दया करता होता तो अन्य मतवाले और पशु आदि को भी मुसल-मानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो क्षमा करनेहारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? ओर जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि ''काफ़िरों को कृतल करो'' अर्थात् जो कुरान और पग्नवर को न माने व काफ़िर हैं ऐसा क्यों कहता ? इसालेये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता॥ २॥

३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को इम भक्ति करते हैं और तुम ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा इमको सीधा रास्ता ॥ मं ० १। सि० १। सू० १। आ० ३। ४। ५॥

समीक्षक-क्या ख़ुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है ? इस से तो अंबर विदित होता है ! उसी की भांक करना और उसीसे सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूबे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं प्रहण करते ? क्या सूबा राह्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भर्जाई सब की एक है तो फिर मुखलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की मलाई नहीं मानते तो पत्तपाती हैं॥ ३॥

8—उन लोगों का रास्ता कि जिनवर तू ने निश्चामत की और उनका मार्ग मत दिया कि जिनके उत्तर तू ने गृज़व अयात् अत्यन्त कोध की दृष्टि की भौर न सुमराहों का मार्ग हमको दिखा ॥ मं० १ । जिन् १ । जन्म १ । जन्म

गुमराहों का मार्ग हमको दिखा॥ मं० १ । सि० १ । स० १ । आ० ६ । ७ ॥ समिश्र ६—तय मृस्रतमान लोग पूर्वजन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर नियामत अर्थान फज़ल वा द्या करने और किन्हीं पर न करने से खुदा पक्ष-पानी हो आयगा, क्यों कि जिना पाप पुण्य नुख दु ग देना केवल अन्याय की बात है भीर बिना कारण कि की पर द्या और किसी पर कायदृष्टि करना भी स्वभाव से बहिः है । वर्ष द्या अप ॥ कोन नहीं कर सक्ता और तथ वनके पूर्व साचित पुण्य पाप ही

नहीं तो किसी पर दया और किसी पर कोध करना नहीं हो सकता। और इस सूरत की टिप्पन "यह सूर: श्रष्ठाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें" जो यह बात है तो "अलिफ बे " आदि अत्तर खुदा ही ने पढ़ाये होंगे, जो कहो कि विना अत्तर ज्ञान के इस सूर: को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाए और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठसे पढ़ाया होगा इससे ऐसा सममना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाय वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों को इसका पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवाओं को कठिन होता है इससे खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्य सब देशस्य मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एकसे परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यह दोष नहीं होता॥ १॥

प्रतक कि जिसमें संदेह नहीं परहेज़गारों को मार्ग दिखलाती है। जो ईमान लाते हैं साथ ग़ैंव (परोच्च) के नमाज़ पढ़ते और उस वस्तुसे जो हमने दी खर्च करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी खार वा तुम से पहिले उतारी गई खार विद्वास क्यामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिचा पर हैं और ये ही छुटकारा पानेवाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा उराना न उराना समान है वे ईमान न छावेंगे ॥ अझाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर करदी और उनकी आंखों पर पदी है खार उनके वास्ते बड़ा अज़ाब है ॥ मं० १। सि० १। सूरत २। आ० १।२। ३। ४। ५।६॥

समीक्षक—क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दम्भं की वात नहीं ? जब परहेजगार अर्थात् धार्मिक लोग है वे तो स्वतः सचे मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के विना खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ? और जो बाइबल इञ्जील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो सुसलमान इञ्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और

जो छाते हैं तो कुरान क्र का होना किस्रतिये ? जो कहें कि कुरान में श्रधिक वार्ते हैं तो पहिली किताव में लिखना खुदा भूल गया होगा! और जो नहीं भूला तो कुरान का वनाना निष्प्रयोजन है। श्रोर हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की वार्ते कोई र न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? क्यामत पर ही विद्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ?॥ १।२।३॥ क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा घर हैं उनमें कोई भी पापी नहीं है ? क्या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पार्ने और दूसरे धर्मात्मा भी न पार्ने तो वड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है ?॥ श्री और क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को काफ़िर कहना यह एकतफीं डिगरी नहीं है ?॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्त:करण और कानों पर मोहर लगाई और उसीसे वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिर उनपर मुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनको संजाक्यों करता है ? क्योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ । ५ ॥ ६ — उनके दिलों में रोग है अहाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ भं० १ धि०१। सू० २। आ०९॥ समीक्षक-भला विना अपराध खुदा ने उनका रोग वढाया द्या न आई उन विचारों को वड़ा दुःख हुआ होगा! क्या यह शैतान से वढकर शैतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग वढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का वढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६ ॥ ७-जिसने तुम्हारे वास्ते पृथिवी विछोना और आसमान की छतंको बनाया॥ मं०१। चि०१। सृ०२। आ०२१॥

मं० १ | चि० १ | स्० २ | आ० २१ ॥

समिश्वक—भना आसमान छत किसी की हो सकती है ! यह अविद्या की

नात है भाकाश को छत के समान मानना हंसी की वात है यदि किसी प्रकार की

पृथिवी को आसमान मानते हों तो उनके घर की वात है ॥ ७ ॥

=-जो तुन उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैग्न्वर के अपर उतारी

नो एस कैसी एक सुरत ले आओ और अपने साची लोगों को पुकारो शहाह के विना

<sup>•</sup> सस्तव में यह शब्द "क्रशान" है परनतु भाषा में लोगों के बोलने में

तुम सचे हो जो तुम ॥ श्रीर कभी न करोगे तो उस श्राग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है श्रीर काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं॥ मं० १। सि० १। सू० २। श्रा० २२। २३॥

ţ

समीक्षक—भेला यह कोई बात है कि उसके सहश कोई सूरत न बने ? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फ़ैज़ी ने विना तुक़ते का कुरान नहीं बना लिया था ! वह कौनसी दोज़ख़ की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है ! अब कहिये किसकी बात सच्ची मानी जाय ? अपने २ वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इसलिये इन सबका मगड़ा झूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मतों में दु:ख पावेंगे ॥ ८ ॥

९—श्रीर आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि ईमान लाए श्रीर काम किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बिहिश्तें हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें जब उसमें से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु हैं जो हम पहिले इससे दिये गये थे श्रीर उनके लिये पवित्र बीबियां सदैव वहा रहनेवाली हैं॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० २४॥

समिक्षक—भला यह कुरान का बहिरत संसार से कौन सी उत्तम बातवाला है ? क्यों कि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं और इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की िक्यां सदा नहीं रहतीं और वहां बीवियां अर्थात् उत्तम िक्या सदा काल रहती हैं तो जबतक क्यामत की रात न आवेगी तबतक उन विचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर छपा होती होगी! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसांइयों के गोलोक और मंदिर के सहश दिखता है क्योंकि वहा िक्यों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में क्योंकि वीवियों को खुदा ने बिहरत में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे वीवियों विना खुदा की मर्जी स्वर्ग में केसे ठहर सहतीं श जो यह बात ऐसी ही हो तो खुदा िक्यों में फंस जाय ! ॥ ९ ॥

१०—आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिश्तों के सामने करके कहा जो तुम सच्चे हो मुफे उनके नाम बता खो ॥ कहा हे आदम ! उनको उनके नाम बता देतव उसने बता दिये तो खुदा ने फ़रिश्तों से कहा । कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय में पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हूं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २१ । ३१ ॥

समीक्षक—भला ऐसे फरिइतों को घोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदाका काम हो सकता है? यह तो एक दंभ की बात है, इसको कोई विद्वान नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी वातों से ही खुदा अपनी छिद्धाई जमाना चाहता है?, हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखण्ड चला लेवे चल सकता है, सभ्यजनों में नहीं ॥ १०॥

११—जब इमने फ़रिइतों से कहा कि वाबा आदम को दण्डवत् करो देखा सभों ने दण्डवत् किया परन्तु शैतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ३२॥

समिक्षक—इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान की पूरी वातें नहीं जानता जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्योंकि शैतानने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक शैतान काफ़िर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां को ख़ें काफ़िर है वहां मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है ? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता है, ख़ुदा ने ये वातें शैतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से, क्योंकि विना खुदाके शैतान का उस्ताद और कोई नहीं होसकता ॥? ?॥

१२ — इमने कहा कि जो आदम तू और तेरी जोरू विहरत में रहकर आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस गृक्ष के कि पापी हो जाओगे॥ शैतान ने उनको डिगाया कि और उनको विहरत के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाम है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ३३। ३४। ३५॥

समीश्रक-अव देखिये पुराकी सल्पन्नता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया

भीर पुनः थोड़ी देरमें कहा कि निकलों जो भाविष्यत् वारों को जानता होता तो वर ही क्यों देता ? और बहकाने वाले शैतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दोख पड़ता है और वह युत्त किसके लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये ? जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इसिलिये एसी बातें न खुदा की और न उसके बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहेव खुदा से कितनों वातें सीख आये ? और जब पृथिवी पर आदम साहेव आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बाहेश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उससे कैसे उतर आये ? अथवा पक्षों के तुल्य आये अथवा जैसे उतर से पत्थर गिर पड़े ? इसमें यह विदित होता है कि जब आदम साहेव महीं से बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही होगो ? और जितने वहां और हैं वे भी वैसे हो फारेश्ते आदि हांग क्यों के महीं के शरीर विना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भो अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो व वहां से कहां जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ। जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि वीबियां सदैव बहिश्त में रहती हैं सो फूठा हो जायगा क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा जब एसा है तो बहिश्त में जानेवालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२॥

१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खेगा न उसकी सिफ़ारिश स्वोकार कोजावेगी न उससे बदला लिया जावेगा छै।र न वे सहाय पावेंगे ॥ मं० १। सि० १। स्०२। आ० १६॥

समीक्षक-क्या वर्त्तमान दिनों में न डरें ? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब सिफ़ारिश न मानी जावेगी तो फिर पैग़म्बर की गवाही वा सिफ़ारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा वहिदतवालों ही का सहा-यक है दोज़ख़वालों का नहीं यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है ॥ १३ ॥

१४—इमने मूसा को किताब और मोज़िज़े दिये ॥ हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर होजाओ यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५०। ६१ ॥

समीक्षक—जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उसकी आश्चर्य शक्ति दी यह बाइनल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह वात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अन भी होता जो अन नहीं तो पहिले भी न

था, जैसे खार्थी लोग आजकल भी आविद्वानों के सामने विद्वान् वन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्यों कि खुदा श्रोर उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा श्राश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुन: कुरान का देना क्या श्रावश्यक था क्यों कि जो भलाई खुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरक दोष होता है क्या मूसाजो श्रादि को दोहुई पुस्तकों में खुटा भूल गया था? जो खुदा ने निन्दित बन्दर होजाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिध्या हुआ वा छल किया जो ऐसी वार्ते करता है श्रोर जिसमें ऐसी वार्ते हैं वह न खुदा श्रोर न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥

१५-इम तरह खुरा मुदों को जिजाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखनाता है कि तुम सममो ॥ मं० १ | सि० १ | सू० २ । आ० ६७ ॥

समीक्षक-क्या मुदों को खुदा जिनाता था तो श्राद क्यों नहां जिनाता १ क्या क्यामत को रात तक कवरों में पड़े रहेंगे १ श्राजकल दोरासुपुद हैं १ क्या इतनी हो ईश्वर को निशानियां हैं १ पृथिवो, सूच्ये, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं १ क्या ससार में जो विवेध रचना विशेष प्रत्यक्ष दोखतों हैं ये निशानियां कम हैं १ ॥ १५ ॥

१६ — ने सदेव काल वाहेश्त अयोग् वेकुण्ठ में वास करनेवाले है।। म०१। सि०१। सू०२। आ० ७५॥

समिक्षक—कोई भो जीव अनन्त पाप करने का सामध्य नहीं रखता इसिलिय सदेव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी श्रोर श्रावेद्वान् होजाव क्यामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बरावर होना कित है जो कमें अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है श्रीर मृष्टि हुए सात आठ हज़ार वर्षों से इघर हो वतलाते हैं क्या इसके पूर्व खुटा निकम्मा बैठा था श्रीरक्यामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा श्रेय बातें सब लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदेव वत्तमान रहते हैं और

जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही उसको फल देता है इसिलिय कुरान की यह बात सबी नहीं ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न वहाना लोह आपने आपस के और किसी अपने आपस के घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुम ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके

को आप में से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ अं० १। सि० १। सू० २। सा० ७७। ७८॥

समिक्षक—भना प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पन्नों की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संघारी मनुष्य के समान क्यों करेगा? भना यह कीनसी भनी बात है कि आपस का छोहू न बहाना अपने मतवानों को घर से न निकानना अर्थात दूसरे मतवानों का नोहू बहाना और घर से निकान देना ? यह मिण्या मूर्खता और पश्चपात की बात है। क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित होता है कि मुसन-मानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुतसी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ीसी बातों को छोड़कर बाक़ी सब बातें बाइ-बन की हैं॥ १७॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आख़रत के बद् ले जिन्दगी यहां की मोल जेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनको सहायता दी जावेगी।। मं० १। सि० १। सू० २। आ० ७९॥

समिश्चक-भला ऐसी ईच्यों द्वेष की बातें कभी ईश्वर की छोर से हो सकती हैं? जिन लोगों के पाप इलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे कौन हैं? यदि वे पापी हैं छोर पापों का दण्ड दिये विना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर इलके किये जावेंगे तो जिनका बयान इस आयत में है ये भी सज़ा पा के इलके हो सकते हैं। और दण्ड देकर भी हलके न किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से इलके किये जाने वालों से अयोजन धर्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही इलके हैं खुदा क्या करेगा? इससे यह लेख विद्वान का नहीं। और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दु.ख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये॥ १८॥

१९-निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पछि हम पैग्म्बर को लाये और मिरयम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिज़े अर्थात् दैवीशिक्त और सामध्ये दिये उसके साथ रूहुल्कुद्स के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सिहत पैग्म्बर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को मुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८०॥

रुडुल्कुट्स कहते हैं जबरईख को जो कि हरदम मनीह के माथ रहना था।

समीत्तक—जब कुरान में सान्ती है कि मूमा को किताब दी तो उपका मानना मुमलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और ''मौजिज'' अर्थात् दैवीशिक्त की बातें सब अन्यथा हैं भोल भाले मनुष्यों को बहकाने के छिये कूठ मूठ चलाली हैं क्योंकि सृष्टिक्रम और विशा से विरुद्ध सब बातें कूठी ही होती हैं जो उस समय ''मोजिज'' थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ११ ॥

२०-- और इससे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उनके पास वह आया मट काफिर होगए काफिरों पर लानत है अल्लाह की ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८२॥

समिक्षिक—क्या जैसे तुम अन्य मतवालों को काफिर कहते हो वैसे वेतुमकों काफिर नहीं कहते हैं ? और उनके मत के ईधर की ओर से धिकार देते हैं फिर कहों कीन सबा और कीन मूठा ? नो विचार करके देखते हैं तो सब मतवालों में मूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एक सा, ये सब लड़ाइयां मूर्जता की हैं॥ २०॥

२१-ज्ञानन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्जाह, फ़िरिस्तों पैगम्बरों जिवरईड और मीकाइल का जो शत्रु है अल्जाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु है ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ९०॥

समीचक—जब मुसलमान कहते हैं कि ख़ुरा लाशरीक है फिर यह फौज की फोज शरीक कहां से करदी ? क्या जो खौरों का शत्रु वह ख़ुरा का भी शत्रु है ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता॥ २१॥

२२-- श्रोर कहो कि क्षमा मांगते हैं इम त्रमा करेंगे तुम्हारे पाप आर श्र-धिक भजाई करनेवालों के॥ म० १। सि० १। सु० २। आ० ५४॥

समीक्षक—भला यह खुदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला है वा नहीं ? क्यों कि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं उत्ता इनिलये ऐना कहनेवाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हा सकता क्यों कि वह न्यायकारी हे अन्याय कभी नहीं करता और पाप श्रमा करने में अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२१-- तथ मुझा ने 'अपनी होन के लिये पानी मागा हमने कहा कि अपना

अधा (दंड) पत्थर पर मार उसमें से बारह चश्में बह निकले ॥ मं० १। सि० । १। सू० २। आ० ५६॥

समी चक — श्रव देखिये इन श्रमंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक , पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह मानों का निकलना सर्वथा असंभव है, । हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर बारह छिद्र करने से सम्भव है अन्यथा नहीं ॥ २३॥

२४ — और अहाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी के ॥
मं०१। सि०१। सू०२। आ०१७॥

समीक्षक—क्या जो मुख्य और दया करने के योग्यन हो उसको भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बडा गडबड़िया है क्यों कि फिर अच्छा काम कौन करेगा ? और बुरे कर्म कीन छोड़ेगा ? क्यों कि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इससे सबको अनास्था होकर कर्मों-च्छेदप्रसङ्ग होगा ॥ २४॥

२५ — ऐसा न हो कि काफिर छोग ईष्यी करके तुमको ईमान से फेर देवें क्योंकि : इनमें से ईमानवालों के बहुतसे दोस्त हैं ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० १०१॥

समीत्तक—अब देखिये खुदा ही उनकी चिताता है कि तुन्हारे ईमान को काफ़िर छोग न डिगा देवें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है १ ऐसी बातें खुदा की नहीं हो है सकती हैं॥ २५॥

२६—तुम जिथर मुंह करो उथर ही मुंह अक्षाह का है।। मं० १। सि०१। सू०२। आ० १०७॥ ।

समिक्षक-जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान कि बले की खोर मुंह क्यों करते हैं ? जो कहें कि हमको कि वले की खोर मुंह करने का हक्म है तो यह भी हक्म है कि चाहे जिथर की खोर मुख करो, क्या एक बात सच्ची खौर दूसरी झूठी होगी ? खौर जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता क्यों कि एक मुख एक ओर रहेगा सब खोर क्यों कर रह सकेगा ? इसि क्ये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७-जो झासमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना भाइता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि होजा वस होजाता है ॥ मं० १ । सि० १ । सू॰ २ । आ० १०९ ॥ बरवार्थप्रकाशः ॥

समीक्षक-भना खुदा ने हुक्म दिया कि हो जा तो हुक्म किसने सुना ? भौर किसको सुनाया ? और कौन वन गया ? किस कारण से वनाया ? जब यह छिसते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी तो यह संसार कहा से श्राया ? विना कारण के कोई भी कार्य्य नहीं होता तो इतना वड़ा जगत् कारण के विना कहां से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की हैं (पूर्वपन्नी) नहीं २ ख़ुदा की इच्छा से। ( उत्तरपत्ती ) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्ली की टांग भी बन जासकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया (पूर्वपत्ती) खुदा सर्वशक्तिमान् है इसिनये जो चाहे सो कर छेता है। (उत्तरपत्ती) सर्वशिक्तमान् का क्या अर्थ है ? (पूर्वपत्ती) जो चाहे सो करसके। (उत्तरपत्ती) क्या खुदा दूसरा खुदा भी वना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मूर्ख रोगी भौर अज्ञानी भी बन सकता है ? (पूर्वपत्ती) ऐसा कभी नहीं वन सकता। ( उत्तरपत्ती ) इसलियें परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव के विरद कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के वनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम श्रवश्य होते हैं.-एक बनाने वाला जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा बननेवाली मिट्टी और तीसरा उसका साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है, जैसे कुन्हार, भिट्टी और साधन से घड़ा वनता है और वननेवाले घड़े के पूर्व कुम्हार, भिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं इस्रालिये यह कुरान की बात सर्वथा असम्भव है ॥ २७ ॥

२८ — जब इमने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देनेवाला बनाया तुम नमाज़ के लिये इवराहीम के स्थान को पकड़ो॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ०११७॥

समीक्षक—क्या काने के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न धनाया था श जो बनाया था तो काने के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे पूर्वीत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना ही रक्खा था १ पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा॥ २८॥

२९-वो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिसने अपनी जान को मूर्ख वनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी को पसन्द किया भीर निश्चय आखरत में वो ही नेक है।। मं० १। सि० १। सू०२। आ० १२२॥

समिश्यक-यह कैसे सम्भव है कि इनराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं ? इनराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ? यदि धर्मा-तमा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी नहुत हो सकते हैं ? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ। हां यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्म (नहीं ॥ २९॥

३०-निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुमें उस किवले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको वस अपना मुख मस्जिद्ध राम की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उसकी भोर फेरलो ॥ मं० १ सि०२। स०२। आ० १३५॥

समीक्षक-क्या यह छोटी बुत्परस्ती है १ नहीं बड़ी। (पूर्वपत्ती) हम सुसलमान लोग वुत्परस्त नहीं हैं किन्तु वुत्शिकन अर्थात् मूत्तें को तोड़नेहारे हैं क्योंकि हम किवले को खुदा नहीं समभते। ( उत्तरपद्मी ) जिन को तुम वुत्परस्त समभते हो वे भी उन २ मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं यदि बुतों के तोड़नेहारे हो तो उस मस्जिद कि़वले वहे बुत् को क्यों न तोड़ा ? ( पूर्वपत्ती ) वाहजी ! हमारे तो कि़त्रले की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और इनको वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? और इम क्यों ? क्योंकि इम को खुदा का दुक्म बजाना अवश्य है। ( उत्तरपत्ती ) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इनके लिये पुराण में आज्ञा है। जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम सममते हो वैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यासजी का वचन समझते हैं, तुम में श्रीर इनमें वुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्यों कि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तबतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट होजाय वैसे ही मुहम्मद साहेब ने छोटे बुत्को मुसलमानों के मतसे निकाला परन्तु बड़े बुत् ! जो कि पहाई सदश मक्केकी मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मतमें प्रविष्ठ करा दी क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? हां जो हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओं तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको अन्यथा नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लाजित हो के निवृत्त रहना चाहिये और अपने को वुत्परस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये॥ ३०॥

३१- जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं॥ मं० १। सि० २। सू० २। आ० १४४॥

समिक्षक-भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह वात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, छूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह वि-परीत 'व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२-श्रीर यह कि श्रष्ठाह कठोर दु:ख देनेवाला है। शैतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उसके विना और कुछ नहीं कि वुराई श्रीर निर्लंडजता की श्राज्ञा दे श्रीर यह कि तुम कहो श्रन्लाह पर जो नहीं जानते॥ मं॰ १। सि॰ २। सु॰ २। आ० १५१। १५४। १५५॥

समीक्षक-क्या कठोर दुःख देनेवाला दयाल खुदा पािषयों, पुण्यात्मात्रों पर है अथवा मुसलमानों पर दयाल और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उसपर ईश्वर दयाल और जो अधर्म करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो फिर वीच में मुह-म्मद साहेव और कुरान को मानना आवश्यक न रहा। और जो सब को वुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया क्या वह भविष्यत् की वात नहीं जानता था? जो कही कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं वन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पन्न का काम है सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कमीं को सदासे ठीक २ जानता है और शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को किसने बहकाया? जो कही कि शैतान आप वहकता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शैतान का क्या काम शिता जो खुदा ही ने शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकता है वह कुढ़ांग तथा अविद्या से आन्त होता है ॥ ३२॥

रेरे-तुन पर मुदार, लोड् भौर गोरत सूमर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुषारा जाने॥ मं० १। बि॰ २। सु०२। आ० १४९॥

समीत्तक — यहां विचारना चाहिये कि मुदी चाहे आपसे आप मेरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं, हां इनमें कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूआर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित हैं ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु भादि की अत्यन्त दु.ख दे के प्राण्यहत्या करनी ? इससे ईश्वर का नाम कलंकित होजाता है, हां ईश्वर ने विना पूर्वजन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दु:ख क्यों दिलाया ? क्या उन पर द्यालु नहीं है ? उन को पुत्रवत् नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत का हानिकारक है हिंसाहत्य पाप से कलंकित भी हो जाता है देसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३ ॥

३४—रोज़ की बात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्मव करना श्रापनी बीवियों से वे तुम्हारे वास्ते पदी हैं श्रीर तुम उनके लिये पदी हो अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात न्यभिचार वस फिर श्रल्लाह ने क्षमा किया तुम को वस उनसे मिलो और ढूंढो जो श्रल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है श्राथीत संतान खाओं पिश्रो यहांतक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात से जब दिन निकले ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । श्रा० १७२ ॥

समीक्षक—यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उसके पहिले किसी न किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण त्रत जो एक महीने
भर का होता है उसकी विधिक्या ? वह शाखिविधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला
घटने बढ़ने के अनुसार प्रास्तों को घटाना बढ़ाना श्रीर मध्यान्ह दिन में खाना लिखा
है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उसको इन
मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु त्रत में खीसमागम का त्याग है
यह एक बात खुदा ने बढ़कर कहदी कि तुम । खियों का भी समागम भले ही किया
करो श्रीर रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यह त्रत क्या हुआ ? दिन को न
खाया रात को खाते रहे, यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में
खाना ।। २४।।

३५—श्रहाह के मार्ग में लड़ों उन से जो तुम से लड़ते हैं।। मार डालो तुम उनको जहां पाओ।। क़वल से कुफ़ बुरा है।। यहातक उनसे लड़ों। कि कुफ़ न

रहे और होवे दीन अल्लाह का।। उन्होंने जितनी ज़ियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो।। सं० १। सि० २। सू० २। आ० १७४। १७५। १७६। १७८। १७८।

समीक्षक—जो कुरान में ऐसी बार्तेन होतीं तो मुसलमान लोग इतना वड़ा भ-पराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते और विना अपराधियों की मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मत का प्रहण न करना है उसकी कुफ कहते हैं अर्थात् कुफ से कृतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे दीन को न मानेगा उसको हम कृतल करेंगे सो करते ही आये मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये और उनका मत अन्य मत वालों पर अतिकठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी हैं शिक जितना अपराध हमारा चोर आदि करें क्या हम भी चोरी करें शयह सर्वथा अन्याय की वात है, क्या कोई अज्ञानी हम को गालियें दे क्या हम भी उस को गाली देवें शयह वात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल खार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५॥

३६-अल्लाह भगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हो इस-लाम में प्रवेश करों ॥ मं० १। सि० २। सू०२। आ० १९०। १६३॥

समिश्वक—जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भगड़ाल्ट मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिळने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इससे यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६॥

३७-खुदा जिसको चाहे अनन्त रिज़क देवे ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १९७ ॥

समिक्षक—क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है? फिर भलाई खुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दु:ख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर है इससे धर्म से विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं भीर कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७॥

३८-प्रश्न करते हैं तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र है पृथक रहो ऋतु

समय में उनके समीप मत जाओ जबतक कि वे पवित्र न हों जब नहां लेवें उन-के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीबियां तुम्हारे लिये खोतिया हैं वस जाओ जिस् तरइ चाहो अपने खेत में। तुमको अल्लाह लग्ब (वे-कार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ म० १। सि० २। सू० २। आ० २०५। २०६। २०८॥

समिक्षक—जो यह राम्वला का स्पर्ध संग न करना लिखा है वह अच्छी वात है परन्तु जो यह क्षियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहों जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है। जो खुदा वेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब भूठ बोलेंंगे शपथ तो हैंगे। इससे खुदा भूठ का प्रवर्त्तक होगा ॥ ३८॥

३९—वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस्र अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं० १। सि० २। सू० २। आ० २२०॥

समीचक—अला खुदा को कर्ज़ उधार \* लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज़ लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो विना समभे कहा जासकता है। क्या उसका खजाना खाली होगया था ? क्या वह हुडी पुड़ियां व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फम गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च अधिक करनेवाले और आयन्यून होनेवालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९॥

४० — उनमें से कोई ईमान न लाया और कोई काफ़िर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते जो चाहता है अलाह करता है।। मं० १। सि० ३। सु० २। आ० २३५॥

समीक्षक-क्या जितनी ढड़ाई होती हैं वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्यावह

\* इसी आयत के भाष्य में तकसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुह-म्मद साहेब के पास आया उसने कहा कि ए रस्निल्नाह खुदा कृत क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त में लेजाने के लिय उसने कहा जो आप जमानत लें तो मैं दू मुहम्मद साहेब ने उस की जमानत लेली खुदा का भरासा न हुआ उसके दूत का हुआ।। अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं क्यों कि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिमंग करके लड़ाई करायें इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रिचत है ॥ ४०॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सव उसी के लिये है ॥ चाहे उसकी कुरसी ने आसमान और पृथिवी को समा लिया है ॥ मं० १ । सि०३। स्०२। आ० २३७॥

समी चक-जो आकाश भूमि में पदार्थ है वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने ालये नहीं क्यों कि वह पूर्ण काम है उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उसकी कुसी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्यों कि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१॥

४२-अल्लाह सूर्य्य को पूर्व से लाता है वस तू पश्चिम से लेखा वस जो काफिर हैरान हुआथा निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं० १ सि०३। सू० २ । आ० २४० ॥

समीत्तक—देखिये यह श्राविद्या की बात ! सूर्य्यन पूर्व से पश्चिम श्रीर न पश्चिम से पूर्व कभी श्राता जाता है वह तो श्रपनी पश्चिम में घूमता रहता है इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी। जो पापियों को मागे नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा की श्रावश्यकता नहीं क्यों कि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं, मार्ग तो धर्म से मूले हुए मनुष्यों को वतलाना होता है सो कर्त्तन्य के न करने से कुरान के कर्ता की वड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३-कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख । फिर हर पहाड़ पर उनमें से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरेपास चले आवेंगे ॥ म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४२ ॥

समिक्षक-वाह २ देखों जी मुमलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है! क्या ऐसी ही वातों से खुदा की खुदाई है १ बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलाञ्जाल देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फॅसेंगे इससे खुदा की वलाई के बदले युराई उसके पल्ले पहेगी ॥ ४३॥ ४४-जिसको चाहे नीति देता है॥ मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २५१॥ संभीक्षक-जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको नहीं चाहता है उसको अनीति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं। किन्तु जो पच्चपात छोड सब को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है अन्य नहीं॥ ४४॥

४५-वह कि जिसको चाहेगा चमा करेगा जिसको चाहे इण्ड देगा क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान है।। मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २६६॥

समीक्षक-क्या चमाके योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवरगंड राजा के तुल्य यह कमें नहीं है । यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता है तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसाही किया तो जीव को दु:ख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सेनापित की आज्ञा से किसी मृत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलमागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥

४६-कह इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को ख़वर दूं कि अल्लाह की स्रोर से बिहरतें हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहनेवाली शुद्ध बीविया है अल्लाह की प्रस-स्रता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दों के॥ मं०१। सि० ३। सू०३। स्रा०११॥

समीक्षक—भला यह स्वर्ग है किंवा वेश्यावन ? इसको ईश्वर कहना वा है। शह भी बुद्धिमान ऐसी बार्ते जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ? यह पश्चपात क्यों करता है ? जो बीबियां विहश्त में सदा रहती है वे यहां जन्म पाके वहा गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यादि यहा जन्म पाकर वहां गई हैं श्वीर जो क्यामत की रात से पहिले ही वहा वीवियों को बुला लिया तो उनके खा-विन्दों को क्यों न बुला लिया ? और क्यामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं तो क्यामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो यहा से विहिश्त में जानेवाले मुसलमानों को खुदा बीबिया कहां से देगा ? और जैसे बीविया बिहरत में सदा रहनेवाली वनाई वैसे पुरुषों को वहा सदा रहनेवाल क्यों नहीं बनाया ? इस्रालिये मुसलमानों जा खुदा अन्यायकारी, वेसमफ है ॥ ४६ ॥

१७—निश्चय अल्लाह की ओर कें दीन इवलाम है।। मं० १। वि०३। स्० ३। आ० १६॥ समीक्षक—क्या अहाह मुसलमानों ही का है श्रीरों का नहीं ? क्या तेरहशैं विषों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे न अन्याय किये जावेंगे ॥ इह या अहाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता, है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है ॥ रात को दिनमें और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफिरों को मिन्न न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वस वह अल्लाह की ओर से नहीं। कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुमको और तुम्हारे पाप को चमा करेगा निश्चय करणामय है ॥ मं० १ । सि० ३। सू० ३। आ०। २१। २२ | २३। २४। २०॥

समीक्षक— जब प्रत्येक जीव को कमाँ का पूरा २ फल दिया जावेगा तो चुमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याय होगा, जब विना उत्तम कमाँ के राज्य देगा तो भी अन्यान यकारी हो जायगा भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता हे ? क्यों कि ईश्वर की ज्यवस्था अलेश अभेश है कभी अदल बदल नहीं हो सकती। अब देखिये पश्चपात की वार्ते कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उनको काफ़िर टश्राना उनमें श्रेष्टों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता उत्ता रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता उत्ता रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता को एता स्वा रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बहि: कर देता है। इस से यह कृरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पत्तपात अविश्व की लीला कि ओ तुम नेरा पद्म करोगे तो खुदा तन्हारा पश्च करेगा और जो तुम पश्चपात कि भी तुम नेरा पद्म करोगे तो खुदा तन्हारा पश्च करेगा और जो तुम पश्चपात का नेरा नेरा पद्म करोगे से होता है कि मुद्दनमद साहे में नेरा करा दुख नहीं था इसीकिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुद्दनमद साहे में नेरा करा दुख नहीं था इसीकिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुद्दनमद साहे में नेरा करा दुख नहीं था दसीकिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुद्दनमद साहे में नेरा करा दुख नहीं था दसीकिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुद्दनमद साहे में नेरा करा दुखन पताया वा यनवाया ऐसा विदित होता है। ॥ ४८॥

धर-ित्य अन्य कदा क्रिदलों ने किए सम्बंस तुक्त को अल्डाइ ने पसन्द किया

और पवित्र किया ऊपर जगत को खियों के॥ म०१। सि० ३। सू० ३। त्रा० ३५॥

समीक्षक—मला जब आजकल खुदा के फरिश्ते और खुदा किनी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आय होंगे ? जो कहो कि पहिल के मनुष्य पुण्यातमा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान् अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मज़हब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं बृद्धि की तो कथा ही क्या है । ४९॥

५० — उसको कहता है कि हो बस होजाता है। काफिरों ने घोका दिया, ईश्वर ने घोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है। मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० ३६। ४९॥

Į

समिश्चिक—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा ने किससे कहा ? और उसके कहने से कौन होगया ? इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं देसकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता विना कारण के कार्य कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है। जो धोखा खाता अर्थात् छल और दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं होसकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५०॥

५१-क्या तुमको यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुमको तीन हजार फ्रेश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १ । बि० ४ । स्०३ । आ० ११० ॥

समीक्षक—जो मुसलमानों को तीन हज़ार फरिइतों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुतकी नष्ट होगई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं देता ? इसिछिये यह बात केवल लोभ देके मूर्खों को फंसाने के लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१॥

भ्र-श्रीर काफिरों पर हमको सहाय कर ॥ अरुनाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारखाज है जो तुम अरुनाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अरुनाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १३०। १३३। १४०॥

समीक्षक-अब देखिये मुझलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन-के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी वात मान लेवे र यदि मुझलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो किर मुझलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं १ और ख़ुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फसा हुआ दील पढ़ता है जो ऐसा पक्षपाती ख़ुदा है तो धर्मातमा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं होसकता॥५२॥

५२-और अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पैगन्वरों से जिसको चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लामो ॥

मं० १। चि० ४। सृ० ३। आ० १५६॥

समीक्षक-जव मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का सामी मानते हैं तो पैग्न्वर साहेव को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैग्न्वर के साथ ईमान लाना दिखा इसी से पैग्न्वर भी शरीक होगया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इसका अर्थ यह समक्ता जाय कि मुहन्मद साहेव के पैग्न्वर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि मुहन्मद साहेव के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उनको पैग्न्वर किये विना अपना अभीष्टकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य अस-मर्थ हुआ ॥ ५३ ॥

५४-ऐ ईमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो और लढ़ाई में लगे रही भरताइ से डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० १। सि० ४। सु० ३। आ० १७८॥

समी ज्ञ — यह कुरान का खुदा और पैगृन्तर दोनों लडाई वाज़ थे, जो लड़ाई की आज्ञा दता है वह शाति भंग करने वाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्म युक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना वरावर और जो दितीय पक्ष है तो ठीक है॥ ५४॥

५५—ये अरताह की हुई हैं जो अरताह और उसके रसूल का कहा मानेगा वह विहरत में पहुंचेगा जिनमें नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है।। जो अर्जाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उस की हुईों से वाहर होजायगा वह सदैव रहनेवाली आग में जलाया जायगा और उसके लिये खराब करनेवाला दु:ख है।। मं १। सि० ४। स० ४। आ० १३। १४॥

समीचक—ख़दा ही ने मुहम्मद साहेव पेशम्बर को अपना शरीक कर लिया है और ख़दा कुरान ही में लिखा है और देखो ख़ुदा पैगम्बर साहेव के साथ कैसा फँसा है कि जिसने वहिश्त में रसूल का सामा। करिद्या है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का ख़दा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बार्वे श्रीरोक पुस्तक में नहीं हो सकतीं॥ ५५॥ ५६-और एक त्रसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ३७ ॥

समिक्षिक—जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल कभी का देवे तो खुदा अन्यायी होजावे ॥ ५६॥

५७-जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) सोचते हैं खल्लाह उनकी सलाह को लिखता है।। खल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि खल्लाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लावो बस जिसको खल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा॥ मं० १। सि० ५। सू० ४। खा० ८०। ८७॥

समी चक-जो श्रन्ताह बातों को लिख वही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? श्रीर जो मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब ख़ुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा श्रीर शैतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकते हैं कि ख़ुदा बड़ा शैतान वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों ही का क़ौल है कि जो बहकाता है वहीं शै-तान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना दिया ॥ ५७॥

५८-और अपने हाथों को न रोकें तो उनकी पकड़ लो और जहां पाओ मार-डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मार-डाले वस एक गईन मुसलमान का छोड़ना है और खून वहा उन लोगों की भोर से हुई जो उस कौम से होवे और तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की कौम से हैं॥ और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख़ में रहेगा उस पर अहाह का कोध और लानत है॥ मं० १। सि० ४। सू० ४। आ० ९०। ९१। ६२॥

समिश्च क्या देखिये महापक्षपात की वात है कि जो मुसलमान न हो उसको जहा पाओ मारहालो और मुसलमानों को न मारना भूछ से मुसलमानों के मारने में प्रायिश्चत्त और अन्य को मारने से विहरत मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलगें रहकर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्यों कि उसमें असत्य किंच-

नमात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उस को दोजख मिले और दूसरे मत-वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किसको माने किसको छोड़ें किन्तु ऐसे मूड प्रकलिशत मतों को छोड़कर वेदांक मत स्वीकार करने योग्य सब मनुख्यों के लिये है कि जिसमें आर्य्य मार्ग अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चजना और दस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८॥

५९-और शिक्षा प्रकट होने के पाँछे जिसने रस्त से विरोध किया और मु-सलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवस्य हम उसको दोज़ख़ में भेजेंगे ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११३ ॥

समीक्षक-अब देखिये खुदा और रसून की पत्तपात की बातें, मुहम्मद साहेंब आदि समसते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मजहब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिडेंगे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में, इससे ये अनाप्त

थे इनकी वात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५६॥ ६०—जो अल्लाह फ़रिश्तों कितावों रसूल और क्यामत के साथ कुफ़ करे नि-अय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो छोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर २ ईमान लाये पुन: फिर गये और कुफ़ में आधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी ज्ञमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा ॥ मं० १। सि० ५। सू० १। आ० १३४। १३५॥

समीक्षक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ! क्या लाशरीक कहते जाना और उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध वात नहीं है । क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् खुदा चमा नहीं करता ! और तीन बार कुफू करने पर रास्ता दिखळाता है ! वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता, यदि

चार चार वार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ़ बहुत ही बढ़जाये ॥ ६० ॥ ६१-निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोज़ख़ में ॥ निश्चय बुरे लोग थोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह घोका देता है ॥ ऐ ईमानवालो सुवलमानों को छोड़ काफ़िरों को मित्र मत बनाओ ॥ मं०१। सि०५। सू० । आ० १३८। १४१। १४३॥

सभीतक-मुसलमानों के विद्दत श्रीर श्रन्य लोगों के दोज़ख़ में जाने का क्या

प्रमाण ? वाहजी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हुए से अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज़ हैं उनसे जाकर सेल करे और वे उससे मेल करें क्योंकि:—

## ( यादशी शीतला देवी तादृशः खरवाहृनः )

जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है जिसका ख़ुदा घोखेवाज़ है उसके उपासक लोग घोखेवाज़ क्यों न हों ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और मन्य श्रेष्ट मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता है।।६१॥

६२-ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की श्रोर से पैगृम्बर भाया वस तुम उन पर ईमानलाश्रो॥ श्रन्ताह मावूर अकेळा है ॥ मं० १। सि॰ ६। सू० १। श्रा० १६७॥ १६८॥

समीक्षक-क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का शरीक अर्थात् सामी हुआ वानहों ? जब अलाइ एकदेशी है व्यापक नहीं तभी तो उसके पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता। कहीं सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इससे विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है।। ६२॥

६३ — तुम पर हराम किया गया मुदीर लोहू, सूत्रार का मांस, जिस पर मल्लाह के विना कुछ और पदा जावे, गला घोट, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े सींग मारे और दरद का खाया हुआ॥ म०२। सि०६। सू०५। आ०३॥

समीक्षक-क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुतसे पशु तथा तिर्थक् जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३॥

६४ — और अल्लाह को अच्ला उधार दो अवस्य में तुम्हारी बुराई दूर करूंगा भौर तुम्हें बहिस्तों में भेजूगा।। म०२ | सि०६। सू०५ | आ०१०॥

समिक्षक—वाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मागता ? और उनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी चुराई छुडा के तुमको स्वर्ग में भेजूंगा ? यहां विदित होता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४॥ ६५—जिसको चाहता है क्षमा करता है जिसको चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया॥ मं०२ | सि०६ | सू०५ | आ०१६ । १८॥

समिक्षक—जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शैतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोज़ल में खुदा जावे क्योंकि वह पाप पुण्य करनेवाला हुआ, जीव पराधीन है, जैसी सेना सेनापित के आधीन रक्षा करती और किसी को मारती है उसकी भलाई बुराई सेनापित को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५॥

६६-अाज्ञा मानो अल्लाह की खौर आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं ॰ २ । धि ॰ । ७ । सु ॰ ५ । आ ० ८२ ॥

समीक्षक—देखिये यह वात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को "लाश-रीक" मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥

६७—अल्लाइ ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा महाइ उससे बदला लेगा ॥ मं०२। सि०७। सू०५। आ०९२॥

समिक्षक-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आहा दे के बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और निक्सी विद्वान का बनाया है किन्तु पापवर्द्ध है, हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

६८—और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्छाह पर भूठ वान्य लेता है और कहता है कि मेरी ओर वहीं की गई परन्तु वहीं उसकी ओर नहीं की गई और जो कहता है कि में भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है।। मं० २। सि० ७। सू० ६। आ० ९४।।

समिक्षक—इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे कि मेरे पास खुदा की श्रोर से श्रायतें श्राती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहेब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुक्त को भी पैग्मबर मानो इसको हटाने श्रोर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८॥

६९-अवस्य हमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुन्हारी सूरते वनाई, फिर हमने फ्रियों से कहा कि आदम को सिजदा करो, वस उन्होंने सिजदा किया परन्तु शैतान

सिजदा करनेवालों में से न हुआ || कहा जब मैंने तुभे आज्ञा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मैं उससे अच्छा हूं तूने मुमकां आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया || कहा बस उसमें से उत्तर यह तेरे थोग्य नहीं है कि तू उसमें भाभिमान करे || कहा उस दिन तक ढील दे कि क़बरों में से उठाये जावें || कहा कि विश्वय तू ढील दिये गयों से है || कहा बस इसकी कसम है कि तूने मुमको गुमराह किया अवश्य में उनके लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैठुंगा || और प्रायः तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा कहा उससे दुईशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोज़ ख़ को महंगा || मं० २ | सि० ८ | सू० । आ १० | ११ | ११ | ११ | १९ | १६ | १७ ||

समिश्वक-भव ध्यान देकर सुनो खुदा भौर शैतान के मगड़े की एक फ़िर्स्ता जैसा कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दवा और खुदा उसके आत्मा को पित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर गृदर करनेवाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। शैतान तो सबको बहकाने बाला और खुदा शैतान को बहकाने बाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुम्मे गुमराह किया इससे खुदा में पित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलानेवाला मूलकारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हो सकता है भन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फ़िरिश्तों से मनुष्यवत् वार्चालाप करने से देहधारी, भन्पज्ञ, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा है इसीसे विद्वान लोग इसलाम के मज़हब को प्रसन्न नहीं करते॥ ६९॥

७०-निद्यय तुम्हारा मालिक श्राह्या है जिसने श्रासमानों श्रोर पृथिवी को छ: दिन में उत्पन्न किया किर करार पकड़ा श्रार्श पर। दीनता से श्रापने मालिक को पुकारो॥ मं ० २ | सि० ८ | सू० ७ | श्रा० ५३ । ५४ ॥

समिश्वक-भला जो छ: दिन में जगत् को बनावे ( अर्श) अर्थात् उपर के शाकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वह सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो अकता है श्विक न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा अधिर है जो पुकारने से सुनता है श्वे सब बातें अनीश्वर कत हैं इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता यदि छ: दिनों में जगत्बनाया सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो अरु भी गया होगा और अवतक स्रोता है वा जागता है श्विद जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल सपट्टा और ऐश करता फिरता है ॥ ७० ॥

७१-मत फिरो पृथिवी पर भगड़ा करते ॥ मं० २ । मि० = । सू० ७। मा०७३॥

सभी चक-यह बात तो श्रच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना श्रीर काफिरों को मारना भी लिखा है श्रव कही पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इस-से यह विदित होता है कि जब मुहम्मद खाहेब निवेज हुए होंगे तब उन्होंने यह उ-पाय रचा होगा श्रीर सबल हुए होंगे तब भगड़ा मचाया होगा इसी से ये बातें प-रस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं || ७१ ||

७२-वस एक ही वार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यत्त॥ मं० २ | सि० ९ । स्० ७ । आ० १०५ ॥

समीक्षक-श्रव इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी मूठी वार्तों को खुदा भौर मुहम्मद साहेव भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान नहीं ये क्यों के जैसे आंख से देखने को और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की वार्ते हैं॥ ७२॥

७३-वस हमने उस पर मेह का तुमान भेजा टीढी, चिवडी और मेंडक और छोहू ।। वस उनसे हमने वदला लिया और उनको डुवोदिया दरियाव में ॥ और हमने वनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया।। निश्चय वह दीन भूठा है। कि जिसमें हैं और उनका कार्य भी भूठा है। मं० २ | सि० १ | स्० ७ । आ। १३० । १३३ । १३७ । १३८ ॥

समिश्क — अब देखिये जैसा कोई पाखंडी किसी को डरपावे कि हम तुम पर सर्पों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी नात है मला जो ऐ वा पक्षपाती कि एक जाति को हुना दे और दूमरे को पार उतारे वह अबमी खुदा क्यों नहीं ! जो दूमरे गतों को कि जिसमें हजारों को डों मनुष्य हों मृठा वतलावे और अपने को स्था उप से परे गृठा दूसरा मत कीन हो सकता है ! क्यों कि किसी मत में सब मनुष्य दुरे और भने नहीं हो सफते यह इकतफी दिगरी करना महामूखों का मत है क्या तौरेत ज़पर का नीन जो कि उनका था गृठा होगया ! वा उनका कोई अन्य मज़हब या कि जिसकें गृठा कहा और जो वह अन्य मजहन था तो कीनसा था कहो जिसका भाग हुगन में हो ॥ ५३॥

पर- यस हुए से प्रहानमा देख बड़ेगा जब प्रजान दिया उसके मालिक ते

इ की छोर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ मं० २ । ० ९ । सू० ७ । आ० १४२ ॥

समिश्च ह नो देखने में छाता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार ता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता ? विशा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५ — और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से वह को और शाम को ॥ मं०२। सि०१। सू०७। आ०२०४॥

समीक्षक—कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक को कार और कहीं २ धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर, अब कि हिये की नसी वात सची ? पीर की नसी बात भूती ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गित के समान होती है यदि कोई बात श्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले

तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥
७६—प्रश्न करते हैं तुम को छुटों से कह छुटें वास्ते अहाह के और रसूल के और उरा अहाह से ॥ मं०,२। सि० ९। सू० ८। आ० १॥

समीत्तक—जी लूट मचार्चे, डाकू के कर्म करें, करावें और खुदा तथा पैगम्बर स्मीत् के नां, यह बड़े आश्चर्य की बात है और अल्लाह का डर बतलाते स्मीर डांकादि बुरे काम भी करते जायें भीर "उत्तम मत हमारा है" कहते लजा भी नहीं। हठ छोड़ के सत्य बेदमत का प्रहण न करें इससे भाधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६॥

७७-श्रीर काटे जड़ काफिरों की ॥ में तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्र फ़रि-श्तों के पीछे २ झानेवाले ॥ अवश्य में काफिरों के दिलों में भय डालृंगा वस मारो उत्तर गर्दनों के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी (संधि ) पर ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० ७ । ९ । १२ ॥

समिक्षक-वाहजी वाह! के सा खुदा और कैसे पैग्न्बर द्याहीन, जो मुसल-मानी मत से भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उनकी गईन मारी और हाथ पा के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा खुदा लंकेश से क्या कुछ कम है ? यह सब प्रपंच कुरान के कर्ची का है खुदा का नहीं, यिद खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उससे दूर रहें ॥ ७७ ॥ ७= अहलाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये ही पुकारना स्वीकार कर वास्ते अहलाह के और वास्ते रस्ल के ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अहलाह की रस्ल की भौर मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ भौर मकर करता या अल्लाह और अल्लाह भला मकर करनेवालों का है ॥ मं० २। भि॰ २। सू० ८। आ० १६ | २४ | २७ | ३० ॥

समिक्षक—क्या अल्लाइ मुसलमानों का पश्चपाती है ? जो ऐसा है तो अधमें कर। है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है। क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन सकता ? विधर है ? और उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत वृशी बात नहीं है ? अल्लाइ का कौनसा ख़ज़ाना भरा है जो चोशी करेगा ? क्या रसूल और अपने अमानत की चोशी छोड़कर अन्य सब की चोशी किया करे ? ऐसा उपदेश अविद्वान और अविभीयों का हो सकता है। भठा जो मकर करता और जो मकर करनेवालों का संगी है वह ख़ुदा करटी छजी और अधर्मी क्यों नहीं ? इसलिये यह कुरान ख़ुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छजी का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी भन्यथा बार्ते लिखित क्यों होतीं ? ॥ ७८ ॥

७६ — और तड़ो उन से यहांतक कि न रहे फ़ितना अर्थात् वृत काफिरों का और होने दीन तमाम नास्ते भल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम छूटो किसी वस्तु से निश्चय नास्ते अल्लाह के है पांचनां हिस्सा उसका और नास्ते रसूल के ॥ भं० २ । सि० ९ । सु० ८ । आ० ३९ । ११ ॥

समिक्षक—ऐसे अन्याय से जड़ने छड़ाने वाछा मुसलमानों के खुदा से भिन्न शानित मंगक तो द्वरा कीन होगा १ अन देखिये मज़हन कि अल्लाह और रसूल के
वास्ते सन जगत को छटना छटनाना छटेरों का काम नहीं है १ और छट के माल में
खुदा का हिस्तेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे छटेरों का पक्षपाती बनना
खुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा
खुदा और ऐसा पेग्म्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिमंग कर के मनुष्यों को
दु:ख देने के लिये कहा से आया १ जो ऐसे २ मत जगत में प्रचलित न होते तो
सन जगत आनन्द में बना रहता ॥ ७९ ॥

८०-और कभी देखे जब काफिरों को फ्रिश्ते कड़न करते हैं मारते हैं मुझ इनके भीर पीठें उनकी भीर कहते चली अज़ाब चलने का ॥ हमने उनके पाप से उनको मारा और हमने फिराऑन की क्षेत्र को दुवोदिया॥ और तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको।। म॰ २ । सि० ९ । सू० ८ । आ० ५० । ५४ । ५९ ॥

समिक्षक-क्यों जी आजकल रूस ने रूम आदि और इक्नलेण्ड ने मिश्र की दुर्दशा कर डाली फ्रिक्ते कहां सो गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता डुवाता था यह बाद सची हो तो आजकल भी ऐसा करे, जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं। अब देखिये यह कैसी बुरी आजा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्नमतवालों के लिये दु.खदायक कर्म करो ऐसी आजा विद्वान और धार्मिक दयाछ की नहीं हो सकती, किर लिखते हैं कि खुदा द्याछ और न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और द्यादि सद्गुण दूर वसते हैं ॥ ८०॥

८१-ऐ नवी किफायत है तुम को अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पत्त किया।। ऐ नवी रग्वत अर्थात् चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुममें से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करें दो सौ का।। वस खाओ उस वस्तु से कि छटा है तुमने हलाल पवित्र और उरो अल्लाह से वह क्षमा करनेवाला दयाछ है।। मं० २। सि० १०। सू० ८। आ० ६३। ६४। ६८॥

समिक्षक—भला यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करें और चाहें अन्याय भी करें उसी का पत्त और लाभ पहुंचावें ! और जो प्रजा में शान्तिमंग करके लड़ाई करें करावें और छ्ट मार के पदार्थों को हलाल बत-लावें और फिर उसी का नाम क्षमावान दयाछ छिखें यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भलें आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर-वाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१॥

८२—सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप है उसके पुण्य वहा॥ ये लोगों जो ईमान लाये हो मत पकड़ों बापों अपने को और भाइयों अपने को भित्र जो दोस्त रक्सें कुफ़ को उपर ईमान के॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्छी अपनी उपर रसूल अपने के और उपर मुसलमानों के और उतारे लश्कर नहीं देखा तुमने उन-को और अज़ाब किया उन लोगों को और यही सज़ा है काफ़िरों को॥ फिर फिर आ-वेगा अल्लाह पछि उसके उपर ॥ और लड़ाई करों उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते॥ मं० २। सि० १०। सू० ९। आ० २१। २२। २५। २६। २८॥

समीक्षक-भला जो बहिश्ववालों के समीप झल्लाह रहता है तो सर्वन्यापक क्यों-कर हो सकता है ? जो सर्वन्यापक नहीं तो सृष्टिक तो और न्यायाधीश नहीं हो सक-ता। और अपने मा, बाप, भाई और मित्र का छुडवाना केवल अन्याय की बात है, हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी सेवा सदा करनी चाहिये। जो पहिले खुदा मुसलमानों पर सन्तोषी था और उनके सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच होता तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता और पुन: उसके ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्या विना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी और से सदा तिलांजाल है, खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८२ ॥

८३ - श्रौर इम बाट देखनेवाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचाव तुम को भरताह भज़ाब अपने पास से वा इमारे हाथों से॥ मं०२। सि०१०। सू०९। भा०५२॥

समीक्षक-क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने क्षाय ना मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मतवालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे कोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धि-मान मुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३॥

28—प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमानवालियों से बाह-रेंदें चलती हैं नीचे उनके से नहरें सदेव रहनेवाली वीच उसके और घर पितत्र बीच बहिरतों भदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर वड़ी है और यह कि वह है मुराद पाना बड़ा ॥ यस ठट्ठा करते हैं उनसे ठट्ठा किया अल्लाह ने उनसे ॥ मं० २ । थि० १० | स्० ९ । आ० ७२ | ८० ॥

समीक्षक-यह खुदा के नाम से खी पुरुषों को अपने मतलब के लिये लीभ देना है हवांकि जो पैसा प्रलीभ न देते तो कोई मुहम्मद साहेब के जाल में न ५ अता ऐसे ही अन्य नववाले भी किया करते हैं। मनु-य लोग तो आपस में ठट्टा दिया हा करते हैं। परन्तु सुद्दा को किसी से ठट्टा करना उचित नहीं है यह कुसन क्या है नहां लेज है।। ८४॥

८५-११-१ रस्त और जो तोग हि साथ उसके देनान जाये जिहाद किया

उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान, अपनी के और इन्हों लोगों के लिये अलाई है।। और मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते।। मं० २। सि० १०। सू० ९। आ० ८९। ६२॥

समीक्षक-अव देखिये मतलवसिंधु की बात कि वे ही मले हैं जो मुहम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पत्तपात और अ-विद्या से भरी हुई नहीं है ! जब खुदा ने मोहर ही लगादी तो उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्यों कि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है !!! ॥ ८५ ॥

.८६-ले माल उनके से ख़ैरात कि पिवत्र करे तू उनको अर्थात् बाहरी और शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात् गुप्त में ॥ निश्चय अलाह ने मोल ली है मुमलमानों से जानें उनकी और माल उनके बदले कि वास्ते उनके बिहरत है लड़ेंगे बीच मार्ग आलाह के बस मारेंगे और सर जावेंगे ॥ मं० २ । सि०११। सू०१। आ० १०२ । ११० ॥

समिक्षक—वाह्नी वाह ! मुहम्मद साहेन आपने तो गोक्निये गुमाइयों की बरावरी करनी क्योंकि उनका माल लेना और उनको पिवत्र करना यही वात तो गुमाइयों की है। वाह खुरानी! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुनलमानों के हाथसे अन्य ग्रीबों के प्राण लेना ही लाम समका और उन अनाओं को मरवाकर उन निर्देशी मनुष्यों को स्वर्ग देने से द्या और न्याय से मुनलमानों का खुदा हाथ धो बैठा और अपनी खुदाई में बहा लगा के बुद्धिमान धार्मिकों में घृणित होगया॥ ८६॥

८७— ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो डन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से और चाहिये कि पार्ने बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह कि व बलाओं में डाले जाते हैं हरवर्ष के एक वार वा दो वार फिर वे नहीं तोवा. करते और न वे शिचा पकड़ते हैं ॥ मं० २ । सि० ११ । सू० ९ । आ० १२२ । १२५ ॥

समीत्तक—देखिये ये भी एक विश्वासघात की वार्ते खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बार्ते मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुनलमान समम के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७॥ ८८-निश्चय परवरिदगार तुम्हारा भल्लाह है जिसने पैदा किया भासमानों भौर पृथिवी को बीच छ: दिन के फिर क़रार पकड़ा ऊपर अर्श के तदबीर करता है काम की ॥ मं० २ । सि० ११ । सू० १० । आ० २ ॥

समिक्षक-आसमान आकाश एक और विना बना अनादि है उसका बनाना बि-सने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्ता पदार्थविद्या को नहीं जानता था ? क्या परमे-रवर के सामने छ: दिन तक बनाना पड़ता है ? तो जो "हो मेरे हुक्म से और हो-गया" जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छ: दिन कभी नहीं लग सकते, इससे छः दिन लगना मूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता ? और जब काम की तदबीर करता है तो ठोक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वझ है वह बैठा २ क्या तदबीर करेगा ? इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जानने-वाळे जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८॥

८९-शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३ | सि० ११ | सू० १० | आ० ५५ ॥

समीक्षक — क्या यह ख़ुरा मुमलमानों ही का है ? दूमरों का नहीं ? और पक्षपाती है। जो मुमलमानों ही पर दया करे मन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि मुमलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिदा की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो ख़ुरा की विद्या ही व्यर्थ है।। ८९॥

९०-परीक्षा लेवे तुम को कौन तुम में से भच्छा है कमीं में जो कहे तू अवस्य उठाये जाओं तुम पीछे मृत्यु के ॥ म०३ | सि० ११ | सू० ११ । आ० ७ ॥

समीक्षक-जब कमों की परीचा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु पीछे चठाता है तो दौहासुपूर्व रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस-को तो इता है यह खुदा को बट्टा लगना है ॥ ९०॥

९१ - भौर कहा गया ऐ पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान वस कर भौर पानी सूख गया ॥ और ऐ कौम यह है निम्नानी ऊंटनी अल्लाह की वास्ते तुन्हारे वस छोड़ दो उसको बीच पृथिवी अल्डाह के खाती फिरे॥ मं० २ । सि० ११। स्० ११। पा० ४३। ६३॥

समी चक-न्या लड़ अपने की बात है ! पृथिवी और भाकाश कभी वात सुन सकते हैं शिह्मी बाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊट भी होगा ? तो हायी, चोड़े, गर्थे श्रादि भी होंगे! श्रीर खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है! क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ फ्सड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ९१॥

१२-भीर सदैव रहनेवाले बीच उसके जबतक कि रहें आसमान और पृथिवी और जो लोग सुभागी हुए वस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैं जबतक रहें आस- मान और पृथिवी ॥ मं० ३। सि० १२। सू० ११। आ० १०५। १०६॥

समिक्षक—जब दोज़ख़ और बहिरत में क्यामत के पश्चात् संब लोग जायेंगे फिर भासमान और पृथिवी किसलिये रहेगी शिऔर जब दोज़ख़ और बहिरत के रहने की भासमान पृथिवी के रहने तक अविध हुई तो सदारहेंगे बहिरत वा दोज़ख़ में यह बात मूठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं।। ८२॥

९२—जब यूमुफ ने अपने वाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्त में देखा॥ मं० ३। सि० १२। सु० १२। आ० ४ से ५९ तक॥

समीक्षक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस-िवये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है।। ९३।।

९४ — अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमान को विना खंभे के देखते हो तुम उसको फिर ठहरा उत्पर अर्थ के आज्ञा वर्तनेवाला किया सूरज और चांद को ॥ और वहीं है जिसने विछाया पृथिवीं को ॥ उतारा आसमान से पानी वस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसके चाहे और तंग करता है ॥ मं० १ । सि० १३ ॥ सू० १३ । आ० २ । ३ । १७ । २६ ॥

समिश्वक—मुसलमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुदत्व न होने से आसमान को खंभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता यदि खुदा अर्थरूप एकस्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान् और सर्वश्यापक नहीं हो सकता। और जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिख पुन: यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनानेवाला सेघ की विद्या को भी नहीं जानता था। और जो विना अच्छे दुरे कामों के सुख दु:ख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ६४ ॥

ra I ९५ — कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को फजू करता है ॥ मं० ३। सि० १३। सू० १३। आ० २७॥

समीक्षक — जब श्रहाह गुपराह करता है तो ख़ुरा श्रौर शैतान में क्या भेद हुआ ? जब कि शैतान दूपरों को गुमराह श्रशीत बहकाने से बुरा कहता है तो ख़ुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ? श्रौर बहकाने के पाप से दोज़खी क्यों नहीं होना चाहिये ? || ६५ ||

६६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को श्रवी जो पक्ष करेगा तू उन-की इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ वस खिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुचाना है और ऊपरहमारे है। हिसाव लेना ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० ३७ । ४० ॥

समीक्षक—कुरान कियर की ओर से उतारा ? क्या ख़दा ऊपर रहता है ! जो यह बात सब है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्यों कि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है, मैंगाम पहुंचाना हरकारे का काम है और हरकारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्यों कि वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता है कि किसी अरुपज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ९६ ॥

९७-श्रीर किया सूर्यचन्द्र को सदैव फिरनेवाले ॥ निश्चय झादमी अवश्य अन्याय और पाप करनेवाला है ॥ म० २ । सि० १३ । सू० १४ । आ० ३३ । ३४ ॥

समीक्षक—क्या चन्द्र सूर्य बदा फिरते और पृथिर्वा नहीं फिरती १ जो पृथिवी नहीं फिरे तो कई वधों का दिन रात होने । और जो मनुःय निश्चय श्रन्याय श्रीर पाप करनेवाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्यों कि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा श्रीर संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दीखते है इसलिये ऐती वात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ १७॥

९८—वस ठीक कर्ह में उसकी और फूंक दूं वीच उसके हह अपनी से बस भिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐरव मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुक्त को अवस्य जीनत दूंगा में वास्ते उनके वीच पृथिवी के और गुम-राह कलगा ॥ म० ३ । सि० १४ । सू० १५ । आ० ३९ से ४६ तक ॥ समिक्षिक—जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो खिनदा अर्थात् नमस्कारादि भिक्त करने में अपना शरीक क्यों किया ? जब शैतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही है तो वह शैतान का भी शैतान वड़ा भाई गुरु क्यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग बहकानेवाले को शैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा शैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि भें बहकाऊगा फिर भी उसको दण्ड देकर केंद्र क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला ? ॥ ९८॥

१९—श्रीर निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगम्बर ॥ जब चाहते हैं हम उपको हो बस हो जाती है ॥ मं० ३। सि० १४। सू० १६। आ० ३५। ३९॥

समिक्षिक—जो सब कामों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूमरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिवाय कुम्हारे पैगम्बर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगम्बर भेजे तो आर्थावर्त्त में कौनसा भेजा इसलिये यह वात मानने योग्य नहीं। जब खुदा वाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन सकती, खुदा वाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्योंकर बन सकेगा ? और विवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ? और हो कौनसा गया ? ये सब छितदा की बातें हैं ऐसी बातों सुना किसने ? और हो कौनसा गया ? ये सब छितदा की बातें हैं ऐसी बातों को छनजान लोग मान लेते है ॥ ९९ ॥

१००-और नियत करते हैं वास्ते अछाह के बेटियां पवित्रता है उसको और वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें।। कसम अल्लाह की अवस्य भेजे हमने पैगम्बर।। मं० ३। सि० १४। सू० १६। आ० ५६। ६२॥

समीचक—अल्लाह बेटियों से क्या करेगा १ बेटियां तो किसी मनुष्य को चाहिये, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते और बेटियां नियत की जाती हैं १ इसका क्या कारण है १ वताइये १ क्षम खाना मूठो का काम है खुदा की वात नहीं क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में जाता है कि जो झूठा होता है वहीं क्सम खाता है सचा सौगन्द क्यों खावे १ ॥ १००॥

१०१—ये लाग वे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और कानों उनके और आंखों उनकी के और ये लोग वे हैं वेख़ वर ॥ भीर पूरा दिया

जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे॥ मं०३।
जि० १४। सू० १६। आ० ११५। ११८॥

समिक्षक—जव खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे विना अपरोध मारे गये क्यों कि उनकी पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है १ और फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही उसकी दिया जायगान्यूनाधिक नहीं, भना उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ उनको फल म मिलना चाहिये इसका फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो चमा किस बातकी की जाती है और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निवेदि छोकरों का होता है ॥ १०१ ॥

१०२-और किया इमने दोज़ल को वास्ते काफिरों के घरने वाला स्थान॥
भौर हर भादमी को लगा दिया इमने उसको भमननामा उसका बीच गर्दन उसकी के और निकालेंगे इम वास्ते उसके दिन क्यामत के एक किताब कि देखेगा
उसको खुला हुआ।। भौर बहुत मारे इमने क्रनून से पीछे नूह के ॥ मं० ४ ।
सि० १५ । सू० १७ । आ० ७ । १२ । १६ ॥

समीक्षक-यदि काफिर वेही हैं कि जो कुरान, पैगम्बर और कुरान के कहे ख़रा साववें आसमान श्रोर नमाज़ आदि को न मानें श्रीर उन्हों के लिये दोज़ख़ होवे तो यह वात केवल पत्तपात की ठहरे क्यों कि कुरान ही के मानते वाले सब अच्छे और अन्य के माननेवाले सब बुरे कभी हो सकते हैं। यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते। यदि इसका प्रयोजन कमों का फज देना है तो फिर मनुःयों के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा करना क्या खेल मचाया है ! क्यामत की रात की किताव निकालेगा खुदा तो आजकल वह किताब कहां है ! क्या साहकार की

भन्याय उत्रको कहते हैं कि बिना मुटे मले कर्म किये दुःस मुखहर फल न्यूनाविक रेना और उसी समय सुरा ही किताब बाचेगा वा कोई सरिशतदार मुनावेगा र जो

1 - 1

वित्र ही ने दीर्घकाल सम्बन्धी जीवों को विना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी होगया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता॥ १०२॥

१०३-और दिया हमने समूद को ऊटनी प्रमाण ॥ और वहका जिसको बहका प्रिके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया गया अमलनामा उसका बीच दाहने हाथ उसके के॥ मं० ४ । सि० १५ । सु०१७ । आ० ५७ । ६२ । ६८ ॥

समी चक-वाहजी जितनी खुदा की साश्चर्य निशानी हैं उनमें से एक ऊंटनी भी खुद् के होनेमें प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शैतान को वह-काने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप करानेवाला ठ-हरा ऐसे को खुदा कहना केवल कमसमम की बात है। जब कृयामत की अर्थात् प्र-लय ही में न्याय करने कराने के लिये पैग्न्बर और उनके उपदेश माननेवालों को खुदा बुलावेगा तो जबतक प्रलय न होगा तबतक सब दौरासुपुर्द रहेंगे और दौरा-सुपुर्द सब को दु:खदायक है जबतक न्याय न किया जाय । इसलिये शीघ न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपांबाई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जबतक पचास वर्ष तक के चे।र और साहू कार इकट्टे न हों तब-तक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसाही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरासुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुम्मृति देखो जिसमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने २ कमोनुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पात रहते हें दूसरा पैगृम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की हानि है, भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४ — ये लोग वास्ते उनके हैं बाग हमेशह रहने के, चलती हैं नीचे उन के से नहरें गहिना पहिराये जावेंगे बीच उसके कंगन सोने के से और पोशाक पहिनेंग वल हिरत लाही की से और ताफते की से ताकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तखतों हिरत लाही की से और ताफते की से ताकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तखतों के अच्छा है पुण्य और अच्छी है बहिरत लाभ उठाने की ॥ म० ४। सि० १५। स० १८। आ० ३०॥

समीक्षक—वाहजी वाह ! क्या कुरान का स्वर्ग है जिसमें वाग, गहने, कप हे, गही, ताकिये झानन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान् यहां विचार करे तो यहां से वहां मुमलमानों के विहरत में आधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के, वह यह है कि कर्म उनके अन्तवाले और फल उनके अनन्त और जो मीठा नित्य खावे तो योहे दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख मागेगे तो उनको सुख ही दु:खरूप होजायगा इसलिय महाकर्प पर्यन्त सुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है।। १०४॥

१०५-और यह बास्तियां हैं कि मारा हमने उनको जव अन्याय किया उन्होंने और हम ने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की॥ मं० ४। सि० १५। सू० १८। आ० ५७॥

समीक्षक—भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है १ और पीछ से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इससे दयाहीन भी ठहरा॥ १०५॥

१०६—और वह जो लड़का बस थे मा बाप उसके ईमान वाले बस डरे हम यह कि पकड़ उनकी सरकशी में और छफ़ में ॥ यहांतक कि पहुचा जगह डूबने सूर्य की पाया उनको द्वाना था बीच चरमे कीचड़ के। कहा उनने ऐजुलक़रनेन निश्चय याजून माजून फ़िताद करनेवाले हैं बीच पृथिवी के॥ म० १। सि० १६॥ सू० १८। आ० ७=। ८४। ९२॥

समीक्षक—भला यह खुरा की कितनी बेममफ है! शका से डरा कि लडकों के मा बाप कई। मेरे मार्ग से बरका कर उत्तरे न कर दिये जावे, वह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती। अब आगे की आविद्या की बात देखिये कि इस किताव का जनाने बाता मूर्य्य को एक मील में रात्रि को हुवा जानता है फिर प्रात: काल निकलता है मला सूर्य तो पृथिवी से बहुत वड़ा है वह नशी वा मील वा समुद्र में कैसे हुव सकेगा शहससे यह विदेत हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खन्गोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविष्ठ वात कथीं लिख देता शिर्या पातों से युक्त पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिण्या पातों से युक्त पुस्तक को कथीं मानते शबाब दिखाये खुरा का अन्याय आप ही पुर्वियों का बनाने वालों राजा न्याया वीश है और याजून माजून को पृथिवी में फुपाद भी करें। देता है वह ईश्वरे ऐसी पुस्तक को जगती। नेग माना हरते हैं विद्वान नहीं ॥ १०६॥

१००-- और याद इरो धीच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी छोगों छपने से

मकान पूर्वी में ॥ वस पड़ा उनसे इघर पर्दा वस भेजा हमने रुह अपनी को अथात फारिश्ता वस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पृष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय
में शरण पकड़ती हूं रहमान की तुम से जो है तू परहेज़गार ॥ कहने लगा सिवाय
इसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं में तुमको लइसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं में तुमको लइसके पिवत्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुमको आदमी
इका पिवत्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुमको आदमी
ने नहीं में बुरा काम करनेवाली ॥ वस गर्भित होगई साथ उसके और जापड़ी
साथ उसके मकान दूर अर्थात् जंगल में ॥ मं० ४। सि० १६। सू० १६। आ०
१५। १६। १७। १८ । १९। २१ ॥

समिश्वक-श्रव बुद्धिमान् विचार लें कि फरिश्ते सब खुदाकी रूह हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्थम कुमारी के लड़का होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फ्रिश्ते ने उसको गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है। यहां श्रन्य भी श्रसभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं सममा।। १०७॥

१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शैतानों को उत्पर काफिरों के बहकाते हैं उनकी बहकाने कर ॥ मं० ४। चि० १६। सू० १६। आ०८१॥

समीत्तक—जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकाने-बालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और न शै-तानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इसका फल खुदा को होना वाहिये, जो सचा न्यायकारी है तो उसका फल दोज़ख़ आपही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी क-

१०९-भीर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोवा: की श्रीर ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ नं ० ४। सि०१६। सू० २०। भा० ७०॥

समीत्तक—जो तोवाः से पाप क्षमा करने की वात कुरान में है यह सबको पापी करानेवाली है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ , जाता है इससे यह पुस्तक और इसका बनानेवाला पापियों को पाप कराने में हों सता बढ़ानेवाले हैं इससे यह पुस्तक परमेश्वरक्ठत और इसमें कहा हुआ। परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०१॥

११०-और किये इसने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे॥ मं० ४। सि० १७। सू० २१। आ० ३०॥

समी ज्ञ क-यदि कुरान का बनानेवाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बाब कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भी भूकम्प में क्यों डिग जाती है।। ११०।।

१११-और शिक्षा दी हम ने उस औरत को भौर रक्ता की उसने अपने गुहा अंगों की वस फूंक दिया हमने वीच उसके रूह अपनी को ॥ मं० ४ । सि० १७ । ह स० २१ । आ० ८८ ॥

समीक्षक—ऐसी अरलील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का छिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी वातों से कुरान दू-

षित होता है यदि अच्छी बात होती तो अतिप्रशंसा होती जैसे बेदों की ॥ १११ ॥ ११२—क्या नहीं देखा तूने कि अहाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच अ आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ बुक्ष और जानवर॥ पहिनायें जावेंगे बीच उसंके कंगन सोने से और मोती और पहिनावा उनका

बीच उसके रेशमी है।। और पिवत्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरनेवालों के मौर खढ़े रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने भौर पूरी करें भेटें अपनी भौर चारों और फिरें घर कदीम के॥ तो कि नाम अलाह का याद करें॥

मं० ४। सि० १७ | स्० २२ | मा० १६ । २३ । २५ | २८ । ३३ ॥ समिक्षक-भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ दीखता है वाह ! वहा अच्छा स्वर्ग है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पिहरने को मिलें यह विहश्त यहां के राजाओं के घर से भिवक नहीं दीख पड़ता। और जव परमेश्वर का घर है तो

बह बसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? श्रीर दूसरे बुत्परस्तों का सण्डन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की भाज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाले और भैरव, दुर्गा के सहश हुआ और महाबुत्परस्ती का चलानेवाला हुआ क्योंकि मृिचयों से मस्जिद वहा चुत् है इससे खुदा और मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुराणी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

११३—िफर निश्चय तुम दिन कृयामत के उठाये जाखोगे ॥ मं० ४ । सि०

१८। सू० २३। आ० १६॥ समिक्षक-क्यामत तक मुद्दें क्वर में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्हीं समिक्षक-क्यामत तक मुद्दें क्वर में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्हीं में रहेंगे तो सहे हुए दुर्गन्थरूप शरीर में रहकर पुण्यातमा भी दु:ख भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्थ अधिक होकर रोगोत्पित करने से खुदा और सुसलमान पापभागी होंगे॥ ११३॥

११८-उस दिन की गवाही देवेंगे उपर उनके जवाने उनकी और हाथ उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अष्ठाह न्र है आसमानों का और पृथिवी का न्र उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दीप हो और दीप और पृथिवी का न्र उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दीप हो और दीप बीच कंदील शीशों के है वह कंदील मानो कि तारा है चमकता रोशन किया जाता है वीपक यक्ष मुवारिक जैतृन के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेंछ उस दीपक यक्ष मुवारिक जैतृन के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेंछ उस का रोशन होजावे जो न लगे उपर रोशनी के मार्ग दिखाता है महलाह न्र अपने के जिसको चाहता है ॥ मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० २३ । ३४ ॥ समीचक —हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात

समीक्क—हाथ पा आदि जड़ हाने से गवाहा कमा नहा द सकत यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिध्या है क्या खुदा भाग बिजुली है १ जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हा किसी साकार वस्तु में घट सक कता है ॥ ११४॥

११५—और अछाह ने उत्पन्न कियाहर जानवर को पानी से वस कोई उनमें से वह है कि जो चलता है पेट अपने के॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अछाह
की रसूल उसके की॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसके की॥ और
आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ मं० ४। सि० १८। सू०
भाज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ मं० ४। सि० १८। सू०
२४। आ० ४४। ५१। ५३। ५५॥

समिक्षक-यह कौनसी फ़िजासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्त्व दीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अधिया की बाद है जब अल्लाह के साथ पैगम्बर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ? यदि पेसा है तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा और कहते हो ?।। ११५:

११६-और जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावेंगे फ़रिइते ।। वस मत कहा मान काफ़िरों का और झगड़ा कर उससे साथ झगड़ा बड़ा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उनकी को भलाइयों से ॥ और जो कोई तोवा: करे और कर्म करे अच्छे वस निश्चय भाता है तर्फ अल्लाह की ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २५ । आ० २४ । ४६ । ६७ । ६८ ॥

समिक्षक-यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बहलों के साथ फट जावे। यदि आकाश कोई मूर्तिमान पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुस-लमानों का कुरान शांतिभंग कर गदर फगड़ा मचानेवाला है इसीलिये धार्मिक वि-द्वान् लोग इसको नहीं मानते। यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का अदला बदला होजाय! क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो, पलटा हो-जावे? जो नोबा: करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डिरे इसलिये ये सब बार्ते विद्या से विरुद्ध हैं॥ ११६॥

११७—वहीं की हमने तर्फ मूसा की यह कि ले चल रात को बन्दों मेरे को निश्चय तुम पीला किये जाओं।। बस भेजे जोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करनेवाले।। और वह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुक्त को बस वहीं मार्ग दिखलाता है।। और वह जो खिलाता है मुक्त को पिलाता है मुक्त को और वह पुरुष कि आशा रखता हूं में यह कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन कृया मत के।। मं० ५। सि० १९। सू० २६। आ० ५०। ५१। ७६। ७७। ८०॥

समिक्षक—जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी पुनः दाऊद ईसा और मुहम्मद साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्यों कि परमेश्वर की बात सदा एकसी और बेभूल होती है। और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूछ युक्त माना जायगा। यदि ये तीन पुस्तक सचे हैं तो वह कुरान झूडा होगा। चारों का को कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका सर्वधा सत्य होना नहीं हो सकता। यदि पुदा ने कह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायंगे अर्थात् उनका कभी सभाव भी होगा ? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये और सबको तुल्य भोजन देना चाहिये, पश्चपात से एक को

बतुर्देशसमुद्धायः ॥

उत्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंग ले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता

है न होना चाहिये। जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य करानेवाला है तो रोग

ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आराम करनेवाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये। यदि

रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है। यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर मे रोग

क्यों रहते हैं १ यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा की पाप पुण्य लगता होगा। यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अप-

राध नहीं। यदि वह पाप चमा और न्याय क्यामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ानेवाला होकर पापयुक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात्

मूठी होने से बच नहीं सकती है।। ११७॥ ११८-नहीं तू भादमी मानिन्द इमारी वस ले आ कुछ निशानी जो है तुसबीं से ॥ कहा यह ऊंटनी है वास्ते उसके पानी पीना है एक बार ॥ मं० ५।सि० १९। सू० २६। आ० १५०। १५१'॥

समीक्षक-भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और अंटनी की निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदियह किताव ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बार्ते इसमें न होतीं ॥ ११८॥

११९-ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय में अझाह हूं गांजिव॥ और डाल दे श्रसा अपना बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वह सांप है ऐ मूसा मत उर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैग्न्बर॥ अलाह नहीं कोई मावूद परन्तु वह मालिक अर्श बड़े का॥ यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आयों भेरे पास मुस-लमान होकर ॥ मं० ५ । सि० १९ । सू० २७ । आ० ६ । १० । २६ । ३१ ॥

समीक्षक-भीर भी देखिये अपने मुख आप अहाह बढ़ा जनरद्स्त बनता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो खुदा का क्यों कर होसकता है ? तभी तो इन्ह्रनाल का लट हा दिखला जंगली मनुख्यों की वशकर आप जंगलस्य खुदा बन बैठा। ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कमी नहीं हो सकती यदि वह बढ़े अर्श अर्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एक्देशी होने से ईश्वर

नहीं हो सकता है, यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और मुहम्मद साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरक-शी हुई वा नहीं ?।यह कुरान पुनक क और पूर्वीपर विरुद्ध बार्तों से भरी हुआ है ॥११९॥

१२० - और देखेगा तूपहाड़ों को अनुमान करता है तू उनको जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द च छने वादलों की कारीगरी अझाह कि जिसने टढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह ख़बरदार है उस वस्तु के कि करते हो॥ मं० ५ । सि० २० । सू० २७ । आ ० ८८ ॥

समीक्षक-बहलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की ख़बरदारी शैतान बागी को न पकड़ने और नदंढ देने से ही बिदित होती है। के जिन्न एक बागी को भी अबतक न पकड़ पाया न दंड दिया इससे अधिक असावधानी क्या होगी १ ॥ १२०॥

१२१-वस दुष्ट मारा उसको मूसा ने वस पूरी की आयु उसकी | कहा ऐर्ब मेरे निश्चय मेंने अन्याय किया जान अपनी को वस समा कर मुसको सब क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करने बाला दया छु है।। और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है।। मं• ५। सि० २०। सू० २०। आ• १४। १५। ६६।।

समीचक—अब अन्य भी देखिये मुम्नलमान और ईसाइयों के पैग्नबर और खुदा कि मूसा पैग्नबर मतुष्य की हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ? क्या अपनी इच्छा ही से जिसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूकरे को कंगाल और एक को विद्वान और दूसरे को मूर्ख आदि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न न्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१॥

१२२ — भौर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बाप के भनाई करना भौर जो भगड़ा करें तुम्म से दोनों यह कि शरीक जाने तु साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बंस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है ॥ भौर अवस्य भेजा हमने नृह को तर्फ कीम उसके कि बस रहा बीच उनके हज़ार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ मं० ५ । सि० २०-२१ । सु० २६ । आ० ७ । १३ ॥

समीधक---माता पिता की सेवा करना तो अव्वाही है जो खुदा के साथ शरीक करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि माता पिता मिध्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चाहिये ? इसलिय यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी हैं। क्या नूह आदि पैग्नवरों ही को खुदा सं-सार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सबको वही भेजता है तो सभी पैग्नवर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों की हज़ार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३—अहाइ पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उसको फिर उसी की भोर फेर जाओं ।। और जिस दिन वर्षा अर्थात् खड़ी होगो क्यामत निराश होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान छाये और काम किये अच्छे बस वे बीच बाग़ के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम एक बाव बस देखें उस खेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अहाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ मं० ५ । स० २१ । स० २० । ५८ ॥

समीक्षक-यदि अल्लाइ दो वार चत्पात्त करता है तीसरी वार नहीं तो चत्पत्ति की भादि और दूसरी वार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ? और एक तथा-दो वार उत्पत्ति के पश्चात् उसका सामर्थ्य निकम्मा श्रौर व्यर्थ होजायगा यदि न्याय करने के दिन पापी छोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समफ कर निराश किये जायं ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से खौरों का ही प्रयोजन है। यदि बगीचे में रखना शौर शृद्धार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ और वहां माली और सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भो होती होगी और बहिश्त से चोरी करनेवालों को दोज्ख़ में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा विहश्त में रहेंगे यह बात झ्ठ होजायगी, जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि मानाजाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जानली है तो ऐसा भय देनां अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है। यदि श्रहाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पापका भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है वैसे ये, सब पाप खुदा ही को प्राप्त होनें ॥ १२३॥

१२४-ये भायतें हैं किताव हिक्मतवाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों को विना

सुत्न अर्थात् खंभे के देखते हो तुम उसको और डाले बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू ने यह कि अल्लाह अवेश कराता है रातको बीच दिनके और अवेश कराता है कि दिनको बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि कि रितयां चलती हैं बीच दर्थों के साथ निआमतों अल्लाह के तो कि दिखलावें तुमको निशानियां अपनी ॥ म० ५। सि० २१ । सु० ३१ । आ० १ । ९ । ९८ । ३०॥

समीचक—वाहजी वाह ! हिक्मतवाली किताव ! कि जिसमें सर्वधा विद्या से विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उसमें खंभे लगाने की शंका और पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ीसी विद्यावाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखों कि जहां दिन है वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह वड़े अदिद्वानों की वात है इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं होसकती क्या यह विद्याविद्ध वात नहीं है कि नौका मनुष्य और किया कौशजादि से चलती है वा खुरा की कृपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में चलावें तो खुरा की निशानी दूव जाय वा नहीं ? इसलिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४॥

१२५-तद्वीर करता है काम की आसमान से तर्फ पृथिवी की फिर चढ़ जाता है तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है सविधि उसकी सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जाननेवाला गृंव का और प्रत्यक्ष का गालिब द्याल ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फूंका बीच उसके रूह अपनी से कह कठज़ करेगा तुम को फ़रिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे॥ और जो चाहते हम सवस्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि अवश्य भरूंगा में दोज्ल को जिनों से और सादिमयों से इकट्टे॥ नं० ५। सि० २१। सू० ३२। आ० ४। ६। ७। ९। ११॥

समी तक-भव ठीक बिद्ध होगया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत् एक-देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना और उत्तरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फ़रिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी होगया। आप आसमान पर टँगा वैठा है। और फ़रिश्तों को दौड़ाता है। यदि फ़रिश्ते रिश्वत सेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुदें को छोड़ जायं तो खुदा को क्या माछ्म हो सकता है ? माछ्म तो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वज्यापक हो सो तो है ही नहीं सकता है ? माछ्म तो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वज्यापक हो सो तो है ही नहीं होता तो फ़िर्इतों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीचा लेने का क्या काम था ? और एक हज़ार वर्षों में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्वशिक्तमान भी नहीं। यदि मौत का फ़िरइता है तो उस फ़िरइते का मारनेवाला कीनसा मृत्यु है ? नहीं। यदि मौत का फ़िरइता है तो उस फ़िरइते का मारनेवाला कीनसा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के बरावर शरीक हुआ, एक फ़िरइता एक समय यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के बरावर शरीक हुआ, एक फ़िरइता एक समय में दोज़ख़ भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उनको विना पाप में दोज़ख़ भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उनको विना पाप किये अपनी मर्जी से दोज़ख़ भर के उनको दु:ख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है। ऐसी वार्ते जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान पापी अन्यायकारी और दयाहीन है। ऐसी वार्ते जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान शौर ईश्वरकृत और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं होसकता ॥ १२५॥

१२६-कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुझको जो भागो तुम मृत्यु वा कृतल से ॥ ऐ बीवियो नवी की जो कोई आवे तुम में से निर्लंड जता प्रत्यत्त के कृतल से ॥ ऐ बीवियो नवी की जो कोई आवे तुम में से निर्लंड जता प्रत्यत्त के वुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके अज़ाब और है यह ऊपर अल्लाह के बहल ॥ मं० ५। सि० २१। सू० ३३। आ० १६। ३०॥

समीक्क-यह मुहम्मद साहेब ने इसिलये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वर्य वहें मजहब बढ़ा लेबें ? और यदि बीबी निर्लंड जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लंड ज होकर आवें ? बीबियों पर अजाब ही और पैगम्बर साहेब पर अजाब न होवे यह किस घर का न्याय है ॥ १२६॥

१२७-और अटकी रही बीच घरों अपने के आज्ञा पालन करो आहाह और स्मूल की सिवाय इसके नहीं ॥ वस जब अदा करली जैदने हाजित उससे ज्याह दिया हमने तुम से उसकी ताकि नहों जिप ईमानवालों के तंगी बीच बीवियों से लेपालकों इमने तुम से उसलें उनसे हाजित और है आज्ञा खुदा की कीगई ॥ नहीं है उसर नबी के कुछ तंगी वीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मदों का ॥ अपर नबी के कुछ तंगी वीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मदों का ॥ और हलाल की ली ईमानवाली जो देवे विना मिहर के जान अपनी वास्ते नवी के ॥ और हलाल की ली ईमानवाली जो देवे विना मिहर के जान अपनी जिसको चाहे उन में से और जगह देवे वर्फ अपनी जिसको चाहे वन में से और जगह देवे वर्फ अपनी जिसको चाहे नहीं पाप उपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पेगन्वर नहीं पाप उपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पेगन्वर नहीं पाप उपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पेगन्वर नहीं पाप उपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पेगन्वर नहीं पाप उपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो भत प्रवेश करो घरों में पेगन्वर नहीं पाप उपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो भत प्रवेश करो घरों में पेगन्वर नहीं पाप उपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो भत प्रवेश करो घरों में पेगन्वर

समीक्षक--यह यह अन्याय की बात है कि की घर में क़ैद के समान रहे और पुरुष खुल्ले रहें, क्या खियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में अमण करना, सृष्टि के श्रानेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष कर सयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रसूल की एक अविरुद्ध माज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी मूठी ? एक खुदा दूसरा शैतान होजायगा। और शरीक भी होगा? वाह कुरान का खुदा और पैगृम्बर तथा कुरान को ! जिस दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी छीला अवश्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विषयी थे यदि न होते तो (लेपालक) बेटे की की को जो पुत्र की स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? श्रीर फिर ऐसी वातें करनेवाले का खुदा भी पक्षपाती बना श्रीर श्रन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जङ्गली भी होगा वह भी वेटे की स्त्री को छोड़ता है स्त्रीर यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी को विषयाशक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नवी कि बी का बाप न था तो ज़ैद ( तेपालक ) वेटा किसका था ? श्रौर क्यों लिखा ? यह उसी मतजवकी बात है कि जिससे वेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगृन्वर साहेव नवचे अन्य से क्योंकर वचे होंगे ? एपी चतुराई से भो बुरी वात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सका क्या जो कोई पराई स्त्री भी नवी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हजाल है ? और यह महा अधर्म की वात है कि नवी तो जिस स्त्री को चाहे छोड देवे और मुहम्मद साहेव की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सकें !॥ जैने पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैग्म्वर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नवी जिस किसी के घर में चाहें निक्शक्क प्रवेश करें और माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ईश्वरकृत और मुहम्मद साहेय को पैगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके। वड़े आश्चर्य की वात है कि ऐसे युक्तिशुन्य धर्माविरुद्ध वातों से युक्त इस मत को अर्वदेश नि-वासी छादि मनुष्यों ने मान तिया ! ॥ १२७॥

? १८ - नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दु.ख दो रसूल को यह कि निकाह करों थीवियों उसकी को पीछे उसके कभी निक्चय यह है समीप अल्लाह के बड़ा पाप॥ निश्चय जो लोग कि दु:ख देते हैं अल्लाह को और रसूल उसके को लानत की है उन-को अल्लाह ने।। और वे लोग कि दु:ख देते हैं मुक्त मानों को और मुसलमान और तों को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने बस निश्चय उठाया उन्होंने बोहतान अर्थात् झुठ को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने बस निश्चय उठाया उन्होंने बोहतान अर्थात् झुठ और प्रत्यक्ष पाप।। लानत मारे जहां पाये जावें पकड़े जावें कृतल किये जावें खूब मारा जाना।। ऐ रब हमारे दे उनको द्विगुणा अज़ाब से और लानत से बड़ी लानत कर।। सं० ५। सि० २२। सू० ३३। आ० ५०। ५४। ५५। ५८। ६५॥

समीक्षक-वाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ! जैसे रसूल को दु:ख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दु:ख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका शक्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी दु:खी हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। क्या अछाह और रसूल को दु:ख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहें दु:खदेवें ? अन्य सबको दु:ख देना चाहिये ? जैसा मुसलमानों और मुंसलमानों की स्त्रियों को दु:ख देना बुरा है तो इनसे अन्य मनुष्यों को दु:ख देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न मानें तो उसकी यह बात भी पत्तपात की है, वाह गृदर मचानेवाले खुरा और नबी जैसे ये निर्देशी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें लिखा है वैसी ही मुस-लमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? वाह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुगुण दुःस देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलबाधिन्धुपन भीर महा अधर्म की बात है इससे अवतक भी मुचलमान लोगों में से बहुतसे शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिचा के विना मनुष्य पशु के समान रहता है।। १२८॥

१२९-और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को वस उठाती हैं वादकों को बस हांक लेते हैं तर्फ शहर मुदें की बस जीवित किया हमने साथ उसके
पृथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार कृतरों में से निकछना है।। जिसने उतारा
पृथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के दयी अपनी से नहीं जगती हमको वीच उसके महना और
बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं जगती हमको वीच उसके महना और
नहीं जगती बीच उसके मांदगी।। म० ५। सि० २२। सू० ३५। आ। १। ३५।।

समी चक-वाह क्या फिलासफी खुदा की है भेजता है वायु को वह उठाता फिरता है वह जों को और खुदा उससे मुदों को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर समनन्धी कभी नहीं हो सकती क्यों कि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है
जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का है वह सदा नहीं
रह सकता जिसके शरीर है वह पारिश्रम के विना दु:खी होता और शरीरवाला रोगीं
हुए विना कभी नहीं बचता जो एक खी से समागम करता है वह विना रोग के नहीं
वचता तो जो बहुत कियों से विषयभोग करता है उसकी क्या ही दुईशा होती होगी
इस छिये मुसलमानों का रहना बहि इत में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६॥

१३०-कृसम है कुरान हढ़ की निश्चय तू भेजे हुआं से हैं ॥ उस पर मार्ग सीधे के उतारा है गालिव दयावान ने ॥ मं० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । आ० १ । २॥ समीधक - अब देखिये यह करान खड़ा का बनाया होता तो वह इसकी सीगंद

समिक्षक-अव देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी सौगंद क्यों खाता ? यदि नवी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की झीपर मोदित क्यों होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान के माननेवाले सीधे मार्ग पर हैं क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात रित न्याय धर्म का आचरण करना आदि हैं और इससे विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में और न इनके खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर प्रवल पैग्नवर मुहन्मद साहेब होते तो सबसे श्राधक विद्यावान श्रीर शुभगुणयुक्त क्यों न होते ? इसलिये जैसी कुंजड़ी अपने बेरों को खट्टा नहीं बतलाती वैसी यह वात भी है।। १३०॥

१३१-और फूंका जावेगा त्रीच सूर के वस नागहां वह क़बरों में से मालिक भगने की दौड़ेंगे ॥ श्रीर ग्वाही देंगे पांव उनके साथ उस वस्तु के कमाते थे सि-वाय इसके नहीं कि श्राज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उसके कि हो जा वस होजाता है ॥ मं० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । श्रा० ४८ । ६१ । ७८ ॥

समी चक-अन सुनिये उद्घरांग वार्ते पग कभी गवाही दे सकते हैं ? खुदा के सिवाय उस समय कीन था जिसको आज्ञा दी ? किसने सुना ? और कीन बन गया ! यदि न थी तो यह बात झूठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह मूठी ॥ १२१॥

१३२-िफराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपेंद मज़ा देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगो नीचे आंख रखने वालियां सुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अण्डे हैं लिपाये हुये ॥ क्या वस हम नहीं मरेंगे ॥ सुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अण्डे हैं लिपाये हुये ॥ क्या वस हम नहीं मरेंगे ॥ मीर अवश्य खुत्ति विश्वय पैगम्बरों से था ॥ जब कि सुक्ति दी हमने उसको और और अवश्य खुत्ति को सबको ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहनेवालों में है ॥ फिर मारा लोगों उसके को सबको ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहनेवालों में है ॥ फिर मारा हमने औरों को ॥ मं० ६ । सि० २३ । सू० ३७ । आ० ४३ । ४४ । ४६ । ४५ । ५६ । १२८ । १२८ । १२८ ॥

समीक्षक-क्यों जी यहां तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं परन्तु हनके स्वर्ग में तो निद्यां की निद्यां बहती हैं ? इतना अच्छा है कि यहा तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहा के बदले वहा उनके स्वर्ग में बड़ी ख़राबों है ! प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहा के बदले वहा उनके स्वर्ग में बड़ी ख़राबों है ! मारे कियों के वहा किसी का चित्तास्थर नहीं रहता होगा ! और बड़े २ रोग भी मारे कियों श्वाद शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले नहोंगे तो होते होंगे ! यदि शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले नहोंगे तो मोग विजास ही न कर सकेंगे । किर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि छूत भोग विजास ही न कर सकेंगे । किर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि छूत को वैगन्वर मानते हो तो जो बाइवल में । तीखा है कि उससे उसकी छड़िक्यों ने समागम करके दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते समागम करके दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पैगन्वर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसों के सिक्षयों को खुदा हो तो ऐसे को पैगन्वर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसों के सिक्षयों को खुदा हो तो ऐसे को पैगन्वर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसों के सिक्षयों को खुदा हो तो वह खुदा भी वैसा ही है, क्यों कि बुढ़िया की कहानी कहने वाला और पञ्चपात से दूसरों को मारनेवाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा सुस-जमानों ही के घर में रह सकता है भन्यत्र नहीं ॥ १३२॥

१३६ — बहिश्ते हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ॥
तिकये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीच इसके मेवे और पीने की वस्तु ॥ और
समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालिया दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ वस सिजदा
समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालिया दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ वस सिजदा
किया फ़रिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शैतान ने न माना आभिमान किया और था काकिया फ़रिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शैतान ने न माना आभिमान किया और वास्ते उस
फिरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु ने रोका तुम को यह कि सिजदा करे वास्ते उस
फिरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु ने रोका तुम को यह कि सिजदा करे वास्ते उस
किरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु ने रोका तुम को यह कि सिजदा करे वास्ते उस
किरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु ने साथ अपने के क्या आभिमान किया तुने मुम्को
बढ़े आधिकार वालों से ॥ कहा कि में अच्छा हूं उस वस्तु से उत्पन्न किया तुने मुम्को
बड़े आधिकार वालों से ॥ कहा कि निकल इन आसमानों में से यस निश्चय तु
आग से उसको मट्टी से ॥ कहा वस निकल इन आसमानों में से यस निश्चय तु
चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जज़ा तक ॥ कहा ऐ मालिक

मेरे दील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे और ॥ कहा कि वस निश्चय त्दीन दिये गयों से है ॥ उन दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि वस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि सवस्य गुमराह करूंगा उनके। में इक्डे ॥ मं०६। सि० २३ । स्०३८। सा० ४३ । ४४ । ४५ । ६३ । ६४ । ६४ । ६४ । ७२ ॥

समीक्षक-यदि वहा जैसे कि कुरान में वाग् वगीचे नहरें मकानादि लिसे हैं वैसे हैं तो वेन सदा से ये न सदा रह सकते हैं क्यों कि जो संयोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूर्व न या अवस्य भावी वियोग के अन्त में नरहेगा, जब वह बिहरत ही न रहेगी तो उसमें रहनेवाले सदा क्योंकर रहसकते हैं ? क्योंकि लिखा है।के गादी तिकेये मेवे भीर पीने कं पदार्थ वहा भिलेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि जिस समय मुजलमानों का मज़र्व चला उस समय अर्व देश विशेष धनाट्य न या इस्रिलेये मुहम्मद धाहेब ने तकिये आदिकी कथा सुनाकर ग्रीबों को भवने मत में केंबा जिया भीर जहा विया हैं वहा निरन्तर मुख कहा १ वे वियावहा कहां से भाई हैं १ अथवा विद्रित की रहनेवाली हैं यदि आई हैं तो जावेंगी और जोवहीं की रहने वाली हैं तो क्यामत के पूर्व क्या करती यीं क्या निक्रमी अपनी उमर को वहारहीं थीं ! अब दे-स्तिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्त अन्य सन फ़्रिश्तों ने माना और आदम सा-हेब को नमस्कार किया भीर शैतान ने न माना खुदा ने शैतान से पूछा कहा कि मैंने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इससे सिद्ध होता है कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य या इश्विष्ये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमान् कभी नहीं हो सका और शैवान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूं इस पर खुदा ने गुरुवा क्यों किया ! क्या आवमान ही में खुरा का घर है ! पृथिवी में नहीं ! तो काने को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा । भंता परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से श्रतग कैसे निकाल सकता है ? और वह सूछि सब परमेश्वर भी है इससे विदित हुआ कि कुरान का खुदा बिहरत का जिम्मेदार था खुदा ने उसको लानत विकार दिया और कैंद कर लिया और शैवान ने कहा कि है माछिक ! मुभकी क्यामत तक छोड़ देखुदा ने खुशामद से क्यामत के दिन तक छोड़ दिया जब रीतान छूटा वो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब बहकाऊंगा और गृदर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तूबहकावेगा में चनको दोज़ ख़ में दाल दूंगा और तुमको भी । भव सरजन जोगो ! विचारिये कि शैतान को वहकानेवाला खुदा

है वा आपसे वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शैतान का शैतान ठहरा सीद शैतान ख्वयं वहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकोंगे शैतान की ज़रूरत नहीं और जिससे इस शैतान बाग़ी को खुदा ने खुजा छोड़ दिया इससे विदित हुआ कि वह भी शैतान का शरीक अधमें कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दण्ड देवे तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३॥

१३४-महाइक्षमा करता है पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करने वाला दयाल ॥
भीर पृथिवी सारी मूठी में है उसकी दिन क्यामत के और आसमान लपेट हुए हैं
बीच दाहने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने
के और रक्खे जावेंगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पेग्न्वरों को और गवाहों को और
फैसल किया जावेगा ॥ मं० ६। सि०२४। सू०३६। आ० ५४। ६८। ७०॥

समीक्षक-यदिसमय पापों को खुदा चमा करता है तो जानो सब संसार को पापी
बनाता है भीर दयाहीन है क्यों कि एक दृष्ट पर दया भीर क्षमा करने से वह भाधक
दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुंचावेगा यदि किञ्चित् भी
अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत्में छाजावे। क्या परमेश्वर
अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत्में छाजावे। क्या परमेश्वर
अगिनवत् प्रकाशवाला है ? और कमेपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ?
अगिनवत् प्रकाशवाला है श और कमेपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ?
यदि पैग्नवरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असयदि पैग्नवरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो कमों के अनुमार करता
मर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही काता है तो कमों के अनुमार करता
होगा वे कमें पूर्वापर वर्तमान जनमों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर
होगा वे कमें पूर्वापर वर्तमान जनमों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर
वाला लगाना और शिक्षा न करना, शैतान से बहुकवाना, दौरासु उद्दे रखना केवल
अन्याय है ॥ १३४॥

१३५ — उतारना किताब का अलाह गालिब जाननेवाले की ओर से है। क्षमा करनेवाला पापों का और स्वीकार करनेवाला तोवाः का ॥ मं० ६। सि० २४। स्० ४०। आ० १।२॥

समीक्षक—यह बात इस्रालिये हैं कि भोले लोग खड़ाह के नाम से इस पुस्तक को मान लेवें कि जिसमें थोड़ासा सत्य छोड़ खबत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिलकर विगड़ासा है इसीलिये कुरान और कुरान का खुरा खोर इस को माननेवाले पाप वड़ानेहारे और पाप करने करानेवाले हैं। क्यों कि पाप का क्षमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं।। १३५॥

१३६—वस नियत किया उसको सात आसमान वीच दो दिन के और डाल दिया इमने वीच उसके काम उसका ॥ यहांतक कि जब जावेंगे उसके पास साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके और आंखें उनकी और चमड़े उनके उनके कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साची दी तूने ऊपर हमारे कहेंगे कि बुलाया है इम को अल्डाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है मुदाँ को ॥ मं० ६ । सि० २४ । सू० ४१ । आ० १२ । २० । २१ । ३९ ॥

समिक्षक—वाइजी वाइ मुसलमानों ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम सर्वशक्तिमान्
मानते हो तो वह सात सासमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान्
है वह अण्मात्र में सबको बना सकता है। भला कान, आंख और चर्महे को ईश्वर
ने जड़ बनाया है वे साक्षो कैसे दे सकेंगे ? यदि साली दिलावें तो उसने प्रथम जड़
क्यों बनाये ? और अपना प्र्वीपर नियमविक्द क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर भिध्या बात यह है कि जब जीवों पर साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से
पूछने लगे कि त्ने हमारे पर साक्षी क्यों दी ? चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई में
क्या करूं भला यह बात कभी हो सकती है ? जैसे कोई कहे कि वन्ध्या के पृत्र का
मुख मैंने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों ? जो वन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना
असम्भव है इसी प्रकार की यह भी मिध्या बात है। यदि वह मुदों को जिलाता है
वो प्रथम मारा ही क्यों ? क्या साप भी मुद्दों हो सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो
सकता तो मुदेंपन को बुरा क्यों सममता है ? सौर क्यामत की रात वक मृतक जीव

शीव न्याय क्यों न किया १ ऐसी २ वार्तों से ईश्वरता में वट्टा लगता है ॥ १३६॥

१३७—वान्ते उसके कूंजियां हैं भासमानों की और पृथिवी को खोलता है
भोजन जिसके वास्ते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता
है और देता है जिसको चाहे बेटियां और देता है जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिला देता है
भारतों बेटे और बेटिया भार करदेता है जिसको चाहे बंगम ॥ और नहीं है शक्ति किसी
भारतों को कि बात करे उससे भल्लाह परन्तु जी में डालने कर वा पीछे परहे

किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? और खुदा ने विना अपराध क्यों दौरासुपुर्द रक्खा !

\* के सेवा भेजे फ़रिश्ते पैगाम लानेवाला ॥ मं० ६ । सि० २५ । सू० ४२ । भा० १० । ४७ । ४८ । ४९ ॥

समीक्षक—खुदा के पास कुजियों का भण्डार भरा होगा। क्योंकि सब ठिकाने के वाले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की बात है क्या जिसको चाहता है उसको बिना पुण्य कर्म के ऐश्वर्थ देता है ? भौर तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा मन्यायकारी है। मध देखिये कुरान वनानेवाले की चतुराई कि जिससे छोजन भी मोहित होके फॅस यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी बत्पन कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर खटक गई, भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरग, मच्छी, सूचर आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां होता हैं कौन देता है ? और स्री पुरुष के समागम विना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांक रख के हु:ख क्यों देता है ? | वाह क्या खुदा वेजस्वी है कि उसके सामने कोई वात ही नहीं कर सकता ? परन्तु उसने पहिले कहा है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फ़रिक्ते लोग खुदा से बात करते हैं अधवां पैग्म्बर, जो ऐसी बात है तो फ़ारिश्ते और पैग्म्बर खूब अपना मतलव करते होंगे। यदि कोई कहे खुदा सर्वन सर्वन्यापक है तो परद से बात करना अथवा डाक के तुल्य ख़बर मंगा के जानना जिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इस्रलिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥

१३द्र—और ज़ब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६। सि० २५। सु• ४३। आ० ६२ ॥

\* इस आयत के भाष्य "तफ़ सीरहु सेनी" में लिखा है कि मुहम्मद साहेव दो परदें। में थे और खुदा की आवाज सुनी। एक परदा ज़री का या दूसरा इवेत मी- वियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था १ बुद्धिमान् बोग इस बात को विचारें कि यह खुदा है वा परदे की ओट बात करनेवाली ज़ी ? इन लोगों ने तो ईश्वर ही की दुईशा कर डाली। कहां वेद तथा उपनिषदादि सद्मन्थों में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करनेवाला खुदा। सच तो यह है कि भरव के अविद्धान लोग थे उत्तम बात लाते किसके घर से ?।।

समीक्षक-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजील है इसीलिये ये कितावें ईश्वरकृत नहीं हैं॥ १३८॥

१३६-पकड़ो उसको वस घसीटो उसको बीचों बीच दोज़ख़ के॥ इसी प्रकार रहेंगे और ज्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आंखवालियों के॥ मं० ६। सि० २५। सू० ४४। आ० ४४। ४१॥

समी त्तक—वाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता और घसी- दें दवाता है ? जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान-अनाथ निर्वलों को पकड़ें घसीटें तो इसमें क्या आखर्य है श्रीर वह संसारी म-नुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है॥ १३९॥

१४०—वस जव तुम मिलो उन लोगों से कि काफ़िर हुए वस मारो गईन उनकी यहांतक कि जव चूर करदो उनको वस हढ़ करो क़ैर करना और वहुत विस्तयां हैं कि वे वहुत कठिन थीं शक्ति में विस्त तेरी से जिसने निकाल दिया विस्तयां हैं कि वे वहुत कठिन थीं शक्ति में विस्त तेरी से जिसने निकाल दिया विस्ते मारा हमने उसको वस न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ उस विह्रित की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं पहरेज़गार बीच उसके नहरें हैं विन बिगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं वदला मज़ा उनका और नहरें हैं शराव की मज़ा देनेवाली वास्ते पीनेवालों के और नहरें शहद साफ़ किये गये कि और वास्ते उनके बीच उसके में वे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ मं० ६ । सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४ । १३ । १५ ॥

समीक्षक—इसी से यह कुरान, खुदा और मुन्नमान गृहर मनाने, सन्कों दुःख देने और अपना मतलन साधनेनाले दयाहीन हैं। जैसा यहां लिखा है नैसा ही दूसरा कोई दूसरे मतनाला मुक्नमानों पर करे तो मुन्नमानों को नैसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो ना नहीं ? और खुदा नड़ा पक्षपाती है कि जिन्होंने मुहम्मद साहेन को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा, भछा जिसमें शुद्ध पानी, दूध, मदा और शहद की नहरें हैं नह संसार से अधिक होसकता है ? और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं क्योंकि नह थोड़े समय में निगड़ जाता है इसीलिये सुद्भान लोग कुरान के मत को नहीं मानते॥ १४०॥

१४१ — अंथ कि हिलाई जावेगी पृथिवी हिलाये जाने कर॥ और उड़ाए जावेंगे

समिक्षक—अब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को मला पृथिवी तो हिलती रहेगी इसके यह किन्न होता है कि कुरान बनानेशि रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इसके यह किन्न होता है कि कुरान बनानेशि राला पृथिवी को स्थिर जानता था! मला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उड़ा देगा ? यि राला पृथिवी को स्थिर जानता था! मला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उड़ा देगा ? यि राला पृथिवी को सियर जानता था! मला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उड़ा दे जा के से नहीं ? वाहजी जो खुदा अरीरधारी न होता तो उसके दाहिनी और और वाई ओर केंसे नहीं ? वाहजी जो खुदा अरीरधारी न होता तो उसके हाहिनी और केंद्र सुनार भी खड़े हो सकते ? जब वहा पलक्ष सोने के तारों से चुने हुए हैं तो बढ़ई सुनार भी वहा रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे वहा रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे के स्था वे तार्कर ती होंगे तो उनको अत्र पचन न होने से वे रोगी होकर शित्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे किर यहा से वहां विहरत में विकरते होंगे किर यहा से वहां विहरत में विकरते होंगे की होंगे ? और जो काम किया करते होंगे किर यहा से वहां विहरत में विकरते होंगे और सास् श्वसर भी रहते होंगे तव तो वड़ामारी शहर यसता होगा रहते होंगे और सास् श्वसर भी रहते होंगे तव तो वड़ामारी शहर यसता होगा रहते होंगे और सास् श्वसर भी रहते होंगे तव तो वड़ामारी शहर यसता होगा रहते होंगे और सास् श्वसर भी रहते होंगे तव तो वड़ामारी शहर यसता होगा रहते होंगे और सास् श्वसर भी रहते होंगे तव तो वड़ामारी शहर वसता होगा किर मल मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुतसे होते होंगे क्योंकि जव मेंवे लावेंगे किर मल मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुतसे होते होंगे न उनका शिर दूलेगा भीर न विलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मस पीवेंगे न उनका शिर दूलेगा भीर न

कोई विरुद्ध वोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी सावेंगे तो अनेक प्रकार के दु ख,पक्षी, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ जहां तहां वि-खरे रहेंगे और कम्राइयों की दुकानें भी होंगी। वाह क्या कहना इनके विहरत की प्रशंसा कि वह अरवदेश से भी वढ़कर दीखती है !!! और जो मद्य मांस पी सा के उन्मत्त होते हैं इस्रातिये अच्छी २ वियां और छौंडे भी वहां अवस्य रहने चाहिनें नहीं तो ऐसे नशेवाजों के शिर में गरमी चढ़के प्रमत्त होजावें। अवश्य बहुत सी पुरुषों के बैठने सोने के लिये विछौने बहे २ चाहियें जब खुदा कुमारियों को बाहिस्त में चत्पन्न करवा है तभी तो कुमारे लडकों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार हो कर गये हैं उनके साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवाले लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा दो क्या वे भी उन्हीं उन्मेदवारों के साथ कुमारीवत् दे दिये जायंगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में वड़ी भूल क्यों हुई ? यदि वरावर अवस्था वाली सुहागिन सियां पतियों को पाके बिहरत में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्यों कि खियों से पुरुष का ष्ट्रायु दूना ढाईगुना चाहिये यह तो मुसलमानों के बिह्रत की कथा है। श्रीर नरक-वाले सिंहोड़ अर्थात् थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दोज़ स में होंगे वो काटे भी लमते होंगे और गर्म पानी वियेंगे इत्यादि दु:ख दोज़ख़ में पादेंगे क्सम का खाना प्रायः झ्ठों का काम है सबों का नहीं यदि खुदा ही क्सम साता है तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता।। १४१॥

१४२—निश्चय श्रहाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं शीच मार्ग उम्रके के ॥ मं० ७ । सि० २० । सु० ५६ । आ० १ ॥

समिक्षक-वाइ ठीक है ऐसी २ वार्तों का उपदेश करके विचारे अरव देशवासियों को सब से लड़ाके शत्र बनाकर परस्पर दु:ख दिलाया और मज़हब का मंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिनान् ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे वहीं सबको दु खदाता होता है ॥ १४२ ॥

(४३-ए नवी क्यों इराम फरता है उस वस्तु को कि इखाल किया है खुरा ने तेरे जिये चाइता है नू प्रसन्नता भीवियों अपनी की भीर मल्छाइ क्षमा करनेवाला रथा उ है ॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ दे तो, यह कि उसकी तुमसे एप नान और ईमान वालिया बीबिया बदल दे सेवा करने वालियां तोवा: करने वालियां भक्ति करनेवालियां रोजा रखनेवालियां पुरुष देखी हुई श्रीर विन देखी हुई॥
मं० ७। मि० २८। सू० ६६। आ० १। ५॥

समीक्षक-ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करनेवाला भृत्य ठहरा !! प्रथम आयत पर दो कहा-नियां हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शर्बत प्रिय था। उनकी कई बीबियां थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को असहा प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेव सीगंद खागए कि हम न पीवेंगे | दूसरी यह कि उनकी कई बीबियों में खेएक की बारी थी उसके यहां रात्रि को गए तो वह न थी अपने बाप के यहा गई थी। मुहम्मद साहेब ने एक लॉंडी अर्थात् दासी को बुलाकर पिन्त किया। जब बीबी को इसकी ख़बर भिली तो अप्रसन्त होगई तब मुहम्मद खाहेब ने सौगंद खाई कि में ऐसा न करूंगा। और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी। फिर उन्होंने दूसरी बीबी से जाकहा। इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर इलाल किया उसको तू हराम क्यों करता है ? बुद्धिमान् लोग विचारें कि मला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ? और मुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक क्षियों को रक्खे वह ईश्वर का भक्त वा पैगम्बर कैसे होसके ? और जो एक खी का पक्षपात से अप-मान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी क्यों नहीं और जो बहुतसी श्रियों से भी सन्तुष्ट न होकर वादियों के साथ फॅसे उसको लज्जा भय और धर्म कहा से रहे ? किसी ने कहा है कि:-कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य हैं उनको अधम से भय वा लज्जा नहीं होती और इनका खुदा भी महम्मद साहेब की खियों और पैगम्बर के मगड़े का फेबला करने में जानो सरपश्च बना है अब बुद्धिमान् लोग विचारलें कि यह करान विद्धान् वा ईश्वर उत सरपश्च बना है अब बुद्धिमान् लोग विचारलें कि यह करान विद्धान् वा ईश्वर उत सरपश्च बना है अब बुद्धिमान् लोग विचारलें कि यह करान विद्धान् वा ईश्वर उत्त हैं वाकिसी अविद्धान् मतलबिसम्ध का बनाया ! स्पष्ट विदित हो जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि महम्मद साहेब से उसकी कोई योगी अप्रयत्न होगई आयत से प्रतीत होता है कि महम्मद साहेब से उसकी धमकाया होगा कि यदि त होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उसकी धमकाया होगा कि यदि त शावन करेगी और मुहम्मद साहेब तुन्ते छोड़ देंगे तो उनको उनका खुदा तुन्त से गड़न्त करेगी और मुहम्मद साहेब तुन्ते छोड़ देंगे तो उनको उनका खुदा तुन्त से

अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हों। जिस मनुष्य को तिनकसी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा बुदा के काम है वा अपने प्रयोजन सिद्धि है, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिये खुदा की तर्फ से मुहम्मद साहेब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं चनको हम क्या, सब बुद्धिमान यही कहेंगे कि

१४४-ऐ नवी झगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर उपर

खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिये वीबियां लानेवाला नाई ठहरा॥ १४३॥

समीचक-देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मतवालों से लड़ने के लिये पैग्म्बर और मुसलमानों को उचकाता है इस्रलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर छपाटिष्ट करे जिससे ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सबसे मित्रता से वर्ते ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन सुरत होगा ॥ और फ़रिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने उस दिन आठ जन॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥ वस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के वस कहेगा डो पढ़ों कर्मपत्र मेरा॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बाये हाथ अपने के वस कहेगा हाय न दिया गया होता में कर्मपत्र अपना ॥ मं० ७ । सि० २९ । सू० ६९ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २५ ॥

समीक्षक—वाह क्या फिलासफी और न्याय की वात है मछा आकाश भी कभी फट सकता है १ क्या वह वस्न के समान है जो फट जावे १ यदि उपर के लोक को सासमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विकद्ध है ॥ अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ सिद्ग्ध न रहा क्योंकि तस्त पर बैठना आठ कहारों से उठवाना विना मूर्तिमान के कुछ भी नहीं हो सकता १ और सामने वा पीछे भी साना जाना मूर्तिमान ही का हो सकता है जब वह मूर्तिमान है तो एकदेशी होने से सर्वझ, सर्वव्यापक, सर्वश्वाक्तिमान नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कमों को कभी नहीं जान सकता, यह बदे आध्ये की बात है कि पुण्यातमाओं के दाहने हाथ में पत्र देना, बचवाना, मिरत में भेजना और पापातमाओं के वार्ये हाथ में कम्पत्र का देना, नरक में भेजना,

कमेपत्र बांच के न्याय करना भला यह ज्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है कदापि नहीं

यह सब लीला लड़कपन की है।। १४५॥

1

1

a

ţĺ

M'

1

**गर्ध** ।

वेबा 🗄

TIT.

护

al,

a1,

**71** 

१४६ — चढ़ते हें फ़रिश्ते और रूह तर्फ उसकी वह अज़ाब होगा वीच उस दिनके कि है परिमाण उपका पचास हजार वर्ष।। जब कि निकलेंगे क्वरों में से दौड़-ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की छोर दौड़ते हैं॥ मं० ७। सि० २६।

सु० ७०। छा० २। ४२॥ समीक्षक—यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं १ यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता क्या पचास हज़ार वर्षांतक खुदा फ़रिश्ते खोर कर्मपत्रवाले खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे यदि ऐसा है तो सब रोगो होकर पुन: मर ही जायेंगे॥ क्या क्वरों में निकल कर खुदा की कचहरी की खोर दौड़ेंग ? उनके पास सम्मन क्वरों में क्यों कर पहुचेंगे १ और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को कवरों में दौरेसुपुर्द कैद क्यों रक्खा १ और घाजकल खुदा की कचहरी बन्द होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठे होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ? आपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, स्रोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा अधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ वारों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कोन हमानेगा।। १९६॥ १४७-निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने

कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने "सात आसमानों को "अपर तले ॥ और विकया चांद को बीच उसके प्रकाशंक और किया सूर्य्य को दीपक ॥ मं०७ । सि०२६। सू०७१।

भा० १८। १५। १६॥

समीक्षक—यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य श्रमर कभी नहीं रह सकते ? फिर बहिदत में सदा क्योंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु अवर्य नष्ट हो जाता है । आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपरतले आसमानों को बनाया है, तो उन सव के बीच में चांद सूर्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक उपर घोर

एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूधरे से लेकर सब में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इसलिये यह बात सर्वथा भिष्या है ॥ १४७॥

१४८—यह कि मसजिदें वास्ते अल्लाह के हैं वस मत पुकारों साथ महाह के किसी को ॥ मं० ७ । सि० । २९ । सू० ७२ । भा० १८ ॥

समिक्षक—यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग "लाइलाह इंल्जिल्लाः म-हम्मदरेम्लल्लाः" इस कलमें में खुदा के साथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को मूठ करते हैं। जब मसज़िद खुदा के घर हैं तो मुसलमान महाबुत्परस्त हुए क्योंकि जैसे पुरानी, जैनी छोटोसी मूर्चि को ईश्वर का घर मानने से बुत्परस्त ठहरते हैं तो ये लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९-इक्ट्ठा किया जावेगा सूर्य और चांद ॥ म०७। सि०२१। सू०७५। मा०९॥

समीक्षक-भला सूर्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी ब-समझ की बात है और सूर्य चन्द्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था अन्य सब लोकों को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ऐसी २ असम्भव वात परमेश्वरकृत कभी हो सकती हैं ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान को भी नहीं होती ॥ १४९॥

१५०—श्रीर फिरेंगे उत्तर उनके लड़के सदा रहनेवाल जब देखेगा तू उनकी अनुपान करेगा तू उनको मोती विखरे हुए ॥ श्रीर पहनाये जावेंगे कंगन चांदी के श्रीर पिलावेगा उनको रब उनको शराव पावित्र ॥ मं० ७ । सि० २१ । सू० ७६ । श्रा० १९ । २१ ॥

समिश्चिष-क्यों जो मोती के वर्ण से लड़ के कि सिलये वहां रक्खे जाते हैं ? क्या जवान लोग सेवा वा खोजन उनको त्य नहीं कर सकतीं ? क्या आश्चर्य है कि जो यह महा चुरा कर्म लड़ कों के साथ दुष्टजन करते हैं उसका मूल यहां कुरान का वचन हो ! और विहरत में स्वामी सेवक माव होने से स्वामी को श्चानंद और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पल्तपात क्यों है ? श्चीर जव खुदा ही मद्य पिलावेगा तो वह भी उनका सेवक वन् ठहरेगा फिर खुदा की वड़ाई क्योंकर रह सकियों ? सौर वहां विहरत में खी पुरुष का समागम और गर्भ स्थित श्चीर लड़केवाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषय सेवन करना व्यर्थ हुमा मौर जो होते हैं तो वे जीव कहां से श्चाय ? श्चीर विना खुदा की सेवा के बहिइत में

क्यों जन्में ? यदि जन्में तो उनको विना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बिहरत मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को विना धर्म के मुख मिळजाय इससे दूसरा बढ़ा अन्याय कौनसा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१-बदला दिये जावेंगे कर्मानुसार॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस दिन खड़े होंगे रूह और फ़रिश्ते सफ बांधकर॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । भा० २६ । ३४ । ३८ ॥

समिक्षक—यदि कमीनुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहनेवाले हूरें फ़िरिते और मोती के सहश लड़कों को कौन कम के अनुमार सदा के छिये बहिश्त मिला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे ? कह नाम यहां एक फ़िरिते का है जो सब फ़िरितों से बड़ा है क्या ख़ुदा कह तथा अन्य फ़िश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन बांधेगा ? क्या पछटन से सब जीवों को सज़ा दिलावेगा ? और ख़ुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि क्यामत तक ख़ुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शैतान को पकड़ ले तो उसका राज्य निष्कंटक होजाय इसका नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२ — जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले होजावे ॥
मौर जब कि पहाड़ चलाये जावें ॥ श्रीर जब श्रासमान की खाल उतारी जावे ॥
मं ७। सि० ३०। सू० ८१। आ० १। २। ३। ११॥

समिक्षक—यह बड़ी बेसमफ की बात है कि गोल सूर्यलोक लपेटा जावेगा? गैर तारे गदछे क्योंकर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चलेंगे ? और प्राकाश को क्या पशु समका कि उसकी खाल निकाली जावेगी ? यह वहीं ही समक्त और जंगलीपन की बात है ॥ १४२॥

१५२ — और जब की आसमान फट जावे॥ और जब तारे मह जावें॥ भीर ाब दर्था चीरे जावें॥ और जब क़बरें जिला कर उठाई जावें॥ मं०७। सि०३०। [०८२। आ०१।२।३।॥

समिश्चक—नाहजी कुरान के बनानेवाले फ़िलासफ़र आकाश को क्योंकर गड़ सकेगा? भीर तारों को कैसे माड़ सकेगा ? और दर्या क्या तकड़ी है जो चीर गलेगा ? और कबरें क्या सुदें हैं जो जिला सकेगा ? ये सब बार्ते लड़कों के सहश 11 १४३॥ १५४-क्सम है आसमान वुजों वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है वड़ा बीच जौह सहफूज़ (रक्षा) के ॥ मं० ७ । सिंग्युं ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समीक्षक—इस कुरान के बनानेबाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किले के समान बुजों वाला क्यों कहता ? यदि मेवादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ? इस्रिलये ये बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उसका किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५-निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और में भी मकर करता हूं एक मकर ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ | आ० १५ । १६ ॥

समीक्षक-मकर कहते हैं ठगपन को क्या ख़ुदा भी ठग है ? झौर क्या चोरी का जवाव चोरी और झूठ का जवाव फूठ है ? क्या कोई चोर भले झादमी के घर में चारी करे तो क्या भने झादमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी करे ? वाह! वाहजी !! कुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥

१५६ — और जन आवेगा माछिक तेरा और फ़िर्क्ते पंक्ति बांधके ॥ भौर लाया जावेगा उस दिन दोज़ख को ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८९ । आ० २१ । २२ ॥

समी चश्र-कहो जी जैसे कोटपाल जी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंकि गांव फिरा करे वैमा ही इनका खुदा है ? क्या दोज़ख़ को घड़ासा समभा है कि जिस-को उठा के जहा चादे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य क़ैदी उसमें कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६॥

१५७—19 कहा या वाम्ते उनके पैगृन्दर खुदा के ने रक्षा करों ऊंटनी खुदा की है। और एनी निनाना उमके को ॥ यस मुठलाया उसकी वस पांव काटे उसके है अन गरी आली ऊपर उनके रव उनके ने ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ९१ । आ० १३ । १४ ॥

नधील है - क्या तुरा भी इंटनी पर चढ़ के सैन किया करता है ? नहीं तो किस-िंच रहती और विना हमानन है अपना नियम तो ? उनपर मरी रोग क्यों डाना ? मोद बाउट में उनकी एट किया फिर हमागत की रात में न्याय और उस रात का देन्स टूड वक्ता गयमा ? इस उटनी के तेना से यह अनुमान होता दें कि अरम देश में ऊट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती हैं इससे सिद्ध होता हैं कि किसी भरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७॥

१५ - यों जो न रुकेगा अवस्य घधीटेंगे उसको हम साथवालों माथे के ॥ वह माथा कि मूठा है और अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फ्रिश्ते दोज़ख़ के को ॥ मं० ७। सि० ३०। सू० ९६। आ० १५। १६। १८॥

समीत्तक—इस नीच चपराधियों के काम घसीटने से भी खुदा न वचा। भना माथा भी कभी भूठा और अपराधी हो सकता है शिक्षाय जीव के, भना यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेनखाने के दरोगा को बुनवा भेजे रे॥ १६८॥

१५९—ितश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात क़दर के ॥ और क्या जाने तू क्या है रात क़दर॥ उतरते हैं फ़रिश्ते छौर पिनत्रात्मा बीच उसके साथ आज्ञा मालिक अपने के नास्ते हर काम, के ॥ मं० ७। सि० ३०। सू० ९७। आ० १। २। ४॥

समिक्षक-यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी १ और रात्रि अंधेरी है इसमें क्या पूछना है, हम लिख आये है ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिरते और पितृतातमा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है। अवतक देखा था कि खुदा फरिरते और पेग्न्बर तीन की कथा है भव एक पितृतातमा चौथा निकल पड़ा! अब न जाने यह चौथा पितृतातमा क्या है? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पितृत्वतातमा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया। यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा मी हो, परन्तु जब पितृतातमा पृथक् है तो खुदा फरिरते और पैग्न्बर को पितृतातमा कहना चाहिये वा नहीं १ यदि पितृतातमा है तो एक ही का नाम पितृतातमा क्यों १ और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि की खुदा क्समें खाता है, क्समें खाना मले लोगों का काम नहीं ॥ १५९॥

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक कैसा है शमुम से पूछो तो यह किताब न ईसर न विद्वान की चनाई और न बिद्या की हो सकती है। यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इसलिये कि जोग धोसे में पड़कर अपना जन्म न्यर्थ न गमावें। जो कुछ इस में थोड़ासा सत्य है यह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुमको प्राह्य है वैसे अन्य भी मज़हन के हठ

कौर पश्चपातरहित विद्वानों और बुद्धिमानों को प्राह्य है इसके विना जो कुछ इसमें है वह सब अविद्या भ्रमजाल और मनुष्य के आत्मा को पशुवत् बनाकर शान्ति मगकरा के उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दु. खोलित करनेवाला विषय है। भौर पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो भण्डार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों परकृपा करें कि सब से सब प्रीति, परस्पर नेल और एक दूसरे के मुल की उन्नति करने में प्रवृत्त हों। जैसे में अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्ष गातरहित होकर प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध खूट मेल होकर आनन्द मे एकमत हो के सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो। यह थोड़ासा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान् धार्मिक लोग प्रन्थकार के अभिप्राय को समक्त लाभ लेवें। यदि कहीं भ्रमसे अन्यथा लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेवें॥

अव एक बात यह शेष हैं कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मज़हव की बात अथवेवेद में लिखी है इसका यह उत्तर है कि अथवेवेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) क्या तुमने सब अथवेवेद देखा है १ यदि देखा है तो अल्लोपनिषद् देखो, यह साक्षात् उसमें लिखी है, फिर क्यों कहते हो कि अथवेवेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है।

## श्रथाऽछोपनिषदं व्याख्यास्यामः॥

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इल्ले लेवरुणो राजा पुनईदुः ॥ हया भित्रो इल्लां इल्ले इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होतारिमन्द्रो होतारिमन्द्रो महासुरिन्द्राः ॥ अल्लोज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम् ॥ २ ॥ अल्लोरसूलमहामदरकवरस्य अल्लो अल्लाम् ॥ ३ ॥ आदल्लावूकमेककम् ॥ अन्ति ल्लात्कम् ॥ ४ ॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वां ॥ अल्लासूर्ये चन्द्र सर्व नच्त्राः ॥ ४ ॥ अल्ला

ऋषीणां सर्वदिव्याँ इन्द्राय पूर्वं मायापरममन्तिरेचाः॥६॥ श्रष्ठः पृथिव्या श्रन्तिरचं विश्वरूपम्॥ ७॥ इस्ठाँ कबर इस्ठाँ इस्नस्नेति इस्नस्नाः॥ ८॥ श्रोम् श्रस्नाइस्रस्ना श्रमिदिस्वरूपाय श्रथविणाश्यामा हुं हीं जनानपश्चनित्तान् जलचरान् श्रदृष्टं क्रुरु कुरु फर फट॥६॥ श्रसुर संहारिणी हुं हीं श्रस्तोरमूल महमदरकबरस्य श्रस्तो श्रस्नाम इस्नस्नेति इस्नाः॥१०॥

## इत्यह्योपनिषत् समाप्ता ॥

जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहवं रसूल लिखा है इससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों का मत वेदमूलक है।। ( उत्तर ) यदि तुमने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आओ आदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथवेवेदी के पास बीस काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुन्हारे पैगन्वर साहव का नाम वा मत का निशान न देखोगे और जो यह अक्षोपनिषद् है वह न अथर्वेदे में न उसके गोपथनाह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अकवरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इसका बनानेवाला कुछ अरबी और कुछ संस्कृत भी पढा हुआ दी-खता है क्यों कि इसमें अरबी और संस्कृत के पद जिले हुए दीखते हैं देखों ( अस्मा-हां इक्के मित्रा वरुणा दिन्यानि घत्ते) इत्यादि में जो कि दश प्रदू में लिखा है, जैसे-इसमें ( अस्माल्ला और इल्ले ) अरबी और (भित्रा वरुणा दिव्यानि धर्चे ) यह संस्कृत पद जिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अरवी के पदे हुए ने बनाई है। यदि इसका अर्थ देखा जाता है तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से विरुद्ध है जैसी यह उपनिषद् वनाई है वैसी वहुतसी उपनिपर्दे मतमतान्तरवाले पचपातियों ने बनाली हैं जैसी कि स्वरोपोपनिषद्, नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपानतापनी बहुतसी बनाली हैं। ( प्रश्न ) आजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो, हम तुम्हारी वास फैसे मानें १ (उत्तर) तुम्हारे मानने वा

न मानने से हमारी बात मूठ नहीं हो सकती है, जिस प्रकार से मैंने इसको अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपथ वा इसकी शासामों से प्राचीन जिसित पुस्तकों में जैसा का तैसा लेख दिखलाओं और अर्थसंगति से भी शुद्ध करों तब तो सप्रमाण हो सकती है। (प्रश्न) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और अन्त में सुक्ति होती हैं (उत्तर) ऐसे ही अपने २ मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाक़ी सब बुरे विना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो सकती। अब हम तुम्हारी बात को सबी मानें वा उनकी हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण, अहिंसा दया आदि शुम गुण सब मतों में अच्छे हैं बाक़ी वाद, विवाद, ईच्ची, देव, मिण्याभाषणादि कम सब मतों में बुरे हैं। यदि तुमको सत्यमत प्रहण की इच्छा हो तो वैदिकमत को प्रहण करों।

इसके आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिक्कते सत्यार्धप्रकाशे सुभाषाविभूषिते यवनमत्विषये चतुर्दशः समुद्धासः सम्पूर्णः॥ १४॥







सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य खार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिय उसको सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिस-का विरोधी कोई भी न होसके यदि आविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के अमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान् नहीं करते किन्त जिसको आप्त अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातर-हित विद्वान् मानते हैं वही सबको मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से छेकर जैमिनमुनि पर्यंन्तों के माने हुए ईधरादि पदार्थ हैं जिनको कि मैं भी मानता हूं सद सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं। मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन करपना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी श्राभिशाय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना श्रोर जो श्रसत्य है उसको छोड़ना और छुडवाना मुक्त को अभीष्ट है। यदि में पक्षपात करता तो आर्ट्यावर्त्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आपही होता किन्तु जो २ आर्यावर्त्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन हैं उनका स्वीकार भौर जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्यों कि ऐसा करना मतुष्यधर्म से बहि: है। मतुष्य उसीको कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यों के सुख दु:ख और हानि लाभ को सममें, अन्यायकारी वखवान से भी न उरे और धम्मीत्मा निर्वल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से

धर्मात्माओं की चाहे ने महाश्रनाथ निर्वेल और गुग्गरहित् क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्न-ति, प्रियाचरण और ऋघर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महावलवान और गुणवान् भी हो तथापि चष्टका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहांतक होसके वहातक अन्यायकारियों के वलकी हानि और न्यायकारियों के बलकी उन्नति सर्वया किया करे, इस काममें चाहे उसको कितना ही दारुण दु ख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस म्लुब्यपनरूप धर्म से पृथक् कभी न होवे, इसमें श्रीमान् महाराजा भर्त्हरिजी आदि ने इलोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समभ कर लिखता हूं:-निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु,

लच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याच्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥१॥ भर्तृहरिः। न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्, धर्मं त्यजेजीवितस्यापि हेतोः। धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वानित्यः॥ २॥ महाभारते। एक एव सुहृद्धमों निधनेष्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्याद्ध गच्छति ॥ ३ ॥ मनुः।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। येनाकमन्त्यृपयो ह्यासकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥ ४॥ नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरत्॥ ४ ॥ उ० नि०॥ उन्हीं महाशयों के इलोकों के आभित्राचके अनुकृष्ठ सबको निश्चय रखना योग्य है। भव में जिन २ पदाओं को जैसा २ मानना हूं उन २ का वर्णन संज्ञेप से यहां करता हूं

कि जिन हा जिसेप व्याण्यान इस बन्ध में भापने व बकरण में कर दिया है उनमें से:-

१—प्रथम "ईश्वर" कि जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सिचदानन्दादि लक्षणयुक्त है जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वज्ञक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूं॥

· É É

, ri

~-r

ŧ \$

1

5 100°

२—चारों "वेदों" (विद्या धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को निश्रीन्त स्वतः प्रमाण मानता हूं, वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी
भन्य प्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक
और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक, होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण,
छः अङ्ग, छः उपाड़, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारहसी सत्ताईस) वेदों की
शास्त्रा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये प्रन्थ हैं उनको परतः
प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकृत होने से प्रमाण और जो इनमें वेदविषद्ध बचन
हैं उनको अप्रमाण करता हूं॥

३-जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से स्विवद्ध है उसको 'धर्म'' स्रोर जो पक्षपातसहित स्रन्यायाचरण मिध्याभाषणादि ईश्वराज्ञा भंग वेदविरुद्ध है उसको ''श्रवर्म'' मानता हुं॥

४—जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुण्युक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी

प-जीव और ईश्वरस्वरूप और वैधर्म से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे माकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न नथा, नहें, नहोगा और नक्सी एक था, नहें, नहोगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूं।

६—"अनादि पदार्थ" तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं॥

अ—"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं के वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे पुनरिप संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं॥

८-"मृष्टि" उसको कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक े होर

९—"सृष्टि का प्रयोजन" यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टिनिमित्त गुए, का स्वभाव का साफल्य होना। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसिलिये हैं। उन ने कहा देखने के लिये। वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलवा सृ करने में है और जीवों के कमीं का यथावत भोग करना आदि भी।

१०-"मृष्टि सकर्तृक" है इस का कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्यों कि सृष्टि की रच देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य वीजादि स्वरूप बनने का सामः न होने से सृष्टि का "कर्त्ता" अवश्य है ॥

११—"वन्ध" सिनिमित्तक अर्थात् अविद्याः निमित्त से है। जो २ पापव ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सव दुःख फन करनेवाले हैं इस्रोलिये यह "वन्ध" कि जिसको इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

१२—"मुकि" अर्थात् सर्व दु.खां से झूटकर बन्धरिहत सर्वव्यापक ईंग् और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरता, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३-"मुक्ति के साधन" ईरवरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मच से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं।। १४-"अर्थ" वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म

बिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं।।

१५-"काम" वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥
१६-"वर्णाश्रम" गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं॥

१७-"राजा" उद्यों को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशः पक्षपातरहित न्यायधर्म की सेवा, प्रजाशों में पितृवत् वर्ते और उनको पुत्रवत् के सनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे।

१८—"प्रजा" उसकी कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कर्म, स्वभाव को घ कर के पद्मपावरहित न्याय धर्म के खेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चा दुई राजविद्रोद रहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्चे ॥

१६ - जो सदा विचार कर श्रयत्य को छोड़ सत्य का प्रहण करे, अन्य

कारि को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे सी "न्यायकारी" है उसको में भी ठीक मानता हूं॥

२०-"देव" विद्वानों को और र्जाबद्वानों को "श्रमुर" पापियों को "राक्षम्र" स्रानाचियों को "पिशाच" मानता हुं॥

२१-उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, भाचार्य, श्रातिथि, न्यायकारी, राजा श्रोर धर्मीतमा जन, पतित्रता की श्रीर कीत्रत पित का सत्कार करना "देवपूजा" कहाती है, इससे विपरीत श्रदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समभता ह्॥

२२--'शिचा'' जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होने और आविद्यादि दोष छूटें उसको शिक्षा कहते हैं।।

२३-"पुराण" जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं चन्हीं को पुराण, इतिहास, करूप, गाथा और नाराशंभी नाम से मानता हु अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४-"तीर्थ" जिससे दु:खसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुम कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समभता हुं इतर जलस्थलादि को नहीं ॥

२५— ''पुरुषार्ध प्रारव्ध से बड़ा" इसिलये हैं कि जिससे संचित प्रारव्ध बनते. जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसीसे प्रारव्ध सो अवक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

न हं २६-"मनुष्य" को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में व्याता श्रेष्ठ, अन्यथा वर्त्तना दुरा सम्भता हुं॥

२७-"संस्कार" उसकी कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम जगा वह निषेकादि शमशानान्त सोलह प्रकार का है इसको कर्तव्य सममता हूं और स्वयं के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये॥

२८-"यज्ञ" उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सतकार यथायोग्य शिल्प वियात रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान भननहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जन, भोपधी की पवित्रता करके सब जीवों को सुख से शाना है, उसको उत्तम सममता हुं॥ रहे-जैसे "भार्य" श्रेष्ठ भीर "दस्यु" दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे श

३०- "आर्थावर्त" देश इस भूमि का नाम इसिलये है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्थ लोग निवास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उसकी "आर्थावर्त" कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी आर्थ कहते हैं ॥

३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेदिवदाखों का अध्यापक सत्याचार का प्रह्ण खौर मिध्या-चार का त्याग करावे वह ''आचार्य'' कहाता है ॥

३२-"शिष्य" उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को प्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्या प्रहण की इच्छा और आचार्य्य का प्रिय करनेवाला है।

३३-"गुरु" माता पिता और जो सत्य का बहुण करावे और असत्य को छुड़ावे वह भी "गुरु" कहाता है।

३४-"पुरोहित" जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होने ॥

३५-" उपाध्याय" जो वेदों का एकदेश वा अर्झों को पढ़ाता हो ॥

३६-"शिष्टाचार" जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याबहण कर प्रयत्तादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्यका ब्रह्मण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह शिष्ट कहाता है।

३७-प्रत्यत्तादि "आठ प्रमाणीं" को भी मानता हूं॥

३८-"माप्त" जो यथार्थवका, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को "माप्त" कहता हूं ॥

३६-"परीचा" पांच प्रकार की है इसमें से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म स्वभाव भीर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि भाठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी च्रा का व्यवहार भौर पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षा में सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का प्रहण असत्य का परित्याग करना चा। 'बे

४०-"परोपकार" जिससे सव मनुन्यों के दुराचार दुःख छूटें, श्रेष्ठाचा सुख वदें उसके करने को परोपकार कहता हूं॥

३१-"स्वतन्त्र" "परवंत्र" जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल